कार सेवा मन्दर
विल्ली

कम मन्या

काल नः

नाल 28 9.99

21/6-3/

#### 4-41100



## श्रीमन्महामुनिवर्ययास्काचार्यप्रगातिम् खण्डविषयसूच्योपेतम्

\* अजमर-नगरे \*

😂 वैदिकयन्त्रालये 🐌

मुद्भितम्

संवत् ११६०

पीव शुक्र

द्वितीयवार १०००

208

आंदम्

# HOYSH !

## नियगदुमाष्यम्

र्शमन्महामुन्वय्ययस्काचाय्यमातम् स्वयद्ययस्य प्रभोपतम्

अजभैर-नगरे

बैदिकयन्त्रालये

मुद्रितम्

संवत् १८६०

पीष शुक्क

इतियवार १०००

म्रस्य ॥=) डाक न्यय =)

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

## अथ प्रथमादि—चतुर्दशाध्यायाना विषयमूची॥

#### श्रथ नेगमकाण्डम्॥

| भकरगाम्           | विषय:                     | वृष्ठ पं   | केस-पृष्ट | पंक्ति     | तक                     |
|-------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|
| ग्रथ प्रथमाध्यायः | <b>च्याक्याने।पदेशाः</b>  |            |           |            |                        |
| भथमः पादः         | नामाञ्यातयोः              | 8          | ?         | 7          | Ę                      |
| हिर्तायः पादः     | निपातानाम्                | ર          | ঙ         | R          |                        |
| वृतीयः पादः       | निपात नाम्                | ૅર્        | •         | Y.         | १६                     |
| चतुर्थः पादः      | प्रकृतिविनारः             | 4          | E 9       | Ę          | \$ £                   |
| पञ्चमः पादः       | ग्रन्थप्रयो <b>न</b> नानि | Ę          | २०        | 9          | १७                     |
| षष्ठः पादः        | अन्थपयो जनानि             | ٠ ﴿        | 8 =       | 3          | 78                     |
| मथ क्रिनीयाध्यायः | र्नेघण्डुक्रव्याच्या      |            |           |            |                        |
| प्रथमः पादः क     | निर्वचने । पदेशाः भ       | १०         | 8         | 9 9        | 98                     |
| हितीयः पादः       | नै० २० खं० कः             | 85         | 9         | १३         | <b>२३</b> <sup>1</sup> |
| तृनीयः पादः       | नै o १ २-३×               | * 3        | 38        | \$ 8       | इ€ १                   |
| चतुर्थः पादः      | ने० १ ४                   | १५         | 8         | १५         | ₹ '9                   |
| पञ्चमः पादः       | नै० १ ५-६                 | १६         | <b>9</b>  | e)         | 3                      |
| षष्ठः पादः        | नै०१७-१०                  | <b>१</b> ७ | 8 ;       | <b>(</b> = | <b>₹ =</b>             |
| ससनः पादः         | नै०११-१9                  | <b>?</b> = | 8 5 3     | २०         | 9 =                    |
| अथ तृतीयाध्यायः   | नैघण्डुकव्याख्या          |            |           |            |                        |
| मध्यः पादः        | नं० २ १-२                 | २१         | 8 3       | ?          | 9 3                    |
| द्वितीयः पादः     | नै॰ २ ३-२२                | २३         | १२ ३      |            | 681,                   |
| तृतीयः पादः       | नै० ३ १-१३                | 5 8        | १५ २      | <b>E</b>   | ₹8                     |
| चतुथः पादः        | नैव ३ १४-३०               | 38         | <u> </u>  | <b>3</b>   | 77                     |

<sup>\*</sup> यह प्रथम चरण निरुक्त का है। १० यह भी विषय निरुक्त में है। धुँ यहां अ० से नियण्द का अथ्याय औ। खं॰ से नियण्द का खण्ड समझना चाहिये।

Xानवण्डु के दूनर खण्ड स मीसर खंड नक समहाना पाहिय।

| अथ चतुर्धाध्याः  | यः नेगभव्याक्या                |                           |             | , '<br>{ <u>.</u> |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| प्रथमः पादः      | नैगट ४ १ १ – ह                 | <b>३</b> 🌂                | ? 3         | 8 82              |
| द्वितीयः पादः    | भग० ४ १ १० - व्य               | <b>38</b>                 | १३ ३५       | 9 १३              |
| तृतीयः पदः       | नेग० ४ १ २ ८ – ४ ८             | રે ૭                      | (8 8°       | ? 0               |
| चतुर्घः पादः     | नग० ४ १ ४६-६३                  | 80                        | 8 8         | <b>3</b> 9        |
| अथ पञ्चमाध्य     | थि: नगमन्यान्या                |                           |             |                   |
| प्रथमः पादः      | नेगा । ४ च १ - ३३              | 88                        | <b>?</b>    | 9 99              |
| िहितायः पादः     | नेग० ४ २ ३४-४६                 | 80                        | 35 A        | •                 |
| तृदीयः पादः      | नेग० ४ र ४७ ६४                 | 10                        | હ પ્ર       | (२ १०             |
| चत्र्वः पादः     | 有行口 沙 形 是以一年8                  | 43                        | 98 3        | 12 83             |
| विश्व पद्याच्या  | the sale of                    |                           |             |                   |
| र्मः पाद्ः       | नेगाव : ३ १ - १५               | 13, 54,                   | 1           | , tt \$\$         |
| गिल्लायः पादः    | नेगार ए हे भेड़े जुड़े         | S. J. Ann                 | ilia di     | ० १३              |
| न्तीयः वाद       | नेगात १ के अवे- ७०             | Ą 🝖                       | ¥3 8        | 3 8               |
| ) त्रतुर्थः वादः | स्मित ह है यह महरू             | 7 ACI-<br>- 1864<br>- 540 | 7. 6        | તે                |
| पञ्चमः पादः      | नेगा अस्ति । । । । । । । । । । | ξ <sup>2</sup> ξ ∄        | 4 4 4       | द ३               |
| पष्ठः पादः       | न्या । १ इ १ १ १ १ १ १ १       | ξ ==                      | ઇ હ         | ) c 9 8           |
|                  |                                |                           |             |                   |
| अथ प्रथमाध्याः   | •                              |                           | त्स्य       | ह्यायः)           |
| प्रथमः पादः      | देवतपरिचमः                     | 42                        | <b>?</b>    | )३ ६              |
| द्वितीयः पादः    | दैवतमङ्ग्यःदिनिग्धः            | 53                        | ja.<br>Spal | ્ક <b>ફ</b>       |
| तृतीयः पादः      | दैवतमत्यादि विज्ञायः           | ७४                        | ₹ ○ .       | १५ २६             |
| चतुर्थः पदः      | 等。 主 ( ) 环角(                   | 'ક દૂ                     | <b>?</b> .  | 9 <b>9 9</b>      |
| वंचमः पादः       | दें । १ २ जात्तिम्             | ৩৩                        | <b>E</b> (  | 9'9 <b>₹</b> 9    |
| वष्ठः पादः       | देव प्रश्चित्राच्या            | ৬৬                        | 77          | १२ १३             |
| सतगः पादः        | देव ४ १ ३-वेर्सानरः            | Ψ₹                        | 93 E        | १ २१              |
|                  |                                |                           |             |                   |

अः यहां प्रथम अक निघंद का अध्याय, दूतरा अंक खंड का. तीसरा उसी खण्ड के शब्द सं चौथा शब्द संक का है।

<sup>्</sup>रियह निम्न के विषय तत्त्वनुर्थ पाइ के आगे संख्याक्षरों में अन्तिम संख्या उसी शब्द की है जी

| अथ दितीयाध्यायः                   | અંગ                          | वार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रय            | त्याख्या च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (निरुक्त     | अष्ट       | माध्याः    | <b>u</b> :) |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
|                                   | 70                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | १- द्रविगाोद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ۶          |            | <b>E</b>    |
| प्रथमः पदः                        | 400                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę               | 5-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८३           | ξ          | <b>= (</b> | 8 8         |
| द्वितीयः पादः                     | ं.<br>द०                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | १२-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E &          | १५         | <b>E E</b> | १ ७         |
| तृतीयः पादः<br>ग्राथ तृतीयाध्यायः | प्राधः                       | િસ્થ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ान व            | द्वनार्भिर्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (निकर        | ते न       | माध्या     | यः)         |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | १ — €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊏ €</b>   | 8          | <b>₹</b> ₹ | 8 4         |
| प्रथमः पादः                       |                              | ų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,               | 39-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤ ١          | १६         | ६ ४        | ***         |
| द्वितीयः पादः                     |                              | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *               | 993=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र् ४         | ક          | e 3        | <b>ξ</b> .  |
| तृतीयः पादः<br>• चतुर्थः पादः     | ,                            | 1 7 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | The second secon | ७ ३          | १०         | E TE       | 73          |
| अय चनुःस्याः                      | <b>24</b> 6 3                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | प्तानिर्द <b>े</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( सिरक्ते    |            | साध्या     | यः )        |
| भ्रथमः पादः                       |                              | · <u>;</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | و ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>?</b> 0 0 | 3          | १०३        | 19          |
| ६ दितीयः पा <sup>र</sup> ः        |                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8               | E 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०३          | <b>?</b> C | १०६        | Ł           |
| च अस्ति । या इ                    |                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ટ               | P. C. marrier F. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०६          | \ o        | 308        | ? \$        |
| चतुर्घः पादः                      |                              | Supply of the su | ઇ               | 78-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७२          | १२         | 5 6 6      | ₹ ₹         |
| <sup>१</sup> अय पञ्चारवायः        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं द्            | <b>4</b> (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | काट्       | साध्या     | यः )        |
| क्षमः प्रदेश                      | 47.50                        | ÷1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ų,              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 4 5        | ₹          | 8 8 8      | 12          |
| हितायः पादः                       |                              | 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> ,      | E- 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 5 8        | 8 8        | 3 8 8      | 80          |
| » तृतीय:पादः                      |                              | ¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ሂ               | \$ £ ₹ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155          | ξ =        | 399        |             |
| र चतुर्धः पादः                    |                              | ¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L               | 71 - 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२०          | ξ          | 858        | १७          |
| अथ बष्ठाध्यायः                    | दास्था                       | N. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ता              | निवन्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (निक्त       | हे बा      | ज्याध्य    | ल्यः)       |
| A <sub>pl</sub>                   | <b>3</b>                     | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२४          |            | १२६        | 28          |
| प्रथमः पादः<br>द्वितीयः पादः      |                              | પૂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę               | 9 - 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२७          | 8          | १२=        | २ २         |
| तृतीयः पादः                       |                              | Ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ę               | १२—- <b>२</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२६          | ?          | १३२        | 8 ==        |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | २४—३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ę          | १३६        | 9           |
| चतुर्थः पादः                      | à dàtas a <u>stanta</u> . Sp |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | इतिनित्ननः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 30         |            | 180         |
| श्रपाक्त स्वयोद्शाध्य             | 146<br>                      | i ke<br>Tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्रक्टा<br>इंडेड | รู้<br>เลเลิร์ฮสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | १४१        |            | 368         |
| * "तुर्गाध्या                     | યાં ઝા                       | a MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | म ६ क 8्        | । ४ ८६ व.स. १६ ०४ व.स. १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |            |             |

# अय ग्राकारादिवर्णक्रमेण खगड प्रतीकसू ची॥

| ( | 3.7 | 1 |
|---|-----|---|
|   | 7   | • |

|                               | अध्य       | ागे खण्डे  | पृष्ठ               | पंस्ती     |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| श्रकान्त्समुद्रः              | १४         | 8 E        | <b>१</b> ४ <b>६</b> | १६         |
| अत्मगन्वतः कर्णवन्तः          | *          | ξ          | 8                   | १५         |
| अत्रं न चरति                  | ? 3        | १ २        | १३०                 | २ ४        |
| भाग्ने नरो दीवितिभिः          | ¥          | 80         | 8 =                 | २ ४        |
| मानः पूर्वीमऋषिभिरीड्यो       | · <b>9</b> | १६         | ७६                  | ? 3        |
| अगिममीले पुरे।हितम्           | ٩          | १५         | ७६                  | <b>'</b> 9 |
| श्रीनरस्मि जन्मन।             | 88         | 3          | \$ 8 6              | y          |
| श्रांङ्गरसो नः पितरः          | 3 2        | 8 3        | 3 4 8               | . 3        |
| अ जोहबीदिश्विना               | ¥.         | २ १        | 45                  | 38         |
| भाञ्जान्त स्वामध्वरे देवयन्तो | 瓦          |            | <b>E</b> 9          | ş          |
| भ्यतिष्ठन्तीनामनिवेशनानाम्    | 7          | ₹ €        | ۶ ۶                 | 1          |
| अहोऽन्य भावविकाराः            | 9          | <b>Q</b>   | 9                   | <b>च</b> र |
| श्रत्राह गोरमन्यत             | 8          | 34         | 8 \$                | <b>\S</b>  |
| अथ निपाताः                    | ?          | 8          | 3                   | <u>~</u>   |
| अथ निवचनम्                    | 7          | <b>9</b> , | ? 0                 | 8          |
| अध यानि पृथिव्यायतनानि        | ø'         | ş          | <b>≈ {</b>          | 8          |
| अथ यान्येतान्यात्तिमकानि      | છ          | २३         | ৩৯                  | 3 9        |
| अथ ये हिंसामाश्रित्य          | \$ 8       | <b>E</b>   | १४३                 | १५         |
| त्रिय ये हिंसामुतस्ज्य        | <b>\$8</b> | ξ          | 88 \$               | 3 \$       |
| अथानुसोपमानि                  | 3          | ? =        | २१                  | ę          |
| व श्रायाकारचिन्तनं देवतानाम्  | ७          | ٤          | ७३                  | 20         |
| अधात आप्रियः ०                | <b>E</b>   | 8          | ⊏३                  | . ४ जो     |
| श्रधातो दैवतम्                | Y          | ş          | ७१                  | ५ आ।       |

|                                        | अ॰           | रवं ०           | षृ०         | पँ०              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
| श्रथातो द्युम्याना देवगणाः             | 99           | इप्             | ११३         | ę                |
| श्रयातो बुम्याना देवताः                | १२           | ?               | 858         | 8                |
| श्रय(तोऽनुकांमेप्यामः                  | २            | Ą               | १२          | 3                |
| श्रथातोऽनुक्रमिष्याम:                  | ૭            | \$ 8            | ૭ ફ્        | 2                |
| श्रधाता मध्यस्थाना देवगणाः             | \$ \$        | १३              | 888         | 84               |
| अथाता मध्यस्थाना देवताः                | १०           | ?               | १,००        | 8                |
| त्रयातो मध्यस्थानाः स्त्रियः           | 8 8          | <b>4 2</b>      | ११६         | <b>१</b>         |
| श्रथाते।ऽष्टे। द्वन्द्वानि             | <b>ર</b>     | <b>3</b> 4      | € ७         | <b>8</b> 8       |
| <b>अ</b> थ।दित्यात्                    | <b>S</b>     | ₹ ₹             | ७८          | \$ 8             |
| श्रायापि य एषां न्यायवान्              | ۶            | 93              | \$          | 8                |
| अथापि वैश्वानशयो द्वादशकपालो ।         | ૭            | <b>= = =</b>    | '≎ ⊏        | €                |
| अथापीदमन्तरेशा पद्विभागो न             | ۶            | 9 &             | ঙ           | 8 &              |
| अथापीदमन्तरेगा मन्त्रेप्वर्घप्रत्ययो न | 9            | ٠<br>۶ <b>ي</b> | Ę           | ٠, ·<br>٦ ٩      |
| अधाष्यधे हन्द्रानि अ                   | ů,           | 8               | ও ই         | 9                |
| अधाष्यस्तिनिवृत्तिस्थानेषु             | ₹            | 8               | 90          | 3                |
| अधाप्येवं सर्व एव 🗴                    | ۶            | 5               | Ę           | ۶<br>۶ <i>څ</i>  |
| अथेमा आतिस्तृतय                        | <b>१</b> ३   | 9               | १३७         | . 14             |
| अधितानीन्द्रभक्तीत्यन्तरिक्तलोको       | 9            |                 | 68          | ٠<br>٦٤          |
| अथेतान्यादित्यभक्तीन्यसीली ०           | <b>'9</b>    | ,<br>,          | Je.         | 8                |
| भदर्हरूतमसृजो वि खानि                  | ? o          | ξ               | १०२         | ٠<br>ج           |
| श्रदितिरदीना "                         | 8            | <b>२</b> २      | 80          | 12               |
| श्रदितिचें रिदितिरन्तिरित्तम्          | 8            | २३              | 80          | १३               |
| श्राधिगुर्भन्त्रो भवति                 | પૂ           | ११              | 8 5         | 8 7              |
| म्बन्यम् षु त्वम्                      | <b>? ?</b>   | <b>३</b> ४      | ११६         | ? ?<br>? ==      |
| अन्विद नुमते                           | , .<br>\$ \$ | ३०              | 8 8 =       | ₹ ♦              |
| अपरयं गोपामनिपद्यमानमा                 | 8 8          | <b>3</b>        | 888         | १३               |
| अपाङ्प्राङेति स्वधया गृभीतो            | 88           | २३              | \$8=<br>} 0 | 5 <b>4</b><br>3  |
| * " न्यथाप्यही "संधियुक्तो मुद्रिती मृ | g ·          | * *             |             | ender on a state |

|                               | अ०         | खं०  | पृ०          | पं ०           |
|-------------------------------|------------|------|--------------|----------------|
| अपागूहत्रमृतां मर्त्येम्यः    | 8 3        | ° 0  | ??\$         | ११             |
| अपामुपस्ये महिषा अगृभगत       | <b>v</b>   | २ ह  | <b>≂</b> •   | =              |
| अपुरुषाविधाः स्युरित्यपर्मापे | <b>'9</b>  | હ    | 98           | 8              |
| अपोषा अनसः सरत्               | <b>9</b> 9 | 8 @  | १२२          | १६             |
| <b>अ</b> ठनामुक्थेराहिम्      | १०         | 8.8  | <b>? ?</b> ? | 7              |
| श्रमि त्वा पूर्वपतिये         | <b>?</b> o | ₹ '9 | 309          | ঙ              |
| श्रमि न इका यूथस्य माता       | > ?        | 8 &  | १२६          | &              |
| श्रामि प्रवन्त सर्वेद मेला:   | ঙ          | * 9  | υĘ           | १७             |
| अभीदमक्रमेकी श्राहित          | <b>'</b>   | १०   | 78           | <del>2</del> 8 |
| अभातेव पुंप एति मतानी         | ą          | 奘    |              | <b>(8</b>      |
| श्रमत्रोऽमात्रो महान्         | ***        | £ 5  | £ 3.         | F 7            |
| श्रमन्दान्त्सामान्            | ξ          | ? o  | £ \$         | E              |
| अमीवहा वास्तोप्पत             | 8 •        | 819  | 3 3 S        | 8,3            |
| अभीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती   | ę          | ३३   | e /9         | *              |
| अयं ये। होता किर              | Ę          | 3 1  | ৩০           | <b>?</b> 8     |
| अयं वेनश्चोदयत् एकिंगर्भा     | १०         | इस   | 903          | 18             |
| श्रयं स शिङ्क्                | ₹          | Ę    | ₹ ₹          | P E            |
| श्रयमेवाग्निर्द्रविणोदा इति   | <b>e</b> . | ₹    | E 7          | * 3            |
| श्रयमेवाग्निवेंधानर इति       | ঙ          | २३   | '9 E         | <b>?</b> ?     |
| अर्चीतकर्माण उत्तरे धातवध     | च्         | 39   | ₹ ₹          | <b>E</b>       |
| भर्गयान्यरग्यान्यसौ           | ٤          | ३०   | £ &          | , <b>c</b>     |
| अर्थवन्तः शब्दसामान्यादे ०    | ?          | १६   | ড            | <b>\</b>       |
| अरायि कागो विकटे              | Ę          | ३०   | ĘĘ           | ঙ              |
| अरुणो मासकृद् वृकः            | ¥          | २१   | ५२           | \$ 8           |
| श्रलातृणो बल इन्द्र           | ٤          | २    | ५६           | ₹ १-           |
| अशापिनई मधु                   | <b>%</b> 0 | १२   | १०३          | ŝ              |
| <b>भ</b> रमास्यम वतम्         | १०         | 3 3  | १०इ          | १२             |
| अश्रवं हि भूरिदावत्तरा        | Ę          | ξ    | Ę o          | <b>\$</b> _    |

|                             | No         | स्व ०      | प्र ०       | पं ॰       |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| अर्बं न त्वा वारवन्तम्      | Å          | २०         | 3           | <i>§</i> 8 |
| अधा वेल्हा                  | ક          | 7          | ८९          | 8          |
| , अष्टोत्तरं सन्धिरातम्     | ? 3        | છ          | १४३         | v          |
| अस्य वामस्य पलितस्यम्       | 8          | \$         | ४२          | 8          |
| असरवन्ती भूरिधारे           | 集          | *          | 88          | 39         |
| अमुनीते मना अम्मासु         | <b>१</b> o | ુ <b>૭</b> | 600         | 7 %        |
| अपूर्व मृत्तं रजीसानिवत्ते  | \$2,       | १ ६        | ६२          | G,         |
| श्रम्ति हि वः सनात्यम्      | ٤          | 8 8        | € ?         | २४         |
| अस्मा इनु भ मग              | ٤          | २०         | ह ४         | 8 3        |
| भारति याधुः                 | 8          | \%         | G.E.        | २०         |
| अहर्ि चहर्ति च              | ?          | Y.         | 2           | २३         |
| अहरच द्रागमहरत्न ज्न        | ર          | 7 ?        | ? =         | 3          |
| अहिरिव मेंगै: परमंति        | ×.         | 9. 1.      | £ 7         | <b>१</b> 8 |
|                             | (ग्रा      | )          |             |            |
| माइत्यंबागंध                | <b>\$</b>  | Ę          | ₹           | *          |
| भाकाशगुगाःश्वरः             | १४         | *          | 883         | <b>3</b>   |
| आ या ता गच्यान्             | ā          | <b>~</b> 0 | ३६          | १७         |
| आघो मेघो नायो गायो          | 7          | 7          | 40          | 88         |
| अ। जङ्घान्ते सान्वेषां      | ٤          | ₹ •        | ₹ 3         | 80         |
| त्रानासःपूर्वणं स्थे        | Ę          | 8          | D 12        | 68         |
| अमनुह्वान् ईड्यो वन्द्यधा ० | <b>E</b>   | <b>E</b>   | E 8         | 8 8        |
| आ ते कारे। शृगावामा         | <b>ર</b>   | २७         | 39          | २६         |
| भादाधिकाः शवसा              | १०         | ₹ ₹        | <i>७०</i> ५ | २३         |
| आदाय श्येनो अमरत्           | 8 8        | 3          | 665         | ¥          |
| श्रादित्य इति पुत्रः        | <b>?</b> 3 | \$ 8       | १इर         | 39         |
| श्राधव श्राधवनात्           | Ę          | 3.5        | € =         | 奖          |
| आ ना यज्ञं भारती तूयमे ॰    | <b>C</b>   | 8 8        | <b>E</b> %  | 86         |

|                                | अ        | <b>खं</b> ॰ | ã.          | पं•         |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| आपान्तमन्युर्तृपलप्रभमा        | પ્       | 82          | 85          | २०          |
| आपो हि छा मयो भुवस्ता          | 3        | २७          | દ્ય         | 39          |
| श्रायनीवानसातमा                | ξ        | <b>*</b> &  | 9           | 7 %         |
| आयाहीन्द्र पिधिमिगीलेतेमिः     | 8.8      | <b>3</b> ?  | 84.0        | Ŗ           |
| आर्षिषेणो है।त्रसृषि           | <b>ર</b> | 6 5         | 8 8         | 9 8         |
| श्रारात्रि पार्थिवं रनः        | र्       | \$6         | र ६         | 2           |
| श्रारुद्वास इन्द्रवन्तः        | 8 8      | \$1         | 236         | ş           |
| श्रावामुपस्थमद्भुहा            | 3        | ३७          | e 3         | 9, 9        |
| श्राविद्युनमां द्विभरुतः       | 8 8      | 8 8         | 883         | ? 9         |
| भाविष्टचे। वर्द्धते चारुराषु   | 6        | 8 %         | <b>⊏ €</b>  | છ           |
| श्रासमाणामः शवसानमच्छेन्द्रं   | 9 o      | 4           | 800         | 9 9         |
| श्रामुख्यन्ती यजते उपाके       |          | 8 8         | <b>E</b> ¥. | <b>E</b> \$ |
|                                | ( इ      | )           |             | ,           |
| इतीमानि चत्वारि                | 9        | 8 8         | ¥           | \$ E        |
| इतीमा देवता भ्रानुकान्ताः      | e'       | १३          | sy          | 9 9         |
| इदं श्रेष्ठं ज्यातियां ज्योति. | <b>ર</b> | 3 8         | <b>9</b> 9  | £           |
| इदं विष्णुविचक्रमे             | 9 =      | १६          | १२०         | 9 &         |
| इदन्तेऽन्याभिरसमानमीद्ध्याः    | , 8      | ३४          | 840         | २ १         |
| इन्द्र आशास्यस्तरि             | έ        | \$          | ५६          | <b>C</b> .  |
| इन्द्रं मित्रं वरुग्मिंग्नमाहु | e        | १ट          | <b>७</b> ₹  | 74          |
| इन्द्राणीमामु नारिषु           | 9.9      | ₹=          | १२०         | <b>5</b> 8  |
| इन्द्रासोमा समयशंसमभ्यवप्      | Ę        | 9 9         | ĝ o         | 38          |
| इन्द्रेण सं हि दृत्तमे         | 8        | ۶۶          | इ६          | 3           |
| इन्द्रो अस्मां अस्द ०          | <b>ર</b> | <b>२</b> ६  | १९          | <b>?</b> a  |
| इन्द्रे। दिव इन्द्र ईशे        | <b>ি</b> | 2           | 99          | 20          |
| इमं तं पश्य वृषभस्य            | ę        | <b>२</b> ४  | £ 8         | 28          |
| इमं मे गंगे यमुने              | ξ.       | २६          | EX          | <b>8</b>    |
|                                |          | -           |             |             |

|                             | ग्र॰           | खं०         | ð                 | पं०                 |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| इमा गिर आदित्येभ्यो         | १२             | ર <b>દ્</b> | 233               | 7                   |
| इमा रुद्राय स्थिर्यन्वन     | ? 5            | E.          | 303               | १३                  |
| इयं शुष्मिनिसमा इश्रुकत्    | २              | २ ४         | 28                | 77                  |
| इविरेण ते मनसा सुतस्य       | 끃              | ও           | 3 3               | 7 2                 |
| इहेन्द्राणीमुप हुये         | É              | 38          | र ७               | 64                  |
| इहेह जाता समवावशीया ०       | १२             | A.          | 358               | 8 &                 |
|                             | ( 🗧 )          |             |                   |                     |
| इन्मिन्तासः सिलिइमध्यमासः   | 8              | ? 💐         | <b>₹</b> 1.       | is the              |
|                             | (3)            |             |                   |                     |
| उन गनः व्यन्तु              | \$ <del></del> | * \$        | 234               | <b>≱</b>            |
| उत स्वं सन्ह्ये स्थिए विकास |                | ₹≎          | 8                 | *                   |
| उत स्वः पश्यन द्वश्         | <b>?</b>       | 18          |                   | £ 5                 |
| उत नो।हेर्नुःस्यः           |                | 23          | F B 3             | piknie<br>Nasy      |
| उत मीनं वहारिय न            | 8              | ₹ 2         | <b>8 </b>         | di d<br>Parte<br>da |
| उत्स्य दाओ। दियाणं          | ₹              | ₹ =         | ٥ 'و<br>د         | 9                   |
| उतासि मेनाबरगा।             | ¥.             | 3.3         | 4 0               | १ँ३                 |
| उदीरतामवर उत्पराम           | <b>y</b> •     | , cc        | 8                 | 7 ?                 |
| उदु उयातिस्मनं              |                | 80          | 3 3 8             | <b>3</b> 5          |
| उदु स्यं आतंबदमं            | ? ?            | 92          | 430               | ₹ १                 |
| उद्गुर रत्तः सहम्लिभिन्द    | Ę              | Ę           | ¥, o              | IJ,                 |
| उत प्र बद मग्डूकि           | <b>~</b>       | ভ           | 60                | 1 3                 |
| उपलमिन्युपलपु               | ٤              | ¥           | ધુ <b>ત</b>       | · J                 |
| उप रवासय पृथिवीमुन          |                | १३          | <i>₹</i> <b>₹</b> | e19.                |
| उप हुये मुद्धां घेनुमेतां   | <b>?</b> ?     | 8 ३         | 999               | (0                  |
| उपाव सृज त्मन्यासमञ्जन्     |                | ş           | = E               | <b>\( \tau \)</b>   |
| उवा अदर्शि शुन्च्युवो       | 8              | ? €         | ₹ €               | 5 3                 |
| उर्वेशी व्याख्याता          | \$ 5           | ३५          | १२०               | 7                   |

| •                              | <b>८</b> नं ० | ग्नं ० | Ão            | पं॰        |
|--------------------------------|---------------|--------|---------------|------------|
| <b>उर्दश्य</b> ःसर्।           | ¥             | १३     | ५ ०           | <b>E</b>   |
| उषस्वचित्रमासर                 | १२            | Ę      | १२            | <b>~</b>   |
| उन्धियुस्नाता भवति             | છ             | 88     | ye            | 2          |
|                                | (報)           | }      |               |            |
| ऋचां त्वः पाषगास्त             | <b>%</b>      | 2      | <b>6</b>      | å          |
| ऋचो अत्रे परमे                 | ? 3           | 9 >    | १३१           | <b>१ १</b> |
| ञ्चतस्य हि शुरुभः सन्ति        | \$ O          | 8 8    | 7 9 c         | ¥.         |
|                                | (ए)           |        |               |            |
| एइया भतिषा पिनत्               | ¥.            | ; {    | ४ १           | 8          |
| एकः लुनसेः स समुद्रमा विवेशः   | ₹ €           | ષ્ટ દ્ | <b>?</b> ? ?  | 3          |
| प्राथनने क एठवा भेरपेत बुक्त भ |               | Ş      |               | 8          |
| एतप्नेव स्थाननपुरेप्तृतु •     | , 54          | ₹ १    | .2 %          | ę          |
| एत इस्या अन श्ये               |               | Ł      | * ? ३         | ?          |
| एता उत्या उपसः                 | 4.3           | ও      | 8 6 12        | १२         |
| एपां लेकानां सहेख              | <b>14</b>     | 4 3    | ं द           | २          |
|                                | (भेर)         |        |               |            |
| भोगातव्यर्थीषृतः               | £.5           | ខេ     | 138           | \$         |
|                                | ( = )         |        |               |            |
| या ईपते तुउपते को विभाग        | 8 8           | 3 ×    | <b>18=</b>    | 73         |
| कत्यार्डज्यस्य                 | ₹             | 3      | २ ०           | २०         |
| अतम पृष् कतरा पा।              | <b>`\ \</b>   | 77     | 5 3           | 8 X        |
| कर्मित्रम्सं पदा               | ¥,            | 90     | * 8           | १५         |
| वानीनकेव विद्रय गरे            | ¥             | १५     | R R           | S          |
| क्रिकेद्रजन्यं                 | Ę             | 8 ,    | , <b>c</b> {  | 99         |
| य भेना मान्य तर्गा छ           | 3             | *      | २१            | **         |
| कायमानो बना स्वय               | 3             | 8 8    | ३५            | <b>२</b> २ |
| कारतं हती निष्                 | E             | Ę      | <i>त</i> ं टः | <b>?</b> o |

|                              | 340        | रमं ०      | ৰ্থ -            | <b>पं</b> ॰ |
|------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|
| कि ते कुग्दन्ति धी ध्टेषु    | Ę          | ₹ <b>२</b> | ६ ह              | X           |
| किमित्ते विष्णो              | ¥          |            | 8 =              | Ę           |
| किमिच्छन्ती सरमः             | <b>१ १</b> | २५         | 880              | १६          |
| कुहस्वदेशा कुह वस्तोः 七      | **         | \$ X       | ३७               | <b>१</b> २  |
| कुहूमई सुमृतं                | \$ \$      | ध् द       | 8 & E            | \$ \$       |
| क्रुणुष्त पानः प्रासिति      | ę          | <b>{</b> 3 | £ \$             |             |
| कृष्णं नियानं हरयः           | ৩          | र ४        | <b>७</b> ह       | § 6         |
| करयगिन केशी विषं             | <b>१</b> २ | २६         | १३०              | Ę           |
| को अगिनमिट्ट                 | <b>{ 3</b> | २७         | १४६              |             |
| की अध युङ्के पुरि ॥ परतम्य   | <b>*</b> * | 2 x        | १४=              | \$ 138      |
| को नु मर्या आमिथियः          | 8          | ä          | इ२               | ঞ           |
| कीळन्ती पुत्रैनेमृनिश्नि     | *          | 8 \$       | 19               | C.Aus       |
| सात्रस्य पतिः सेत्रं         | <b>१</b> o | <b>१</b> ४ | F 0 7            | ? &         |
| स्त्रस्य पतिना वयं           | 9 0        | 6 7        | १०३              | 38          |
| द्वतस्य पते मधुगन्तम् मि     | 9 0        | ६ ६        | \$ = 8           | 3.          |
|                              | (百)        |            |                  |             |
| गायान्त स्वां गायतिगा        | ¥.         | ` <b>.</b> | ध इ              | * 8         |
| गोरमीमेदनु वत्सं             | 8 8        | 8 =        | 8 3 5            | 2.2         |
| गौरश्वः पुरुषा हर्स्ताति     | 8          | *          | 8                | Q,          |
| गौरी मिनाय मानिलानि          | <b>? ?</b> | 8 3        | १२१              | ?           |
|                              | (ंच)       |            |                  |             |
| चत्वारि वाक्षशिमेता पदानि    | १३         | E          | ₹ ₹ ₹            | *           |
| चतारि शृक्षः त्रयो अस्य पादः | 88         | 49         | ₹ ₹ <del>=</del> | 88          |
| चतुरश्चिद्दमानात्            | ş          | 18         | ₹ =              | ?           |
| चित्रं देवानामुदगादनीकं      | १२         | <b>१</b> & | १२८              | <b>?</b>    |
| चिदित्येषो ऽनेककर्मा ०       | *          | 8          | 3                | <b>?</b> ?  |

|                                | अ०             | खं०        | पृ०          | पं०             |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
|                                | (ज)            |            |              |                 |
| भगती गततमं छुन्दो ॰            | હ              | १३         | ७५           | १७              |
| जराबोध तद्विविड्डि             | १०             | <b>~</b>   | १०२          | ę               |
| जातवेदसे सुनवाम सोमम्          | <b>₹</b> 8     | ३ ३        | १५०          | <b>§ 8</b>      |
| जातवेदाः बस्माजातानि वेद       | e              | 3 9        | ७७           | 3               |
| जीवाचा अभिवेतनादि०             | Ę              | 40         | <b>E</b> '9  | - 8             |
| जुषा दम्ना भातिथि॰             | 8              | ¥          | ३३           | T.              |
| जनया अच वसवः                   | 73             | ४ ३        | १३५          |                 |
| •                              | (त)            |            |              |                 |
| त परिवर्त्तमान                 | 8 }            | ¥          | १४२          | ξ               |
| तत्सूर्यस्य देवत्वं०           | 8              | \$ \$      | 24           | ?               |
| तत्र चतृष्ट्वं नोपपद्यते       | \$             | 7          | ٤            | 8 8             |
| तद्य वाचः प्रधमं मसीय          | 3              | ε;         | <b>4 8</b>   | 98              |
| तद्य उनादि एदवता मन्त्रास्तेषु | 9              | 8          | <b>ુ ર</b>   | २३              |
| तदिदास भुग्नेषु                | <i>§</i> 8     | २ ४        | <b>3</b> 8 = | ? 0             |
| तनुत्यजेव तम्कग                | ₹              | 8 8        | २७           | ঙ               |
| तन्नपान्पय ऋतस्य याना॰         |                | Ę          | <b>द</b> ३   | २२              |
| तन्त्रस्त्रीपमद्भतं            | Ę              | 7 8        | € 8          | 8=              |
| तपू पु समना गिरा               | <b>&amp;</b> • | ¥.         | 909          | 8               |
| तरत्स मन्दी धावति              | १३             | ٤          | 236          |                 |
| तस्याः समुद्रा अधि             | 8 8            | 8 <b>[</b> | १२१          | <b>Ę</b>        |
| वाँ अध्वर उशतो                 | Ę              | १३         | <b>E</b> 8   | 90              |
| ता वां वास्तृत्युश्वासि        | <b>ર</b>       | ૭          | 85           | 28              |
| तितड परिपत्रनं भवति            | 8              | 3          | इ४           | <b>{8</b>       |
| त्वया वयं सुवृवा ब्रह्मणस्पते  | ३              | 9 9        | RY           | १६              |
| तिस एव देवता इति नेरुक्ता॰     | e              | ¥          | ७३           | 80              |
| तिस एव देवता इत्युक्तं         | e              | <b>~</b>   | ७४           | ·<br><b>?</b> ? |
| तिसो वाच ईरयति                 | \$ 8           | <b>8</b> 8 | १४६          | \$              |

|                              | अ०         | रवं ०      | पृ०          | पंठ |
|------------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| तिर्थग् बिलश्चमस             | १२         | ३⊏         | 7.33         | 3 9 |
| तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे        | Ę          | १ ⊏        | ६३           | २२  |
| ्रतुविद्यं ते सुकृतं         | Ę          | ३ ३        | <b>१</b> र   | 18  |
| ते श्राचरन्ती समनेव          | 3          | 8 0        | ξ⊏           | 9 9 |
| त्यमू पु वाजिनं देवजूतं      | १०         | ₹ ==       | ७०१          | 9   |
| त्रयः केशिन ऋतुथा            | १२         | २७         | १३०          | १२  |
| व्यम्बकं यज्ञामहे            | <i>ξ</i> 8 | ३५         | १५१          | 9   |
| त्वमग्ने द्यभिस्त्व०         | €,         | 8          | પ <b>્</b>   | 8   |
| त्वमङ्ग प्रशंसिषो देवः       | <b>\$8</b> | २=         | १४६          | ξ   |
| त्वया मन्या सरथमारु जनतो     | ś o        | <b>3</b> 0 | 900          | १७  |
| त्वष्टा दुहिने बहतुं         | 7 9        | ११         | १२६          | 3 8 |
| त्वेषितथा समर्गा             | 8 8        | <b>~</b>   | ११३          | 98  |
|                              | (द)        |            |              |     |
| दसस्य वादिते जन्मनि          | <b>१</b>   | ₹ <b>१</b> | ११७          | ?   |
| दश।विभिम्या दशक्यभयः         | 3          | ξ          | २ ४          | Ä   |
| द्रविसादाः कस्माद्ध          | <b>C</b>   | 8          | <b>८</b> २   | 8   |
| द्रविणोदा द्रविणधो           | =          | २          | <b>८</b> २   | Ę   |
| दासपलीर्गहिमापा              | <b>સ્</b>  | ? 9        | १६           | 3 9 |
| दिश उत्तराणि नामानि          | ३          | २ ०        | २१           | २६  |
| देवस्त्वष्टा स.विता          | <b>%</b> o | ३४         | 8 0 =        | १७  |
| देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु     | १२         | 8 4        | <b>!</b> ₹ 4 | २०  |
| देवानां भद्रा सुमितिऋजूयतां  | १२         | ३६         | 8 \$ 8       | 8   |
| देवानां माने प्रथमा ऋतिष्ठन् | ą          | २२         | <b>?</b> ⊏   | \$  |
| देवा ने। यथा सदमिद्          | 8          | 3 }        | ₹ <i>⊏</i>   | १७  |
| देवी ऊर्जाहुती               | ξ          | ४३         | 33           | Ę   |
| देवी जोष्ट्री वमुधिती        | ९          | ४२         | 6, ⊏         | 77  |
| देवीं बाचमजनयन्त             | <b>१</b> १ | २ ह        | ११=          | ? ३ |

|                            | अः         | रखं ॰      | पूर        | पं०  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|
| देवेभ्यो वनस्पते ह्वींपि   | <b>E</b>   | 4.5        | E 'S       | હ    |
| दैञ्या होतारा प्रथमा       | <b>C</b>   | १२         | z.K        | १३   |
| द्याचा न पृथिवी इमं        | ξ          | ३्⊏        | ₹ ==       | ?    |
| चैंभि पिता जनिता           | 8          | 7 8        | ३,४        | 7 8  |
| द्वा मुपग्री सयुना         | 8 8        | \$ 0       | <b>184</b> | २ ३  |
| •                          | (ध)        |            |            |      |
| धन्वना गा                  | ξ          | ?9         | १ ३        | ş    |
| घाता ददातु दाशुषे          | <b>१ १</b> | ११         | 8 6 8      | 8    |
| धेनुं न इषं पिन्वत         | १          | २ १        | € =        | 8    |
|                            | ( न )      |            |            |      |
| न जामये तान्ये। रिकथमारैक् | 3          | Ę          | 28         | 8    |
| नतं विदाथ य इमा जजाना      | 68         | १०         | 183        | २ ४  |
| न नूरमस्ति नो १वः          | ?          | Ę          | Ą          | c    |
| न पायासी मनामहे            | ₹          | <b>?</b> ¥ | <b>E E</b> | 88 - |
| न यस्य द्यावाष्ट्रियेत्री  | ¥          | 3          | 8 X        | १२   |
| नराशंसस्य महिमानमेषा       | <b>C</b>   | હ          | <b>c</b> 8 | ¥    |
| न विजानामि यदि वेदमस्मि    | ₹ 8        | २२         | 88 =       | *    |
| नवो नवो भवति जायमानः       | <b>?</b> ? | 8          | ? { ₹      | Ę    |
| नहि मभायारणः               | Ą          | ą          | 28         | १३   |
| नाइमिन्द्राचि रारण         | 7 7        | ३१         | १२०        | ξ == |
| नि यद् वृगादि              | ¥          | १६         | x 8        | Ę    |
| निराविध्यद् गिरिभ्य आ      | Ę          | 3 8        | ६६         | 23   |
| निष्ट् बतकासिश्चिदि तरो    | ş          | १०         | ¥          | ş    |
| नीचीनवारं वरुणः            | <b>?</b> o | 8          | 800        | 9 =  |
| नूनं सा ते प्रति वरं       | ş          | ৩          | ą          | \$8  |
| न्यकन्दयन्तुपयन्त एनं      | <b>ξ</b>   | १३         | <b>8</b> } | v    |
|                            | (प)        |            |            | •    |
| पत्नीवन्तः सुता इम •       | ¥,         | 8 ⊏        | 4 <b> </b> | ₹•   |

| •                            | अ॰           | स्वं०      | <b>य</b> ० | पं०      |
|------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| पथस्यधः परिपर्ति             | १२           | 8 =        | १२८        | 9 9      |
| परं मृत्ये। अनुपरिद्धि       | \$ \$        | ৬          | ११३        | १२       |
| र्शिषद्यं द्यरणस्य           | ध्           | 3          | 7 8        | Ę        |
| परे यिवांसं मवता             | ₹ •          | २०         | १०५        | ?        |
| परोत्तकताः प्रत्यत्तकृताश्च  | <b>y</b>     | Ą          | 90         | •        |
| पर्याया इव स्बद्धियन ०       | *            | 3          | 8          | ₹8       |
| प्रियमध्यद्ति व ०            | 8            | e \$       | ₹ ==       | \$ CC    |
| पवित्रं पुनातेः              | X.           | र्         | 80         | *        |
| पवित्रवन्तः परि वाचमासते     | १२           | ६२         | 8 = 3      | <b>9</b> |
| पावका नः सरस्वती             | 9 9          | २६         | ११७        | 7 3      |
| पावीरवी तन्यतु               | १२           | ३०         | 8 & &      | 3        |
| वितुं नु स्तोषम्             | 3            | 74         | ₹8         | 3 8      |
| पुनरेहि वाचस्पते             | ₹ 0          | १व         | 808        | 3 9      |
| पुनरहि वृषाकपे               | 9 7          | २ =        | १३०        | 3 ?      |
| पुरु त्वा दाश्वा•            | ¥            | ં          | 8 0        | 77       |
| पृषा स्त्रेतश्च्यावयतु       | S            | 3          | ७४         | १७       |
| एयक् प्रायन् प्रथमा          | ¥            | <b>શ્</b>  | x 8        | 8        |
| भनापते न त्वदेतान्यन्यो      | ₹ 0          | 8 \$       | 7 % 0      | 7 8      |
| प्रति त्यं चारुमध्वरं        | १०           | <b>६</b> ६ | 309        | इ        |
| प्रतते श्रद्य                | ¥,           | 3          | 8 ⊏        | 8 }      |
| म तहोचेयं भव्यायेन्द्वे      | १०           | ४२         | ११०        | \$ 5     |
| म नूनं जातवेदसमश्वं          | 9            | २०         | ৩৩         | 9 9      |
| प्र नू महित्वं षृषभस्य बोचम् | ও            | २३         | ৩=         | હ        |
| प्र पर्वतानामुशती            | ह            | ३ ह        | ξ⊏         | ሂ        |
| प्रयाजानमे अनुयाजाँश्व       | <b>E</b>     | २२         | <b>C</b> C | 8        |
| म वावृत्रे सुप्रया           | ય            | २ ⊏        | ሂሂ         | ሂ        |
| प्र वोऽच्छा जुजुषाणासो       | ६            | १६         | <b>६</b> २ | १५       |
| ध्र वो महेमन्द्रमानाया       | <b>\$ \$</b> | \$         | ११३        | ₹•       |

|                                  | अ॰           | खं         | पृ०        | पं॰        |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| प्राचीनं बाहीः प्रदिशा पृथिव्या० | =            | દ          | <b>E 8</b> | 80         |
| प्रातर्जितं भगमुत्रं हुवेम       | १२           | \$8        | १२७        | 88         |
| प्रातर्थ जध्यमस्थिना             | 35           | ¥          | १२५        | 9 1        |
| प्रातर्थुका वि बोधया             | 7 9          | 8          | १२४        | 39         |
| प्राचेपा मा बृहतो                | ξ            | <b>C</b>   | 0 3        | १६         |
| भीगीत स्वान् हितं जयाथ           | 集            | २ ६        | ¥.8        | १५         |
| भेते वन्दतु प्रवयं               | ξ.           | ક          | ६१         | 8          |
|                                  | (ब)          |            |            |            |
| बतो बतासि यम्                    | ξ            | २८         | ६७         | <b>१</b> ४ |
| बालित्था पर्वतानां               | <i>i i</i>   | 2 19       | 770        | 3          |
| बहुनामान्युत्तरागि               | B            | \$ \$      | २६         | 9 8        |
| बह्यीनां पिता                    | ξ            | <b>à</b> 8 | ६ ३        | <b>E</b>   |
| चुइती परिबर्हणात्                | •            | 55         | sy.        | 8 3        |
| ब्रह्मा देवानां                  | 88           | 3 3        | 3.80       | 85         |
|                                  | (刊)          |            |            |            |
| भदं वद दिस्गता                   | ξ            | Y.         | ६ ७        | 9          |
|                                  | (日)          |            |            |            |
| मनुष्यनोमान्युत्तराशि            | 3            | 139        | २३         | 2 \$       |
| मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्   | ૭            | 85         | <b>૭૫</b>  |            |
| मरुत्वां इन्द्र वृषमो रेगाय      | 8            | E          | ३४         | ٤          |
| महत्तत्सोमो महिपश्चकारा          | \$ 8         | 9.0        | \$ 8 £     | 7 3        |
| महो अर्थाः सरस्वती               | <b>\$ \$</b> | २७         | 3 5 E      | ३          |
| मा त्वा सोमस्य गल्दया            | Ę            | २४         | इ इ        | ₹ .        |
| मा ते राघांसि                    | <b>\$</b> 8  | ३७         | 3 7 8      | 8 8 %      |
| मा नः समस्य दृख्यः               | ¥            | * 3        | ५३         | १६         |
| मा नो मित्रो वरुणो               | Ó            | ३          | <b>⊏</b> ξ | 88         |
| मा नोऽहिर्बुध्नयो                | ? •          | 84         | 999        | € *        |
| मित्रो जनान्यातयति बुवाणो        | ? 0          | २२         | १०५        | 109        |
|                                  |              |            |            |            |

| •                               | <b>७</b> ० | खं       | पृ०         | पं              |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| मूर्डा भुवे। भवति               | હ          | २७       | <b>E</b> 0  | १६              |
| मेद्यन्तु ते बह्नयो             | <b>E</b>   | Ę        | <b>८</b> ३  | *               |
|                                 | (य)        |          | ,           |                 |
| य इन्द्राग्नी सुतेषु            | <b>લ</b>   | २२       | X. B        | X.              |
| य इमे द्यावाष्ट्रांथकी जिनित्री | <b>E</b>   | 18       | <b>⊏ १</b>  | 8               |
| यत्रा बदेते श्रवरः परश्च        | ૭          | 30       | æ 8         | 9               |
| य ई चकार न सो भस्य              | ?          | <b>E</b> | 18          | *               |
| यचिचद्धि त्वं गृहेगृहे          | €          | 88       | ह ६         | ર ક             |
| यज्ञसंयोगाद्राजा                | <b>ર</b>   | 88       | 33          | १७              |
| यज्ञेन यज्ञमधजन्त               | 97         | 8 \$     | <b>१</b> ३४ | ,<br><b>१</b> ७ |
| यत्ता देव प्रियन्ति             | 8 8        | ¥        | ११२         | 2 %             |
| यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग०      | <b>*</b>   | <b>?</b> | २६          | Ş               |
| यथैतिदिन्द्री वेकुगठो           | 9          | 3        | ७२          | 8               |
| यथो हि नु वा एत॰                | ?          | \$ 8     | 8           | ৩               |
| यदिनद्वागनी परमस्यां            | 8 8        | \$ 6     | १इ          | १ ⊏             |
| यदा ते मर्ची अनु                | ६          | =        | X &         | ₹8              |
| यादिन्द्र चित्र महनास्ति        | 8          | 8        | <b>₹</b>    | ?               |
| यदुदञ्चो वृषाक्षे               | \$ 3       | Ą        | १३७         | 8 8             |
| यदेदेनमद्धुर्याज्ञियासो         | ঙ          | २ ह      | <b>⊏</b> ?  | *               |
| यदेवापिः शन्तनचे पुरोहितो       | २          | १२       | <b>8</b> 8  | ₹0              |
| यद् द्याव इन्द्र ते शतं         | ? 3        | 3        | १३७         | ૭               |
| यद्वाग्वद्नत्यविचेतनानि         | 8 8        | ₹ ==     | 8 8 =       | =               |
| यवं वृकेगाशिवना वयनतेषं         | Ę          | २६       | ६६          | 38              |
| यास्मिन् वृत्ते सुपलाश          | १२         | २१       | १३१         | 8               |
| यस्मै त्वं सुद्धविणो            | ? ?        | २४       | ११७         | a <b>9</b>      |
| या श्रोपधीः पूर्वा जाता         | Ę          | ₹ ==     | १९          | २१              |
| या ते दिद्युदवसृष्टा            | ₹ •        | <b>y</b> | \$ a \$     | ₹ €:            |
| 1                               |            |          |             |                 |

|                                | अन्         | रवं ॰          | पु०        | पं०             |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| यामधर्वा मनुष्यिता             | १३          | ३ ४            | १३२        | 8 8             |
| यावन्मात्रमुपसे। न प्रतीकम्    | ঙ           | \$ 8           | E ?        | १२              |
| ये ते सरस्य ऊमया               | १०          | 78             | 308        | ٤               |
| येनापावकः नेन नो               | \$ <b>*</b> | <b>₹</b> 4     | १६०        | २               |
| येनापावक ० प्रत्य ङ्देवानां    | ? ?         | ₹ 8            | १२६        | १स              |
| येनापावक ० भुरगयुशित           | 3 3         | व व            | १२६        | C               |
| येनापावक० विद्यामिष            | 3 8         | ₹ ₹            | 5 3 8      | १३              |
| यो अनिध्मो दीद्यत्             | 8 0         | ? <b>£</b>     | 808        | २३              |
| यो असम घंस उत वा               | Ę           | × 4,           | € 8        | Ş               |
| यो जात एव प्रथमी मनस्वाः       | १०          | <sup>3</sup> 0 | ?          | 8 8             |
|                                | $(\tau)$    |                |            |                 |
| रघन्तु मारुनं वयम्             | <b>* *</b>  | 4, 5           | १२३        | 8 3             |
| रभे निप्टनन्यति                | ₹           | ? 6            | १२         | <b>~</b>        |
| रमध्यं मे बचल साम्यार          | <b>Q</b>    |                | 8 &        | १२              |
| रम्भः पिनाक्षिति दग्रहम्य      |             | 22             | 3 0        |                 |
| राश्मनामान्युत्तर्।।शि         | ₹           | 7 4            | 8 8        | २               |
| राकामहं सुहवां                 | ş ş         | <b>,</b>       | 8 9 Z.     | 2 8             |
| राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा        | ##          | ***            | <b>?</b> 0 | 200             |
| रात्रिनामान्यु तराःणि          |             | 7 E            | 8 19       | <b>y</b> .      |
| रुराद्वस्मा रुराजी स्वत्यागा ० |             | न् ०           | * 19       | \$ X            |
|                                | (व)         |                |            |                 |
| वच्यन्तिवदा गर्नागान्त         | ₽,          | ۶E             | ६ ३        | ¥               |
| बनस्पतिव्याख्यात >             | ξ           | 9 8            | <b>८</b> ६ | १६              |
| वनस्पते रशनया नियुष            | E           | र ०            | E 19       |                 |
| धनस्पते बीड्यङ्गा              | ₹           | १२             | <b>₹ १</b> | २०              |
| वयः मुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं    | 8           | 3              | 32         | ,<br><b>१</b> २ |
| बराहो मेघो भवति                | ¥           | 8              | 88         | ų,              |

|                                | अ०           | खं०          | ão.        | मं क         |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| वसातिषु स्म चरथो               | १२           | <b>ર</b>     | १२४        | Q            |
| वाङ्नामान्युत्तराणि            | 2            | 23           | <b>%</b> = | ₹ 0          |
| बात श्रा वातु भेषजं            | <b>%</b> 0   | 寻义           | 80 ₪       | ₹.           |
| बामं वामं त आदुरे              | Ę            | 3 8          | ६८         | <b>~</b> 0   |
| व।यवा याहि दशतेमे              | \$ •         | <b>२</b>     | 800        | 9            |
| बायुर्वा त्वा                  | 8            | ¥            | 3          | * =          |
| विद्याम तस्य ते वयं            | 8            | <i>}</i> =   | ३ ⊏        | 8            |
| विद्या ह वै बाह्मण्यानगाम      | ₹            | 8            | \$ \$      | 80           |
| विद्युत्र या पतन्ती            | 8 8          | ३६           | 099        | <b>2</b>     |
| विधुं दद्रागां समने            | 8 8          | ξ <b>c</b> : | \$89       | ş            |
| विष्रं विषासाऽवसे देवं         | 8 \$         | ३ २          | 840        | <b>T</b>     |
| विरूपास इद्ययस्त               | <b>8</b> 8   | 6 9          | 884        | १६           |
| विवृत्तान्हन्त्यन              | <b>?</b> o   | 8 8          | १०२        | <b>२</b> प्र |
| विश्वकद्राक्षें वीति चकद्र इति | 7            | ą            | 8 8        | 8            |
| विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः     | १०           | २७           | 00%        | Ş            |
| विश्वकर्मा विमन।               | ₹ •          | २ ६          | १०६        | १२           |
| विश्वकर्मा सर्वस्य कत्ती       | Ŷ o          | २५           | १०६        | \$ 8         |
| विश्वानरस्य वस्पति             | १२           | 7 8          | १२६        | ર            |
| विश्वानरो व्याख्यातः           | 99           | २०           | १२६        | <b>ર</b>     |
| विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते     | 83           | १३           | १२७        | ပွ           |
| विष्वी शमी तरिणत्वेन           | 8 8          | १६           | 884        | £.           |
| वि हि सोतोरसन्त                | <b>!</b> =   | 8            | १३७        | <b>,</b>     |
| वृकश्चनद्रमा भवति              | Y.           | २०           | 43         | १२           |
| वृत्तस्य नु ते                 | *            | 8            | 3          | 8 8          |
| वृत्ते वृत्ते ।नियतामीमयद्     | 7            | Ę            | १२         | ११           |
| षुषमः प्रनां वर्पतीति          | 3            | 7 2          | ₹ 8        | ¥,           |
| वृषाकपायि रेवति                | १२           | \$           | १२इ        | 8            |
| वेनो वेनतः                     | , <b>१</b> o | ३६           | १०६        | <b>{</b> 3   |

|                                 | <i>8</i> न ० | खं०        | र्व ॰        | रंग •                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वैश्वानशः कस्माद्धि ॰           | •            | 79         | ७७           | २३                                                                                                              |
| वैश्वानगस्य सुमती स्याम         | હ            | २२         | 9 <b>=</b>   | 8                                                                                                               |
| * वैधानरीया द्वादशकपालो भवती •  | ও            | ₹8         | 3 છ          | ₹ 0                                                                                                             |
| व्यचस्वतिरुधिया वि श्रयन्तां    | <b>c</b>     | १०         | <b>≈</b> 8   | ₹8                                                                                                              |
| व्याख्यातं देवतं यज्ञांगञ्च     | \$ 8         | ₹          | 686          | Ą                                                                                                               |
|                                 | ( श )        |            |              |                                                                                                                 |
| शतं जीव शरदो वर्द्धमानः         | १४           | 2 8        | 6 7 3        | Ę                                                                                                               |
| शं नो भनन्तु वाजिनो             | १२           | 88         | १३५          | \$ 8                                                                                                            |
| शविर्गातकमा कम्बाजेप्वे ०       | २            | 7          | १०           | १३                                                                                                              |
| शासद्वह्निदुहितुर्नप्यङ्गा •    | 3            | 8          | २ १          | 3 \$                                                                                                            |
| शुक्रं ते अन्यद् यनतं ते        | \$ 7         | <b>(</b> 9 | १२=          | Ę                                                                                                               |
| शुनासीराविमां                   | ર            | 8 8        | ₹ ==         | ? 5                                                                                                             |
| श्यनो त्याख्यातः                | \$ 8         | 8          | 999          | 8                                                                                                               |
| श्रद्धयाग्निः समिध्यते          | 3            | 3 8        | र ६          | <b>?</b> ३                                                                                                      |
| श्रायत्त इव सूर्य               | Ę            | =          | पू 🗲         | \$ \$                                                                                                           |
|                                 | (प)          |            |              |                                                                                                                 |
| षड् भाविकारा                    | 8            | २          | ?            | 8 8                                                                                                             |
|                                 | ( स्व )      |            |              |                                                                                                                 |
| स इत्तमे। ऽवयुनं ततन्वत्        | K.           | 8 4        | <b>પ</b> ્રદ | 3 9                                                                                                             |
| संवत्सरं श्रायाना               | ź            | Ę          | ० ३          | <b>\3</b>                                                                                                       |
| सकुमिव तित उना पुनन्तो          | 8            | १०         | 28           | 8 %                                                                                                             |
| सद्धर्यः शासा                   | १०           | २१         | १०७          | १२                                                                                                              |
| सद्यो जातो व्यमिनीत यज्ञ •      | <b>E</b>     | 7 8        | <b>~</b> 9   | 3 9                                                                                                             |
| सन ऋपयः प्रतिदिताः              | 8 4          | ३७         | <b>१</b> ३३  | <b>?</b> o ,                                                                                                    |
| सप्त युञ्जन्ति रथमेरुचकः        | 8            | २७         | 8 3          | ? ?                                                                                                             |
| सप्ताद्धमर्भा भुवनस्य रेतो      | <i>§</i> 8   | 3 ?        | १४७          | 39                                                                                                              |
| समस्मञ्जायगान आसत               | १०           | 8 9        | <b>3</b>     | <b>8</b>                                                                                                        |
| * मूले "देश्वानरीयो " मुद्रितः। |              |            |              | Managada Angarangan Managada Angarangan Angarangan Angarangan Angarangan Angarangan Angarangan Angarangan Angar |

|                              | अं॰        | खं ॰       | पृ•         | <b>4</b> °        |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| समाम्नायः समाम्नातः          | *          | ş          | ş           | ų,                |
| समानमेतदुद् क ॰              | •          | 93         | <b>9 E</b>  | RX                |
| समिद्धा श्रद्य मनुषो दुराये  | C          | ¥          | <b>⊏</b> 3₹ | १२                |
| सं मातपन्त्यभितः             | 8          | ξ          | इ द         | 98                |
| स रुचनुरुध्यते तद्भवति       | <i>§</i> 8 | Ę          | १४२         | 9 %               |
| सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णाः | ? •        | ३२         | १०=         | X                 |
| सविता व्याख्यातः             | 17         | 4 4        | १२७         | 9                 |
| सस्निमविन्दचरणे नदीनाम्      | ¥,         | \$         | និនិ        | 8                 |
| साक्रव्यानां सप्तथमाहु       | १४         | 3 8        | १४७         | Ę                 |
| साचाःकृतधमीण ऋपयो            | ₹          | 70         | Ę           | •                 |
| साधारगान्यु तराणि षद्        | ?          | 9 8        | ٤x          | <b>ર</b>          |
| सिनीवालि पृथुष्टुके          | 8 8        | <b>इ</b> २ | 388         | ` <b>`</b>        |
| सुदिशकं शल्मलि विश्वस्यपं•   | १२         | <b>C</b>   | १२५         | ₹ 0               |
| मुगा वो देवाः                | १२         | 87         | ११५         | 8                 |
| मुगुरसत्मुहिरगयः             | ¥.         | 3.8        | 4 8         | 8                 |
| सुदेवो असि वरुए।             | ¥          | २७         | 4 8         | <b>ર</b> પ્ર      |
| सुपर्श बस्ते स्यो            | 3          | 3.8        | १ इ         | 80                |
| सुविते सु इते सूते           | 8          | 20         | <b>३</b> ७  | ? <b>%</b>        |
| सुविदुरिव सु विज्ञायेते      | 8          | 80         | ×           | <br>2             |
| सूयवसाद् भगवती हि भूया       | <b>१</b> १ | 88         | 8 7 7       | **                |
| सूर्यस्येव वद्यया            | 8 8        | २०         | ११६         | Ś.                |
| सगयव जर्भरा तुर्फरीतू        | <b>?</b> 3 | ¥          | १३ <i>c</i> | *                 |
| स्र संभ्यादिदमपीतरत्         | •          | १७         | <b>६</b> ३  | `<br><b>&amp;</b> |
| सनेव सृष्टाम                 | <b>?</b> • | 7          | १०५         | <b>4</b><br>15    |
| मोमं गावो धनवा बावशानाः      | ₹8         | ٠ <u>٠</u> | 388         | 9                 |
| सोमं मन्यते पिवान्           | 8 8        | 8          | ११२         | ર પ               |
| सोमः पवते जनिता              | \$ 8       | १२         | <b>8</b> 84 | Y.                |
| सोमस्य राजः                  | 8 8        | 12         | 8 8 8       | *                 |

|                            | 羽。         | ग्झं०      | র ০          | <b>Ů</b> 0       |
|----------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| सोमानं स्वरणं कृणुहि       | É          | 9 0        | Ę 0          | 8 8              |
| स्तिया आपो भवन्ति          | Ę          | 9 9        | ६ ३          | ¥                |
| स्तुभेय्यं पुरुवर्षस्      | 8 8        | 7 8        | ? ? €        | \$ 3             |
| स्तोमेन हि दिबि देवासी     | ড          | ₹ =        | <b>C</b> 0   | २ १              |
| स्त्रियः सतीग्तां उ मे     | 8 %        | ₹ ≎        | 283          | 8 9              |
| स्थागुगर्यं भारहारः        | 7          | <b>१</b> = | Service Code | 8 8              |
| स्थूरं राधः शताश्व         | &          | 7 2        | Ę y          | 8                |
| स्याना प्राथिवि            | 4          | ३ २        | र६           | <b>9</b> a.      |
| स्व । दित्यो भवति          |            | \$ 8       | 3 Y.         | 9 6              |
| स्वर्धन्तो नापैदान्त       | <b>₹</b> 3 | <b>E</b>   | \$ 3 C       | 39               |
| स्वसरागयडानि भवन्ति        | ¥          | 8          | ४ ६          | \$ \$            |
| स्वस्तिशिद्धं प्रपथ        | £ %        | 8 ફ        | 978          | 80               |
| स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व | ? ?        | ¥          | 122          | १२               |
| •                          | ( ह्       |            |              |                  |
| हिंचिभिरेके स्वरितः        | <b>?</b>   | <b>»</b> 4 | ¥,           | <b>&gt; &gt;</b> |
| हंसः । धर्मः । यज्ञः ।     | <b>3</b>   | 3 %        | 3.8.8        | £                |
| हमः श्राचिपद्व०            | 6 3        | 7 4        | 488          | <b>?</b> ?       |
| द्विषा जारो अपां           | ×          | ₹ 8        | ५ ३          | २ ६              |
| हिविष्यानाम जरं स्वर्विदि  | છ          | 24         | <b>⊏ ◊</b>   | ¥                |
| हिङ्गुग्रती वम्परनी        | 8 8        | 8 %        | 822          | Ę                |
| हिनाता ने। अध्वरं          | 8          | ₹ ₹        | EX           | Ş                |
| हिमनािंन घंसमवारयेथाप      | P          | 2 6        | 90           | C                |
| हिरग्यगर्भः समवर्तताप्रे   | 10         | ३ ३        | g o y        | 38               |
| हिरगयनामान्युत्तरागि       | 7          | 80         | १३           | २५               |
| हिरग्यस्तूपः सवितर्थया     | 6 2        | ३३         | 8 o ⊏        | 8 8              |
| हृदा तष्टेषु मनसी जवेषु    | १३         | 93         | \$80         | X,               |

## अथ निरुक्त पूर्वपद्कप्रारमः॥ अथ प्रथमाध्यायः॥

#### तज पथमः पादः ॥

श्री ६म ॥ ममान्तायः समः झातः स व्याच्यातत्यम्ति मि समाझायं नित्रगटव इत्याचत्त-ते । निग्यटवः कर्मान्तिगमा इमे भवन्ति छन्दास्यः समाहृत्य समाहृत्य समाझातास्त नि-गन्तव एव रहता निगमनाविष्याटव उच्यन्त इत्यीपगन्यवीऽपि वा इननादेव स्युः समा-हता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति ॥

तथान्येतानि चत्रारि पदचातानि नागाच्यात चापसर्गनिपाताश्च तानीमानि भवन्ति !
तत्रेतन्नामाच्यातयोर्लद्धगां प्रदिशन्ति भावप्रतानमाद्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि । तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः पूर्वापर्गम् अपमाद्यातेनान्छे वन्ति पचलित्युपकाप्रभूत्यपदर्गपर्यन्तं मृतं सत्त्वभृतं सत्त्वनाप्रसिप्रेटपा पक्तिरित्यद् इति सत्त्वानामुपदेशो गौरूशवः पुरुषो हर्यन्ति भवतीति भावस्यान्ते शतं वजति विष्ठतीति ॥ इन्द्रियनित्यं वजनमौतुम्बरायणः ॥१॥

तत्र चतुपृद्वं नोषपद्यते युगपद्यव्यानां वा राञ्दानामितरेतरोपदेशः शास्त्रकृते योग-थ्य । त्यापिमत्त्वानु शञ्दस्याणीयः त्याच शञ्दत संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोकं तेषां मनु-प्यवद्देवनाभिधानं पुरुषियानित्यत्वात्क्रमसम्गीतर्भन्त्रो वेदे ॥

पड् भावविकार। भवातीति वार्ष्यायिशार्थिक्षित्रीय विपरिशामते वधवेऽपद्यीयते विनश्यतीति । जायत इति पृत्रेसावस्यादिशार्चष्ट नापरभावमान्तष्टे न प्रतिषेत्रत्यस्तीत्युक्षत्रस्य
सत्त्वस्यावधारणं विपरिशासत इत्यावच्यवमारस्य नत्त्वाद्विकारं वर्षत इति स्वाङ्गाम्युच्चयं
सांयोगिकानां वार्थानां वर्षते निजयोनिति वा वर्षते रारीरेशोति वाऽपद्यीयत इत्येतेनैव व्यास्व्यातः प्रतिलोमं विनश्यतीत्यपरभागस्यादिमार्चष्टे न पृर्वभावमान्त्रष्टे न प्रतिषेत्रति ॥ २ ॥
अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव निकाल स्वातीति इस्माइ ते यथावन्तनमभ्यदितव्याः ॥

न निर्वद्धा उपसमा अर्थाजिराहारित शाकटायना नामाज्यातयोस्तु कर्मीणसंयोगद्यो-तका भवन्त्युचावचाः पदार्था अवन्तीति गार्थस्तद्य एपु पदार्थः प्राहुरिमे तं नामाज्यातः योरर्थिविकरणम् । त्रा इत्यवीगर्थे प्र परेत्येतस्य प्रातिलोग्यमभीत्याभिमुख्यं प्रवीत्येतस्य प्रातिलोग्यमाते सु इत्यभिपूजितार्थे निद्धेरित्येतयोः प्रातिलोग्यं न्यदेनि विनिग्रहार्थीया उन् दित्येतयोः प्रातिलोग्यं समित्येकीमांव व्यपेत्येतस्य प्रातिलोग्यमिवति सादृश्यापरभावमणी- ति संसर्गमुपेत्युपननं परीति सर्वतोभावमधीत्युपरिभावमैश्वयं वैवनुच्चावचानर्थान् प्राहुस्त- वेपित्याः ॥ ३ ॥

#### इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः॥

#### अथ हितीयः पादः॥

श्राय निपाता उच्चावनेष्वर्थेषु निपतन्त्यप्युपमार्थेऽपि कर्मोपसंग्रहार्थेऽपि पदपूरणाः ॥
तेषामेते चत्वार उपमार्थे मदम्दीति ॥ इवेति भाषायां चान्वध्यायं चाग्निरिवेन्द्रइवेति निति प्रतिपेधार्थीयो भाषायामुभयमरण्ड्यायं नेन्द्रं देवमसंसतेति प्रतिपेधार्थीयः पुरस्तादुपाचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति ॥ दुर्भदासे। न सुरायामित्युपमार्थीय उपरिष्ठादुपाचारस्तस्य
येनोपिममीते ॥ जिद्दित्येषोऽनेककर्माचार्याश्चादिदं व्र्यादितं पूजायाम् (श्वाचार्यः कस्मादाचार्यः श्वाचारं माहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिति ।। ) । दिधि चिदित्युपमार्थे ।
कुल्पाषांश्चिदाहरेत्यवकुत्तिते । ( गुल्मापाः दुलेषु सीदिन्ते ) । नु इत्येषोऽनेककर्मेदं नु
करिष्यतीति देखपदेशे । कथं नुकरिष्यतीत्यनुष्टं नन्वेतदकार्पोदिति चाथाप्युपमार्थे भवति ॥

#### वृक्षस्य नु ते पुरुहूत व्याः।

वृत्तस्येव ते पुरुहृत शाखा वयाः शाखा वतेर्वातायना भवन्ति शाखा खशयाः श-

श्रथं यस्यागमाद्धेष्टथक्त्वमह विज्ञायते नत्वीत्देशिकिमिव विग्रहेण प्रथक्त्वात्सकर्मी-पसंग्रहः । चेति समुच्चयार्थ उभाभ्यां सम्प्रयुज्यने ऽहं च त्वं च वृत्रहिन्निति । एतिस्मिन्नेवार्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य एत्याकारः । देति विचारणार्थं । इन्ताहं पृथिकीमिमां निद्धानीह वेह वेत्यथापि समुच्चयार्थे भवति ।। ४ ॥ १ ॥

वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वेति ॥ अह इति च ह इति विनिश्रहार्थीयो पूर्वेण सम्प्रयुज्ये-ते । अयमहेदं करोत्वयभिदं ह करिष्यतीदं न करिष्यतीति । अथाप्युकार एतस्मिने-वार्थ उत्तरेशा । मृषमे वदन्ति सत्यम् ते वदन्तीत्यथापि पदपूरण इदमु तदु ॥ हीत्ये-षो उनेककर्मेदं हि करिष्यतिति हेत्वपदेशे कथं हि करिष्यवित्यनुष्ट्रष्टे कथं हि व्याकरि-ष्यतीत्यमूयायाम् ॥ किलेति दिद्यापकर्ष एवं किलेत्यथापि न ननु इत्येताभ्यां सम्प्रयु- उयनेऽनुष्ट न किलैंनं ननु किलैंनम् ॥ मिति प्रतिषेधे मा कार्षीमी हार्षीरिति च ॥ खिलि-ति च खलु कृत्वा खलु कृतमथापि पदपूरण एवं खलु तइ बभूवेति ॥ शश्यदिति विचि-कित्सार्थीयो भाषायां शश्वदेवमित्यनुष्टष्ट एवं शश्यदित्यस्वयं ष्टष्टे ॥ नूनिमिति विचिकित्सा-र्थीयो भाषायामुभयमन्वष्यायं विचिकित्यार्थीयश्च पदपूरणश्च । श्रगस्त्य इन्द्राय हिनिन-रं रुप्य मरुद्रस्यः सम्प्रदित्साञ्चकार स इन्द्र एत्य परिदेवयाञ्चके ॥ ५ ॥ २ ॥

#### इति पथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

#### अथ तृतीयः पादः॥

### न नूनमस्ति नो श्वः क्रस्तहेट यदद्वंतम् । अन्य-स्यं चित्तम्भि संञ्चरेण्यंमुताधीतं वि नंत्रयति ॥

न नूनमस्त्यद्यतनं नो एव श्वस्तनमद्यास्मिन्द्यति । द्युरित्यह्नोनीमधेयं द्योतत इति सतः । श्व उपाशंसनीयः कालो ह्यो हीनः कालः । कस्तद्वेद यदद्भुतम् । कस्तद्वेद यद-भूतम् । कस्तद्वेद यद-भूतम् वित्तम्पतियदद्भुतमभूतिमवान्यस्य चित्तमभिसञ्च एयमभिसञ्चार्यन्यो नानेयाश्चित्तं चेतते- स्ताधीतं विनश्यतीत्यप्याध्यातं विनश्यत्याध्यातम् भेनेतम् । श्रथापि पदपूर्णः ॥ ६ ॥ १ ॥

### नूनं सा ते प्रति वरं जिरिन्ने दुंहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । शिक्षां स्तोत्वक्यो माति ध्रमगो नो बृह-दंदेम विदये सुवीराः ॥ अल्यान कर्

सा ते प्रतिदुग्यां वरं जिरेने । वरो वरियत्वयो भवति । जिरेता गरिता । दिल्णा मघोनी मवनती मघिनि घननामधेयं मंहतेर्द्रीनकर्मणो दिल्ला द्वतेः समर्थयितकर्मणो व्युद्धं समर्थयतीत्यिष वा प्रदित्तिणागमनाद दिशमिनेषेत्य दिग्यस्तप्रकृतिर्दित्तिणो हस्तो द-च्वतेरुत्साहकर्मणो दारातेर्वी स्याद् दानकर्मणो हस्तो दन्तेः प्राश्चर्हनने । देहि स्तोतृभ्यः कामान्मास्मानितिद्दीर्मास्मानितिहायदा भगो नोऽस्तु । बहद्भदे । स्वे वेदने भगो । भजतेर्बृह-दिति महतो नामयेयं परिवृदं भवति । वीरवन्तः कल्याणकीरा वः वीरो वीरयत्यिभित्रान्वे-तेर्वी स्याद्गतिकर्मणो वीरयतेर्वी ॥ सीमिति परित्रहार्थीयो ना पदपूरणो वा ॥

#### प्र सीमादित्यो अंसृजत्।

प्रास्जिदिति वा प्रास्जित्सर्वत इति वा । वि सीमतः सुरुचे। वेन आवरिति च ।

व्यवृगोत्प्तर्वत श्रादित्यः सुरुच श्रादित्यरश्याः सुरे।चनात् । श्रापे वा सीमेत्येतदनर्थकमु-पबन्धमःददीत पञ्चमीकर्मागां सीम्नः सीमतः सीमातः नर्शादातः । सीमा मर्यादा विषीव्य-ति देशाविति ॥ त्व इति चिनिशहाधीयं सर्वनामानुदात्तमर्थनामस्येके ॥ ७ ॥ २ ॥

#### ऋचां त्वः पोवंमास्ते पुष्वान्यां प्रवं त्वो गायति शकरिषु। बद्धा त्वो वदंति जातिवयां पुजस्य मात्रां वि मिमीत उत्वः ॥ व्या प्रवर्षि १८०१

इत्यृत्विक्कर्भणां विनियोगमान्त्रष्ट । ऋन्वामेकः पोषमास्ते पुषुप्वान्द्रोतर्गर्ननी । गायत्रमेको गायति शकश्यून्याता । गायत्रं गायतः स्तुतिकर्भणः शक्यं ऋनः शक्कातेस्त्यदाभिर्वृत्रमशक्द्रन्तुं तत्त्व्वकर्शणां शक्करित्वभिति विकायतः । ब्रह्मेको जाते जाते विद्यां यदिः
ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्व वेदितुगर्दिते । ब्रह्मा पश्चित्रः श्रृत्वता पञ्च पश्चित्रं स्तितः । यज्ञस्य मात्रां
विमिमीत एकोऽध्वर्युस्वर्युस्वरस्युष्वरं युग्वत्यस्यस्य नेताध्वर कामयत इति वापि वाधीयाने युरुपबन्धोऽध्वर इति यज्ञनाम ध्वरतिद्विभाक्षमां नत्त्रविधेषः ॥ निपात इत्येके तत्कथमनुदात्तमकृति नाम स्याद दृष्टञ्चयं तु भवत्युत त्वं सक्त्ये स्विस्भातमाञ्जरिति द्विजीयागमुका
त्वस्मै तन्वं विसस्त इति चतुर्थ्यामथापि प्रथमाबहुत्रन्ते ॥ = ॥ ३ ॥

अक्षण्यन्तः कार्यक्रमः स्वयं विनाद्यवस्यात् । बभुद्धः । आद्यनामं उपक्रमातं उन्ने ह्या इत स्ना-न्यां उन्ने दृष्ट्ये ॥ स्वयं भारत्यमः ११ भः १

श्रीतमातः कर्णवन्तः सम्बायोऽदि चांद्रस्तकेशित्याश्रायणस्तरमादेते व्यक्ततंरं इव भन्वत इति ह विद्यायते । कर्णः क्रन्तते निक्रण्द्वारे भवत्व च्छत्व स्थायाय व्यक्तके । कर्णः क्रन्तते निक्रण्द्वारे भवत्व च्छत्व स्थायाय व्यक्तके । सन्ता प्रतिक्ष्यसमा व भूव्यस्यद्वा अपर उपक्र च्यक्ति । सन्ता प्रतिक्ष्यसमा व भूव्यस्यद्वा अपर उपक्र च्यक्ति । श्रास्य प्रस्थते सम्बद्धाः एवद्याधित या। त्यतं द्व्यते स्वति क्ष्यां द्व्यते । स्वति । प्रस्तेया इदा इवैके द्व शिर प्रसिक्षाः एवावाई व्यक्ति । प्रक्षित्या इत्र द्व्याधिन प्राधिन प्रा

भय ये प्रकृतेऽर्थेऽभिताल्रेषु अन्येषु नावषष्ट्रणा आगच्छन्ति पद्पूरणास्ते भिताल्य-रेप्बनर्थकाः कमीमिद्धित ॥ ६ ॥ ४ ॥

### निष्टुक्त्रासंशिच्दित्ररो भूरिं तोकावृकादिंव। विभयस्यन्तोऽवंवाशिरे शिशिरं जीवंनाय कम्॥

शिशिरं जीवनाय । शिशिरं शृणातेः शमातेकी ॥

#### एमेनं सृजता सुते।

श्रासृनतैनं सुते ।

\*

### तिमद्वंधन्तु नो गिरंः।

तं वर्धयन्तु नो गिरः स्तृतयो गिरो गृगातः ॥

#### अयमुं ते सभतिस ।

श्रयं ते समतासे । इबाडांपे दश्यते । सु विद्वारित । सु विद्वायेते इत ॥ श्रयापि नेत्येषु इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते ॥ १०॥ ५ ॥

### ह्विर्भिरेके स्वंरितः संचन्ते सुन्वन्त एके सर्वनेषु सोमान् । शर्चीर्भदंन्त उतदक्षिणाभिनेजिन्द्यायंन्यो नरंकं पतांम॥

नरकं न्यरकं नीचेशमनं नास्मिन्मगां स्थानमत्त्पमप्यस्तीति वा । श्रथापि न चेत्येप इदित्यतेन सम्प्रयुज्यतेऽनुष्टेष्ट । न चेत्मुरां पिचन्तीति । सुरा मुनोतेः । एउमुच्चावचेप्वर्थेपु निपतन्ति । त उपोक्तित्व्याः ।। ११ ॥ ६ ॥

#### इति प्रथमाऽध्यायस्य तृतीयः पादः॥

### अथ चतुर्थः पादः॥

इतीमानि चत्वारि पद्ानान्यनुक्रान्तानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । न सर्वार्णाति गार्थो वैयाकरणानां चक । तद्यत्र स्वरसंस्कारी समर्थी प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां संविज्ञातानि तानि यथा गोर-श्वः पुरुषो हस्तीति । अभ चेत्सर्वारयाख्यातजानि नामानि स्युर्थः कश्च तत्कर्म कुर्यात्सर्वे तत्सन्वं तथाचन्तीरन्यः कश्चाध्वानमरनुवीताश्वः स वचनीयः स्याद्यकिश्चित्नन्यातृणं तदन्यापि चेत्सर्वारयाख्यातजानि नामानि स्युर्याविद्यिन्यावे सम्ययुर्वेयत ताबद्वचो नामधेयपिन लम्भः स्यान्तेत्रवे स्थुणा दरशया वा सञ्जनी च भ्यात् ॥ १२ ॥ १ ॥

अथापि य एवां न्यायवान्कार्मना। मिकः संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तयैना-न्याचद्विरन्पुरुषं पुरिशय इत्याचद्वीरन्नष्टत्यश्चं तर्दनिमिति तृग्राम् । अथापि निष्पन्नेऽभिव्या-हारेऽमिविचारयन्ति प्रधनात्पृथिवीत्यातुः क एनामप्रधिष्यित्कमाधारश्चेति । अथानन्विते-ऽर्थेऽपादिशिके विकारे पदेभ्यः पदेतराधीन्तसञ्चस्कार् शाकटायन एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकरग्रामस्तः शुद्धं च सकारादिं च । अथापि सच्चपूर्वो भाव इत्याहुरपरस्माद्भावात्पू-र्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति । तदेतन्नोपपद्यते ।। १३ ।। २ ।।

यथा हि नु वा एतत्तवत्र स्वरसंस्कारी समर्थी प्रादेशिकेन गुणेनान्विती स्थातां सर्व प्रादेशिकामत्यं सत्यनुपालस्य एव भवति । यथो एतवः कश्च तत्कर्म कुर्यात्सर्व तत्सत्वः त- थाचवीरिकिति परयामः समानकर्मणां नामघेयप्रतिलम्भमेकेषां नैकेषां यथा तद्या पिन्नाजको जीवनो भूमिन इत्येतेनेवोत्तरः प्रत्युक्तः । यथो एतद्यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युक्तथेनान्या- चविरिकिति सन्त्यलग्रयोगाः कृतोऽप्ये कृषिदका यथावतिर्वपूना नाट्य आट्णारा नागसको दिविद्योगीति । यथो एतिवपक्रेऽभिव्याद्वारऽभिविचारयन्तिति भवति हि निष्पक्षेऽभिव्यान् हारे योगपरिष्टिः। प्रधनातप्रथिवित्यादुः क एतामप्रथिवप्यत्किमावारश्चेत्यय व दर्शनेन प्रयुर्पप्रथिता चेद्यपन्यैरथात्यवे सर्व एव दृष्टप्रवादा उपालभ्यन्ते । यथो एतत्वदेश्यः पदेतरा- धन्तसञ्चरकारेति योनऽन्वितेऽर्थे सञ्चरकार स तन गर्धः सेषा पुरुषगर्दा न शास्त्रमर्दा इति । यथो एतदप्रस्माद्वावात्पूर्वस्य प्रदेशेः नोपपद्यत इति परयामः पूर्वेत्पन्नानां सस्वाना- मपरस्माद्वावान्नान्यप्रातिजन्ममेकेषां नैकेषां यथा बिल्बादो लम्बच्चक इति । (विल्वं भरणाद्वा भदनाद्वा) ।। १४॥ ३ ॥ १॥

### इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥

#### ग्रथ पश्चमः पादः॥

श्रथापीदमन्तरेण मन्त्रेप्वधप्रत्ययो न विद्यतेऽर्धमप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्-देशस्त्रदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यं स्वाधिसाधकं च । यदि मन्त्राधिप्रत्ययायानर्थ-कं भवतीति कौत्सोऽनर्थका हि मन्त्रास्तदेतेनोपेक्तित्व्यम् । नियतवाची युक्तयो नियतानु-पूर्व्या भवन्त्यथापि ब्राह्मणोन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते । उरु प्रथस्वेति प्रथयति । प्रोहाणीति प्रोहत्यधाप्यनुपपन्नाधी भवन्त्योषधे त्रायस्वेनम् । स्वधिते भैनं हिंसीरित्याह हिंसन् । अथा-पि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति ।

### एकं एव रुदोऽवंतस्थे न द्वितीयः।

### असंङ्ख्याता सहस्रांशि ये रुद्दा अधि भूम्यांम् । अशञ्जरिनंद जिद्दापे। शतं सेना अजयत्साकमिन्द इति।

श्रधापि जानन्तं सम्प्रेष्यत्यग्नये सिमध्यमानायानृत्रूहीत्यशाष्याहादितिः सर्वमित्यदिति-श्रीरादितिरन्तरिक्तमिति । तदुपरिष्टाद्व्याख्यास्यामः । श्रयाप्यविस्पष्टार्था भदन्त्यम्यग्याद्वशिम-व्यारयायि कागुकिति ॥ १५ ॥ १ ॥

अर्थवन्तः राज्दसामान्यादेतहैं यज्ञस्य समृद्धं यदूवसमृद्धं यत्कर्म कियमाणमृग्यजुर्वाभिवद्वीति च ब्राक्षणम् । कीळन्तौपुत्रैर्नप्युभिरिति । यथो एतिव्रयतवाचो युक्तयो नियतानुपुर्व्या भवन्तीति लौकिकव्वयेतद्येथन्द्राग्नी वितापुण्णिति । यथो एतद् ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना
विधीयन्त इत्यदिगानुवादः स भवति । यथो एतद् नुपपन्नार्था भवन्तीत्याम्नायवचनादिहंसा
भतीयेत् । यथो एतद्विपतिपिद्धार्था भवन्तीति लौकिकेष्वप्येतद्यथा सपत्नोऽयं ब्राह्मणोऽनमित्रा राजेति । यथो एतद्वन पन्तं सम्प्रेप्यतीति जानन्तमिवादयते नानते मधुपर्कं प्राहेति ।
यथो एतदादितिः सर्वमिति लौकिकेष्वय्येतद्यया सर्वरसा अनुप्राप्ताः पानीयमिति । यथो एतदिवस्पष्टाथों भवन्तीति नैप स्थाकोरपराधो यद्नमन्या न पश्यति पुरुषापराधः स भवति
यथा जानपदीपु विद्यातः पुरुपविशेषो भवति पारोवयितिसु तु खलु वेदितृषु भूयो विद्यः
प्रशस्यो भवति । १६ ॥ २ ॥

#### इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः पादः॥

ग्रथ पष्टः पादः॥

ष्मयाधीदमन्तरेशा पदिवभागा न विद्यते ।

अवसाय पहते रुद मुळीते।

पद्वदवसं गावः पथ्यदनमवतेर्गत्यर्थस्यासो नामकरणस्तस्मानाष्ट्रणान्ति ।

अवसायाश्वानिति।

स्यतिरुप्सष्टा विभोचने तस्मादवरृह्णान्ति ।

दूतो निऋत्या इदमाजगामिति।

पञ्चम्यर्थपेद्या वा वष्ठचर्यप्रेद्या वाकारान्तम् ।

#### परो निर्ऋत्या आ चक्ष्वेति।

चतुर्र्यर्थपेनेनेकारान्तम् ॥ परः सिन्नकर्षः संहिता पदप्रकृतिः संहिता पदपक्रतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि ॥

अथापि याझे देवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति तदेतेनोपोक्तितव्यं ते चेद ब्र्युर्लिङ्गज्ञा अत्र सम इति ।

इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वायुं एणन्तीति। वायुक्तिं चन्द्रलिङ्गं चन्द्रलिङ्गं चामेये मन्त्रे।

#### अग्निश्व मन्यो त्विपितः सहस्वेति।

तथा निर्मान्यने मन्त्रे त्विपितो ज्वलितिस्तिपिरित्यप्यस्य दीक्षिनीम भवति ॥ अथापि ज्ञानपरांसा भवत्यज्ञाननिन्दा च ॥ १७॥ १॥

स्थाणुर्यं भारहारः किलाभ्दधीत्य वेदं न विजानाति योऽधीम् । योऽधे<u>त</u> इत्स्वलं भद्रमंश्रुते नाकंमोति ज्ञानंविधृतपाप्मा ॥

यद्ग्रहीतमं विज्ञातं निगदेनेय शब्यते । अनंग्नाविवं शुष्केयो न तु ज्वंलिति किहिंचित् ॥ स्थाणु स्तिष्ठतेरथे डितर्रिंगस्था वा ॥ १०॥ २॥

उत त्वः परुष्व दंदर्श वाचंमुत त्वंः श्रृणवन्न शृंणोत्येनाम्। उतो त्वंस्मे तुन्वं विसंखे जायेव पत्यं उशती सुवासाः॥

अध्येकः पश्यन्न पश्यति वाचमिष च शृग्वन्न शृगोत्येनामित्यविद्वांप्रमाहार्धम्। अध्ये-कस्मे तन्वं निसस्र इति स्वमात्मानं विवृग्युते । ज्ञानं प्रकाशनमर्थस्याद्वानया वाचोषमोत्तमया वाचा । जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकः लेषु सुवासाः कल्यागावासाः कामयमाना ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स शृगोर्वात्यर्थज्ञ प्रशंसा । तस्योत्तरा भूयसे निर्वच-नाय ॥ १८ ॥ ३ ॥

#### उत त्वं स्राच्ये स्थिरपीतमाहुनैनं हिन्बन्त्यणि वाजिनेषु। अधेन्वा चरति माययेण वाचं शृश्ववा चंक्लामंपुष्पाम्॥

श्राप्येकं बाक्सस्य स्थिरपीतमाहू रममाणं विपीतिथि देवसस्य रमणिये स्थान इति वा विज्ञातार्थ यन्नाप्तवित वाग्नेयेषु बलवतस्यप्यधेन्वा होष चरति मापगा वाक्प्रतिरूपया माइस्मै कामान् दुग्ये वाग्दोह्यान्देवमनुष्यस्थानेषु यो वा वं श्रतिशान्भवत्यफनामपुष्पामत्यफन्ता स्था स्था भावप्रा वाग्मवतीति वा किजिनत्युष्पफन्ति वार्थ वाचः पुष्पफल्तमाह । याज्ञदैवत पुष्पफले देवताष्यास्म वा ॥

साह्यात्कृतयमीय ऋषयो बभूबुन्ते ऽदरेम्योऽसाह्यात्कृतघर्मम्य उपदेशन मन्त्रान्तसम्या-दुरुगदेशाय ग्लायन्ते।ऽदरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नानिषु वं च वेदाक्कानि च । (बि-ल्मं भ सन्भिति वा )। एतावन्तः समानकर्माणो धातवः । (धातुर्दधातः)। एता बन्तास्य सन्तरम् नामग्रेयान्येतावतःमर्थानामिदमभिधानम् । नैधएद्वभिदं देवतानामप्राधानस्येतदार्थति । स्थदन्यदेवतं मन्त्रं निपतिति नैपगदुकं तत्॥

#### अवर्षे न त्या वार्यन्तम् ।

कारवासिय त्वा वाजानन्तं वाला दंशवास्यार्था भवन्ति दंशो दशतेः।

#### मृतो न जीमः कुंचरो निरिधाः।

मृग इत्र भीमः कुचरे गिरिष्ठाः । मृगो माष्टेगीतकर्मणो भीने विन्यताहमाई प्मोऽप्यत्रमादेव । जुचर इति चरिक्कमे कुरिसतमय चेदेवतामित्रानं काथं न चरतीति । गिरिष्ठा गिरिस्थायी गिरिः पर्वतः समुद्गीणो भवति पर्वतानपर्वतः पर्व पुनः पृणानेः प्रेणातेवांचेमः सपर्व देवानिस्मानीयान्तीति तत्नक्रशितरत्तिः प्रसामान्यान्नेषस्थायी मेघोऽपि गिरिरेतस्मादेव ॥ तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्देवतिभित्याच्चते तद्रुपरिष्टाः 
च्याद्यास्यामो नैषण्डुकानि नैगमानीह ॥ २० ॥ ४ ॥

इति मधमाऽध्यायस्य षष्ठः पृद्धः ॥ समाप्तश्यायमध्यायः॥

#### अथ दितीयाऽध्यायारमः॥

#### तत्र प्रथमः पादः॥

श्रथ निर्वचनम् । तथेषु पंद्य न्यरहंस्कारी समर्थी प्रादेशिकेन गुणेनान्विती स्यातां तथा तानि निर्वृयाद्यानन्वितेर्थेऽप्रदेशिके विकार श्र्यनित्यः परीचेत केनचिद्वित्तिसामान्येनावि-द्यमाने सामान्येऽप्यद्धर्वर्णसामान्याञ्चित्रं विकार श्र्यनित्यः परीचेत केनचिद्वित्तिसामान्येनावि-द्यमाने सामान्येऽप्यद्धर्वर्णसामान्याञ्चित्रं विकारते निर्वृत्याच्याच्याच्याच्याचे भवन्ति । यथार्थ विभन्तिः सञ्जयविष्यच्याच्यान्ति धात्वादी एव शिष्यते । श्राध्याप्यस्ते निर्वृतिस्याने प्रविति भवति स्ताः सन्ति त्याप्यस्ते निर्वृतिस्याने प्रवित्त नगति स्ताः सन्ति त्याप्यस्ति । भवति स्ता दर्गक्षित्यथापि वर्ण । स्त्रीति स्त्रीते स्त्रीति स्त्रीते त्याप्यादि विपर्ययो भवति उर्थाति । धनि विन्द्रविद्य द्व्यथाप्यादि विपर्ययो भवति उर्थाति । धनि विन्द्रविद्य द्व्यथाप्यावित्वयाप्यस्ति । । १ ।।

अवि मेची नाची गावी वपूरिवित | अधापि वर्णापजन आर्थाद् हारी भरकोति । तद्या स्वादनन्तरान्तरथान्तर्या तु भवित तद्य द्विप्रकृतीनां स्थानिमित प्रदिशन्ति तप्र सिन्द्वाधामनुषपद्यगानायामितरतापिपार्थिपार्थिपार्थिदार्थदे ऽत्पनिष्पत्तयो भगित तद्येषेत्यां सिन्द्रिया प्रापुत्रयो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते द्वृताः द्विप्तन्ति स्था स्था इत्यथापि नैगमेभ्यो माधिका उप्या वृत्तमिति । अथापि प्रकृतय एवेतेषु भाष्यने विकृतय एकेषु । स्वितिर्गतिकम् दम्बोअप्वेव भाष्यते । (कम्बोजाः कम्बद्धभोजाः वा कम्बद्धः कपनिथो भविते ) । विकारमस्यार्थेषु भाषन्ते शव इति । दातिर्वायमाञ्ज वा कम्बद्धः कपनिथो । एवमेकपदानि निर्वृ्यात् ॥

श्रय तिहतसमासिष्वेद्वपर्वमु च पूर्व पूर्वभवरमपरं प्रविभज्य निर्वूयाद् दगड्यः पुरुषो-दगडपुरुषो दगडमहितीति वा दगडेन सम्पद्यक्ष इति वा दगडो ददतेषीरयिकभेगो।ऽकृरो दवते मिशिभित्यभिभायन्ते दमनादित्योपमन्यवो दगडमस्याकर्पतेति गर्हायाम्। कक्ष्या रज्जु-रश्वस्य कदां सेवते कद्यो गाहतेः क्स इति नामकरगाः ख्यांतर्वानर्थकोऽभ्यासः किमिस्मि-रख्यानिमिति कपतेत्री तत्मामान्यानगनुष्यकद्यो बाहुमूलसामान्यादश्वस्य ॥ २ ॥

राज्ञः पुरुषे। राजपुरुषे। राजा राजतेः पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूर्यतेर्वा पूर्यत्य-न्तरित्यन्तरपुरुषश्चित्रेत्य । यरमात्परं नापंरमित् किञ्चिद्यस्मात्रातांची न ज्या-योऽस्ति कश्चित् । वृक्ष इंव स्तुञ्चो दिवि निष्ठत्येक्तरते-नेदं पूर्वी पुरुपेण सर्वम् ॥ त

िद्या ह वे बाह्यग्रामां जगाग क्षेत्रंच गा केंचं-धिष्टेऽहमंस्मि। अस्यकापान्त्रंवेऽग्रताय न मां वृ-या वीर्यवंती तथा स्यांघ्य।

य ऋतिसारपंथितथेन कण्णितं सं कुर्धश्रम् स्-स्मयंच्छन्। तं संन्येत पितरं स्तरं च तस्से न दुसे-कितसंचनाहं॥

अध्यापिता ये गुरं नांदियन्ते विमां वाचा सर्न-सा वर्मशा वां। यथैव ते न शुर्भभोजनीयास्तथैव ताल भुनंकि श्रुतं तत्।।

यमेव विद्याः शुचिमंप्रमतं मेधांचितं सहांचर्यापपतः म् । यस्तेन दुहोत्कतमं चनाहं तस्ये मां दूषा निधि-पाय सहान् ॥

इति । निधिः शत्रिविति ॥ ४ ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### अथ हितीयः पादः ॥

अथातोऽनुकिभिष्यामः (गौरिति पृथिन्यः नामध्यं यह्रं गता भवति यद्यास्यां भू । विनि गन्छन्ति गति भैक्ति नामहर्याः)। अधायि पशुनागेह भवस्यतस्यादेव । अधाष्य- स्यां ताद्धितेन स्टल्स्निविचामा भवति । गोभिः श्रीणीन मत्मसीनि पयमः ।

मत्तरः सोमो मन्दते तृ ति भेद्याः महतर इति लोगनामाभिमत एनेन धनं मनति । पयः पिनोन्नी प्यायते । द्वितं हार देवि हिति नाम करण उशीर्यमिन यथा । भांशुं दुहन्ता भाव्यानते गनीत्यविवरण वर्भणः । अंशुः शत्र प्रमात्रो भार्यननाय शं भवलीति वा । चन् भे चरत्रों चत्रुतं भवतीति वा । भ्रायापि वर्भ व शत्र प्रमात्रो भार्यननाय शं भवलीति वा । चन् भे चरत्रों चत्रुतं भवतीति वा । भ्रायापि वर्भ व शत्र प्रमात्रों । गोभिः सन्नद्धो अभि पील-पालेति रूपस्तुती । भ्रायापि स्वाद व श्रीप्रमा व । गोभिः सन्नद्धो अभि पील-पालेति रूपस्तुती । भ्रायापि स्वाद व श्रीप्रमा व । गोभिः सन्नद्धो प्रमृतेतीषु श्रुती । भ्राप्ति गीहच्यने गव्या चताः द्वाप्त्र चन्न गव्या गायविष्कृति ।। भ्राप्ति ।। भ्राप्ति ।।

# वृक्षे वृक्षे नियंतामीमयद्गीस्ततो वयः प्रपतान्पृरुपादंः।

वृति वृत्ते धनुषि धनुषि वृत्तो मध्य हिन का नष्टनीति वा । का क्षियतेनिवासक-र्मणाः । नियमभिष्यद्गीः शब्द कोति भीगानः शब्द मर्गी । तना वयः प्रयतिन पुरुषा-नदनाय । विशिति शकुनिनाम वेतेर्गतिकर्मणः । अध्यापीपुनामेद्दं भवत्यं तस्मादेव । आदि-त्योऽपि गौरुच्यते ।।

# उताहः ५६व गावे ॥

पर्ववित भामवतीत्यीयमन्यवः । अधारधन्ते हो रशिक्षम्द्रमसं प्रति दिर्यते तदेवेनोपे-चिन्वपादित्यतं।ऽस्य दीप्तिर्भावितः । अपूर्वः सूर्यगिष्टिमश्च द्वा गन्धर्व इत्यपि निगमो भव खेले । सोऽपि गौरुच्यते । अवाह गोरमञ्जति तदुपिष्टाद् व्याख्यास्थामः । सर्वेऽपि रश्या गाय अच्यन्ते ॥ ६ ॥ २ ॥

# ता यां वास्तृत्युक्षमित् गार्थ्येयम् गार्थे यम् गार्थे प्रतिभक्षा अवासं:। अत्राष्ट्र तहरूग्यम् स्ट्रां: पर्ने प्रस्वं-अति यूरि॥

तानि वां वास्तूनि कामयामहै रामनाय यत्र गावै। मृतिशृङ्गा बहुशृङ्गा भूगीति बहुनो नामध-सम्प्रभनतीति सतः मृङ्गं अयतेवी शृणातेवी शम्नातेवी श्ररणायोद्गतमिति वा शिरसो निर्गत-भिने व आसोऽपनाः । तत्र तदुरमायस्य विष्णार्भद्गातः परमं पदं परार्धस्थम प्रभाति भूरि । पादः पद्यतेस्ति ज्ञियानात्यदं पशुपाद्यप्रकृतिः प्रभागपादः प्रभागपादसामान्यः दितराणि पदानि । एवमन्येषाभि सन्त्रानां सन्देश विद्यन्ते तानि चेत्समानकम्बीणि समानिर्वचनानि नाना-कर्माणि चेन्नानिर्वचननि यथार्थं निर्वक्तव्यानि । इती<u>मान्येकविश्वतिः पृथिवीनामध</u>्यान्य-नुकान्तानि । तत्र निर्वहितिरिमणाद्यक्वतेः कृच्छ्रापितिरेतरा सा प्रांथव्या सन्दिद्यते तया-पिमामतस्या एषा भवति ॥ ७ ॥ ३ ॥

#### य हैं चकार न सो अस्य देंद्र य हैं दुद्धी हिरू-गिन्न तस्मीत्। स मात्योंना परिवीतो अन्तर्बहुप-जा निकीत्मा विवेश ॥

बहुप्रजाः कृष्ण्डम् पद्यतः इति पि त्या जकावर्षकर्मिति नैरुका य ई चकारेति करोति-किरती सन्दिग्नी वर्षकर्मणा न सोऽस्य देद मध्यमः स एवास्य देद मध्यमा ो ददशी-दित्योऽपित स मातुरीनी मातान्तिरक्तं निर्मीयन्तेऽस्मिन्मृतानि योनिरन्तांरक्तं महानवयवः परिवीता वायुनायमपीतरो योनिरेतस्मादेव परियुतो भवति । बहुपजा भूभिमापद्यते वर्षकर्म-णा। शाक्रपूणिः सङ्कलप्याञ्चके सर्वा देवता जानानिति क तस्मे देवतोभ्यतिका प्रादुर्व-भूव तां न जक्ते । तां पप्रच्छ विविदिषाणि त्वति । सास्मा एतामृचमादिदेशिषा मद्देव-तिति ।। दि ।। ४ ।।

अयं स शिङ्क्ते येन गोर्मी र्ह्या निर्माति माधुं ध्वं-सनावधिं थिना । सा चित्ति भिनि हि चकार मन्धे वि-द्युद्धवन्ती पति विद्यमोहत ॥

श्रयं म शब्दायने येन गौर्गभपवृत्ता निमानि मायुं शब्दं करोति मायुमिवादित्यमिति वा बागेषा माध्यमिका ध्वमने मेघंऽधिश्रिता सा चित्तिभिः कर्मानिनीनैनिकरेति मत्यै िद्युद्ध-वित प्रत्युहने विविध् । दिविशित स्वपनाम वृश्यातीति सतः । वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवी तत्युनसदने ॥ १ ॥ १ ॥

#### इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

#### अथ तृतीयः पादः॥

हिरएयनामान्युत्तराणि पञ्चदशः हिरएगं कस्माद्भियत श्रायम्यमानिति वा हियते

<sup>\*</sup> जानामीति पुस्तकान्तरे।

जनः जनमिति वा हितरमणं भवतीति वा हृद्यरमणं भवतीति वा हर्यतेर्षा स्थान्ध्रप्सा-कर्भणः ॥

अन्तरित्तनामान्युत्तराणि षोडश । अन्तरित्तं कस्मादन्तरा द्वानंतं भवत्यन्तरेगे इति वा श्रारित्यन्तरद्वयमिति वा । तत्र समुद्र इत्येद्धत्पार्थितेन समुद्रेण मिद्रणते । समुद्रः कस्मात्सपुद्रवन्त्यस्यादायः समिनित्रकरेवनमायः सम्मोदन्तेऽस्मिन्भुतानि समुद्रको भवति समुन्ति।ति वा । तयोदिमानः ।(अन्निहासमाञ्चलने) देवापिरचार्थिपणः शन्तन्त्रस् कीर्यपति अति अभुवतुः स शन्तदुः कनीयानांभपेत्रस् वन्तरे देवापिरचार्थिपणः शन्तन्त्रस् कीर्यपति अति अभुवतुः स शन्तदुः कनीयानांभपेत्रस् वन्तरे देवापिरचार्थिपणः शन्तन्त्रस् कीर्यपति सान्तरे विश्वति व वर्षे तस्तुन्ते व वर्षे तस्त्रने विश्वति । वर्षे व वर्षे तस्त्रने व वर्षे तस्त्रने व वर्षे तस्त्रने व वर्षे तस्त्रने व वर्षे व व

नितान । सं उत्तराहादशं असमा । जिल्ला । अस्ति । उत्तराहा असि । अस्ति ।

- हार्षिय हारियेणस्य पुत्र इतिसेनम्बनि ता । सेना सेर्यम गमानगनिर्व पुत्रः गुरु हार्यत निर्देशाहर कुं गर्क तहस्यान इति वा महित्राहर्यानेषी द्वार्ता देशनास्त्री महित्र हित्रा प्राप्त के तहस्यान इति वा महित्र हित्रा हित्र

# ने वित्र । देश्यतं विद्यानि स्तानि वित्र । विद्यानि विद्यानि । विद्यानि विद्यानि । विद्यानि विद्यानि । विद्यान

े शन्तनुः शं तनोऽस्तिति वा शमस्ये तन्या भ्रास्तिति वा । पुरोहितः पुर एतं द्यांन । होनाय वृतः कृपायमार्गोऽन्वध्यायद् देवधृतं देवा एनं शृश्विति वृष्टियाचिनं ररा-स्था रातिर स्यस्तो वृहस्यतिर्विद्यासीरप्रोऽस्मै वाचमयच्छद् बृहद्युष्ट्याख्यातम् । १२ ॥ १ ॥

इति हितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

#### अथ चतुर्थः पादः॥

साधारणाः युत्तराशि षड दिवरवादित्यस्य च । याने त्वस्य प्राधान्येने।परिष्टात्तानि व्याख्यास्यामः । श्रादित्यः करम दादत्तं रसानादत्ते भासं ज्योतिषामादीसो भागति वादितेः पुत्र इति वा । श्रल्पप्रयोगं त्वस्यतदार्चाभ्याम्नायं सूक्तभाक् सूर्य्यमादितयमदितेः पुत्रम् । एवमन्यासामपि देवतानामादित्यप्रवादाः स्तुत्यां भवन्ति तद्ययेतन्मित्रस्य वरुणस्यार्थम्णो दत्तस्य भगस्यांशस्येत्यथापि मित्रावरुणयोः ।

#### अहित्या दानुनस्पती।

दानपती । अथापि मित्रस्यै इस्य ।

# प्रसानि अती अस्तु पर्यस्वान्यस्तं आदित्य शि-

इसि निगमा भवत्यथा वि वहत्यस्य ।

#### याना विवासिक्य यस सर्व।

हारीति कर्भनाम निवृत्तिकर्म वश्यक्षाति सन इदमपीतरक् वनमेतरमादेव वृशोधिति इसोडनमधि वश्यच्यते यदावृशोनि शर्भरम् ॥ १३ ॥ १ ॥

स्वरादित्यं भवित म् अर्थाः तु ईरणः स्वता रसान्त्वतो मासं उति तियां स्वतो भासंति वेशेन धैव्यं व्या । प्रश्विरादित्या भवित प्रार्वत एनं वर्ष इति वैरुक्ताः संन्प्र-द्या रसान्त्रसंस्पष्टा भामं उपातिषां संस्ट्रद्या भासेति वाथ धेः संस्प्रष्टा उपे सिभिः पुण्यक्ट-क्रिश्च । नाक भादित्या भवित नेता रसानां नेता भासां उपीतिषां प्रण्यां उप धीः कमिति सुखनाम तत्यतिषद्धं प्रतिविधित ।।

#### न वा अभं लोकं जामपे किंच वाबंध।

(न वा अमुं लोकं गतवते कि चनानुष्यं पुरुषक्ता खब तत्र गच्छिन्ति।।

गौरादित्यो भवति गमयति रसान् गच्छन्यन्तिरेक्षेऽथ दोर्दछिवव्य अभिदूरं गना गवति यच्चास्यां ज्योतीषि गच्छन्ति । विष्टवादित्यो भक्त्याविष्टो रसानाविष्टो भासे ज्योन निषामाविष्टो भासति वाथ दोराविष्टा ज्योतिर्भिः पुग्यक्टाद्भिश्च । नम आदित्यो भवति नेन त रसानां नेता भामां ज्योतिषां प्रणयोऽपि वा । भन एव स्याद्विपरीतो न न भाजीति वैतेन द्योर्व्याता ॥ १४ ॥ २ ॥

#### इति हितीयाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः॥

#### ग्रथ पश्चमः पादः॥

रश्मिनामान्युत्तराणि पञ्चदश । रश्मिर्यमन,तेपःमादिनः साधारणानि पञ्चारवर-

दिङ्नामान्युत्तराष् भष्टौ । दिशः करमाद् दिशतेरासदनादि व.भ्यशनात् । तत्र कष्ठा इत्येतदनेकस्यापि सन्तर्य नाम भवति काष्ठा दिशो भवन्ति कान्तवा स्थिता भवन्ति काष्ठा खपदिशो भवन्तीतरेतरं कान्त्वा स्थिता भवन्त्यादित्योऽपि काष्ठोच्यते कान्त्वा स्थितो भवन्त्याद्यत्योऽपि काष्ठोच्यते कान्त्वा स्थितो भवन्त्याद्यत्योऽपि काष्ठा उच्यन्ते कान्त्वा स्थिता भवन्तीति स्थावरायाम् ॥ १५ ॥ १ ॥

अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठांनां मध्ये निहिं-तं शरीरम् । वृत्रस्यं निण्यं वि चंर्ल्यापों दीर्घं तम् आ श्रंयदिन्दंशत्रुः ॥

श्रिति स्वानिविद्यमानानामित्यस्थावराणां काष्ठानां मध्ये निहितं स्रीरं मेघः।
ग्रीरं शृणातेः सम्नातवां। वृत्रन्य निग्यं निर्णामं विचरन्ति निज्ञानन्त्याप इति दीर्धः
प्रावतस्तमस्तनोतेराशयदाशेनेरिन्द्रगत्रुरिन्द्रोऽस्य श्रमयिता वा शातियता वा तस्मात् इन्द्रगत्रुः। तत्को वृत्रो मेघ इति नैरुक्तास्त्वाष्ट्राऽसुर इत्येनिहासिका भगां च ज्योतिषश्च
मिश्रीमावकर्मणो वर्षकम् नायते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्त्यहिवतु स्वतु मन्त्रवर्णा द्यान्वादाश्च विवृध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार तस्मिन्हते पसस्यन्दिर आपस्तदन्
भिवादिन्येषम्भवति ॥ १६ ॥ २ ॥

द्वासपेत्नीरिहेगोपा अतिष्ठित्रिरुद्धा आपंः प्रशिनेव गावंः। अपां विल्वपिहितं यदासींद्रुत्रं जेघन्वाँ अप् तद्ववार ॥

दासपत्निर्दासाविपत्नयो दासो दस्यतेरुपदासयित कर्मीस्यहिगोपा अतिष्ठनिहना गुप्ताः । अहिरयनादेत्यन्तिरेक्तेऽयमपीतरोऽहिरेत्समादेव निर्दूषितोपसर्ग आहन्तिति । निरुद्धा आपः पिरिनेव गावः । पिरिविणिग्भवति पर्णिः पर्णमाद्विणिक् पर्ण्यं नेनेक्ति । अपां विलमपिहितं अदासित् । विकं भरं भवति विभर्तेर्वृतं ज्ञिनवानपववार । तद्वृत्रो वृश्वोतेर्वा वर्ततेर्वा

वर्धतेर्वा । यदवृशोत्तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते । यदवर्षत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते । १७ ॥ २ ॥

#### इति द्वितीयाऽध्यायस्य पश्चमः पादः॥

#### अथ षष्ठः पादः॥

रात्रिनामान्युत्तराणि त्रयोधिशतिः । रात्रिः करमात्परमयति भूतानि नक्तंचारीगयुपरः मयतीतराणि ध्रुवीकरोति रातेर्वो स्याद् दानकर्मणः प्रदीयन्तेऽस्यामवश्यायाः ॥

उषो नामान्युत्तराणि षोड्या। उषाः कस्मादुच्छतीति सत्या रात्रेरपरः कालस्तस्या एषा भवति ॥ १ = ॥ १ ॥

हुदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागांश्चित्रः प्रंकेतो स्रं-जिन्छं विभ्यां । यथा प्रसूता सिवतुः सवायं एवा राज्युषसे योनिमारैक् ॥

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागमाचित्रं प्रकेतनं प्रज्ञाततममजनिष्ट विभूततमं यथा प्रसूता सिवतुः प्रसवाय रात्रिरादित्यस्यैवं राज्युषसे योनिमरिचत्स्यानम् । स्त्रीयोनिरीमयुत
एनां गर्भः । तस्या एषापरा भवति ॥ १२ ॥ २ ॥

रशेद्धत्मा रशंती श्वेत्यागादारैंगु कृष्णा सदेनान्य-स्याः । समानवंन्धू अमृते अनूची द्यावा वणीचरत आमिनाने ॥

रगद्वत्सा सूर्यवत्सा रगदिति वर्णनाम रोचतेज्वलिकम्भेणः । सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्याद्वसहरणाद्वा । रगती रवेत्यागात् । रवेत्या रवेततेरिचत्कृष्णा सदनान्यस्याः कृष्णवर्णा रात्रिः कृष्णं कृष्यतेर्निकृष्टो वर्णः । अधिने संस्तौति समानवन्य समानवन्य समानवन्यने अमरणधर्माणावनूची अनूच्यावितीतरेतरमभिष्रेत्य द्यावा वर्ण चरतस्ते एव द्यावी द्योतनादिष वा द्यावा चरतस्त्या सह चरत इति स्यादामिनाने आमिन्वाने अन्योन्यस्याध्यासमं कुर्वाणे ॥ अहर्नामान्युचराणि द्वादश । अहः कस्मादुपाहरन्त्यस्मिन् कर्माणि । सस्येष ।नेपातो भवति वेश्वानरीयायामृतिः ॥ २०॥ ३॥ ।

# श्रहंश्व कृष्णामहरज्जुनं च वि वंतिते रर्जसी वेद्याभिः। वैश्वानरो जायंमानो न राजावातिर्ज्योतिषाग्नि-स्तमांसि॥

श्रहरच कृष्णं रात्रिः शुक्कं चाहरजुनं विवर्तते रजसी वेद्यामिवेदितव्याभिः प्रवृत्तिभि-वेंश्वानरो जायमान इवोद्यन्नादित्यः सर्वेषां ज्योतिषां राजावाहन्नग्निज्योतिषा तमांसि ॥

मेथनामान्युत्तराशि शिंशत् । मेघः करमान्महतीति सतः । श्रा उपर उपल इत्येता-भ्यां साधारणानि पर्वतनामिः । उपर उपलो मेघो भवत्युपरमन्तेऽस्मिन्नश्राण्युपरता श्राप इति वा । तेषामेषा भवति ॥ २१ ॥ ४ ॥

# देवाना माने प्रथमा अतिष्ठन्कुन्तत्रांदेषामुप्रा उदायन्। त्रयंस्तपन्ति एथिवीमंनूपा द्वा बृबूंकं वहतः प्रीषम् ॥

देवानां निर्माणे प्रथमा श्रातिष्ठन्माध्यमिका देवगणाः । प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवति । कृत्वत्रमन्तिर इति विकर्तनं मेत्रानां विकर्तनेन मेत्रानामुद्कं जायते । त्रयस्तपन्ति प्रथिवीमनूपाः । पर्जन्यो वायुरादित्यः शितोष्णवर्षेरोषधीः पाचयन्त्यनूषा श्रनुवपन्ति लोकान्तस्वेन स्थेन कर्मणा । श्रयमपीतरोऽनूप एतस्मादेवानूष्यत उदकेनापि वान्वाविति स्याध-या प्रागिति तस्यानूप इति स्याद्यया प्राचीनिमिति । द्वा खुनूकं वहतः पुरीषम् । वाय्वादित्या उदकं खुनूकमित्युदकनाम व्रवीतेर्वा राज्दकर्मणो अंशतेर्वा पुरीषम् एणातेः पूरयन्तेर्वा ॥ २२ ॥ ५ ॥

#### इति द्वितीयाऽध्यायस्य षष्ठः पादः॥

#### अथ सप्तमः पादः॥

बाक्नामान्युत्तराणि सप्तपञ्चारात् । वाक्रस्माद्वचतेः । तत्र सरस्वतीत्येतस्य नदीवद् देवतावच निगमा भवन्ति तद्यद् देवताबदुपरिष्टात्तद् व्याक्यास्यामः। अभैतन्नदीवत्॥२६॥१॥

ड्यं शुष्मेभिर्विस्वा इंवारज्ञत्सानुं गिरीगां ति वेष-भिर्क्षामिः । पारावत्द्नीमवंसे सुवृक्तिभः सरंस्व-तीमा विवासेम धीतिभिः॥ इयं शुष्मिभः शोषशैः शुष्मिनित बलनाम शोषयतीति सतो बिसं बिस्यतेभेदनकर्मशो वृद्धिकर्मशो वा सानु समुच्छितं भवति समुन्नुक्रमिति वा महद्भिक्षिमिः पाशवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनी पार्शवतःनि सरस्वती नदीं कर्मिभः परिचरेम ॥

उद्कनामान्युत्तराय्येकयतम् । उद्कं कस्मादुनत्तीति सतः ॥

नदीनामान्युत्तराणि सप्तित्रिशत्। नद्यः कस्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दवस्यः। बहु- क्षिमासा नैघएटुकं वृत्तमाश्चर्यमिव प्राधान्येन । (तन्नितिहासमान्यत्ते) विश्वामित्र ऋषिः सुदा- क्षः पैनवनस्य पुरे।हितो बभूव) (विश्वामित्रः सर्वमित्रः सर्व सस्तं सुदाः कल्याणदानः पैनवनः पिजवनस्य पुत्रः पिजवनः पुनः स्पर्धनीयज्ञवो वा मिश्रीभावगतिर्वा ) स वितं गृ- हित्वा विपाट्छुतुद्वचोः सम्भेदमाययावनुययुरिवरे । स विश्वामित्रोः नदीस्तृष्टाव गाधा भ- वतेत्यपि हित्वदिष बहुवत् हिवदुपरिष्टात्तद् व्याख्यास्यामोऽयतद् बहुवत् ॥२४॥२॥ समध्वं मे वर्चसे सोम्याय ऋतावर्शित्रपं मुहूतमेवैः । प्र सिन्धुमच्छां बृहती मेनीषाव्यस्युरंहे कृशिकस्यं सुनः ॥ स्रिन्धुमच्छां बृहती मेनीषाव्यस्युरंहे कृशिकस्यं सुनः ॥

उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिन ऋतावरीऋतिवत्य ऋतिमिखुद्कनाम प्रत्यृतं भवति कुर्ह्तुमेवैरयनैरवनैवा। मृहूर्ता मृहूर्क्यतुऋतुर्द्वर्गितिकर्मणो मृहुर्मूढ इव कालो या-वदभीक्षणं चिति। अभीक्णमभित्तणं भवति स्वणः स्वणोतेः प्रक्णातः कालः। कालः कालः यतेर्गतिकर्मणः। प्राभिद्वयामि सिन्धुं बृहस्या महत्या मनीषया मनस ईपया स्तुत्या प्रक्षया वावनाय कुशिकस्य सूनुः। कुशिको राजा बभुव कोशतेः शब्दकर्मणः कंशतेर्वा स्यात्म-काशयतिकर्मणः साधुविकोशियतार्थानामिति वा नवः प्रत्यूचः॥ २५॥ ३॥

इन्द्री अस्माँ श्रेरद्वज्ञंबाहुरपहिन्वृत्रं परिधि नदीनांम्।
देवोऽनयत्सविता सुपाशिस्तस्यं व्यं प्रस्वे यांम उर्वीः॥

इन्द्रो अस्मानरदद्वज्ञबाहू रदितः खनिकर्मापाहन्त्रत्रं परिधि नदीनामिति व्याख्यातम् । देवोऽनयत्सिवता सुपाणिः कल्याणपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकर्मणः प्रगृश्च पाणी देवानपूजयन्ति । तस्य वयं प्रस्वे याम उवीः । उव्यं उत्यौतिर्वृणोतिरित्यौर्णवाभः । प्रत्याख्यान्यान्ततः प्राशुश्चुबुः ।। २६ ॥ ४ ॥

त्रा ते कारो शृगावामा वचीसि ग्रुपार्थ दूरादर्नमा रथेन। नि ते नसे पीप्गानेव योषा मधीयेव कुन्यां शक्वचैते॥ आश्यवाम ते कारो वचनानि याहि द्रादनमा च रथेन च निनमाम ते पाययमानेव योषा पुत्रं मर्घ्यायेव कन्या परिष्वजनाय निनमा इति वा ॥

अश्वनामान्युत्तराणि षद्विंशतिः । तेषामष्टा उत्तराणि बहुषत् । अश्वः कस्मादश्नु-ते अध्यानं महाशनो भवतीति वा । तत्र दिषका इत्येतद् द्षत्कामतीति वा द्यत्कन्दतीति वा द्यदाकारी भवतीति वा । तस्याध्वद् देवतावच्च निगमा भवन्ति तद्यद् देवताबदुप-रिष्टाचद् व्याख्यास्यामोऽधैतदश्ववत् ॥ २७ ॥ ५ ॥

# उत स्य वाजी क्षिप्रिंग तुंरण्यति ग्रीवायां बढो अपिकक्ष आसि । क्रतुं दिधिका अनुं सन्तवीत्वत्प-थामङ्कारयन्वापनीकगात् ॥

श्रिष स वाजी वेजनवान्द्रिपणमनु तूर्णमरनुतेऽध्वानं श्रीवायां बद्धो श्रीवा गिरतेर्वा गृरणातेर्वा गृहणातेर्वापिददा श्रासनीति व्याख्यातम् । कतुं दिविकाः कर्म्म वा श्रज्ञां वा श्र-नुसन्तवीत्वत् । तनोतेः पूर्वया श्रक्तत्या निगमः । प्रधामङ्कांसि प्रधां कुटिलानि पन्थाः पन्तिर्वा पद्यतेर्वा पन्थतेर्वाङ्कोऽङचतेरापनीफणादिति फण्तेश्चर्करीतवृत्तम् ॥

दशोत्तराग्यादिष्टोपयोजनानीत्याचत्तते साहचर्यज्ञानाय ॥ ज्वलिकम्मीण उत्तरे धातव एकादश ॥ तावन्त्येवोत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि ॥ २०॥ ६॥

इति द्वितीयाऽध्यायस्य सप्तमः पादः ॥ समाप्तरुचायमध्यायः॥

# अथ तृतीयाऽध्यायारम्मः॥

#### तत्र प्रथमः पादः॥

कर्मनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः । कर्म कस्मात्कियत इति सतः ॥ अपत्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश । अपत्यं कस्मादपततं भवति नानेन पततीति वा । तद्यथा जनयितुः प्रजेवमधीये ऋचा उदाहरिष्यामः ॥ १॥

#### प्रिषयं हचरंगास्य रेक्गाो नित्यंस्य रायः पतंपः स्याम । न शेषो अग्ने अन्यजातम्स्त्यचैतानस्य मा प्रथो विदुक्षः ॥

परिहर्तव्यं हि नोपसर्तव्यमरणस्य रेक्णोऽरणोऽपाणी भवति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य रायः पतयः स्याम पित्र्यस्येव धनस्य । न शेषो अग्ने अन्यजातम- स्ति । शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतोऽचेतयमानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति मा नः पथे। वि- दूरुष इति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २ ॥

# नहि ग्रभायारेगाः सुशेवोऽन्योदंर्यो मनंसा मन्तवाउ। अधा चिदोकः पुनारित्स एत्या नो वाज्यंभीषाळेतु नव्यः॥

निह प्रहीतन्योऽरणः सुमुखतमोऽण्यन्योदयाँ मनसापि न मन्तन्यो ममायं पुत्र इत्य-य स श्रोकः पुनरेव तदिति यत श्रागतो भवत्योक इति निवासनामोच्यते । ऐतु नो बार्ज वेजनवानाभिषहमाणः सपत्नाञ्चवजातः स एत पुत्र इति ॥ श्रयतां दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति पुत्रदायाद्य इत्येके ॥ ३ ॥

# शासद्विद्विहितुर्न्प्रयंगाद्विद्वां ऋतस्य दीधितिं सप्-र्यन् । पिता यत्रं दुद्दितुः सेकंमूञ्जन्त्सं श्रग्म्येन मर्न-सा द्यन्वे ॥

प्रशास्ति वोढा सन्तानकर्मियो दुहितुः पुत्रभावम् । दुहिता दुर्हिता दूरे हिता दोग्धे र्वा । नप्तारमुपागमद् दौहित्रं पौत्रमिति । विद्वान्त्रजननयज्ञस्य रेतसो वाङ्गादङ्गात्सरभूतस्य हृदयाद्धिनातस्य मातरि प्रयुतस्य विधानं पूजयन्। अविशेषेण मिथुनाः पुत्रा दायादा इति तदेतहक्रलाकाभ्यामभ्युक्तम् ।

अद्वादङ्वात्सम्भविति हदेयादिधेजायसे। आतमा वे पुत्रनामासि स जीव श्ररदं श्रतम् इति। अविशेषेगां पुत्रागाां दायो भविति धर्मतः। मिथुनानां विसर्गादौ मनुंः स्वायम्भुवोऽन्नवीत्॥

न दुहितर इत्येके । तस्मारपुमानदायादोऽदायादा स्त्रीति विज्ञायते । तस्मारिखयं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च । स्त्रीणां दानिकयातिसर्गा विद्यन्ते न पुंसः । (पुंसोऽपीत्येके शौनःशेषे दर्शनात् । अश्रातृमती वाद इत्यपरम्)।

अमूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवाससः। अश्वातरं इव योषास्तिष्ठन्ति हतवेत्मनः॥

अश्रातृका इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकर्मणे पिगडदानाय इतवत्र्मान इत्यभातृकायाः अनिर्वाह श्रोपिमकः । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ४ ॥

अश्वातेवं पुंस एति प्रतीची गंतिशगिव सन्ये ध-नानाम् । जायेव पत्यं उश्वती सुवासां उषा हस्रेव नि रिगाति अप्संः॥

मश्रातृकेव पुंसः पितृनेत्यभिमुखी सन्तानकर्मणे विगडदानाय न पति गर्तारोहिणीव ताभाय दान्तिणाजी । गर्तः सभास्थाणुर्गृणातेः सत्यसङ्गरो भवति तं तत्र याडपुत्रा याः तेका सा रोहित तां तत्रान्तेराध्नित सा रिक्धं लभते । रमणानसञ्चयोऽपि गर्त उच्यते रिप्पूर्णो भवति । रमणानं रमणयनं रम शरीरं शरीरं शृणातेः शक्तावेती । रमश्रु लोम ने श्रितं भवति । लोम लुनातेवी लीयतेती । नोपरस्याविष्कुर्याद्यदुपरस्याविष्कुर्याद्याः र्वेष्ठाः स्यात्ममायुको यजमान इत्यपि निगमो भवति । रथोऽपि गर्व उच्यते गृणातेः स्तुति-कर्मणः स्तुततमं यानम् ।

#### आ रोहथो वरुगा मित्र गतीम्।

- इत्यपि निगमो भवति । जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेपूवा इसनेव द-प्रान्विष्टणुते रूपाणीति चतस उपमाः। नाम्रात्रीमुपयच्छेत तोकं ह्यस्य तद्भवतीत्यभातृकाया उपयमनप्रतिषेषः प्रत्यक्तः पितुश्च पुत्रमावः । पिता यत्र दुहितुरप्रचाया रेतः सेकं प्रा-र्जयित सन्द्रधात्यात्मानं सङ्गमेनं मनसेति । ऋषैतां जाम्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके ॥ ५ ॥

# न जामये तान्वो रिक्थमरिक्चकार गंभी सिन्तु- विधानम् । यदी मातरो जनयन्त विद्विमन्यः कर्ता सुकृतोर्न्य ऋन्धन् ॥

न जामये भगिन्ये । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जामपत्यं जमतेर्बा स्याद्गितिकर्मणो निर्ममनप्राया भवति । तान्व भारमजः पुत्रो ।रिक्यं प्रारिचरप्रादाच्चकारेनां गर्भनिधानीं सनि-तुईस्त्र प्राहस्य यदिह मातरोऽजनयन्त विह्नं पुत्रमविह्नं च स्त्रियमन्यतरः सन्तानकर्ता भवति पुमान् दायादोऽन्यतरोऽर्घयित्वा जामिः प्रदीयते परस्मे ॥ १ ॥

#### इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः॥

#### अथ द्वितीयः पादः॥

मनुष्यनामान्युत्तराणि पञ्चिविश्वतिः । मनुष्याः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति मन-स्यमानेन सृष्टा मनस्यतिः पुनर्मनस्वीभावे मनोर्पत्यं मनुषो वा तत्र पञ्चजना इत्येतस्य निगमा भवन्ति ॥ ७ ॥ १ ॥

# तद्य वाचः पंथमं मंसीय येनासुराँ अभिदेवा असाम। उजीद उत यंज्ञियासः पश्चजना ममं होत्रं जुषध्वम्॥

तदच वाचः परमं मंसीय येनासुरानिभिनेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति वापि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे अवित तेन तद्धन्तः । सोर्देवानस्जत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानस्जत तद्सुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते । ऊर्जाद उत यिज्ञया-सः । अन्नादाश्च यिज्ञयाश्चीरित्यन्ननामोर्जयतीति सतः पकं सुपवृक्णमिति वा । पञ्चजना । मम होत्रं जुषध्वम् (गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके चत्वारो वर्णा निषादः पज्ञम इत्यौपमन्यवः । निषादः कस्मान्निषदनो भवति निष्यग्रामस्मिन्पापकिमिति नैरुक्ताः ॥

#### यत्पाश्चेजन्यया विशा ॥

परुचननीनया विशा परुचपृक्ता सङ्ख्या स्त्रीपुत्रपुंसके व्यविशिष्टा ॥

वाह्नामान्युत्तराणि द्वादश् । बाहू कस्मात्प्रवाधत श्राभ्यां कर्माणि ॥

श्राह्मगुलिनामान्युत्तराणि द्वाविशतिः । श्राह्मगुलयः कस्मादश्रगामिन्यो भवन्तीति बान् श्रमालिन्यो भवन्तीति वाश्रकारिग्यो भवन्तीति वाश्रसारिग्यो भवन्तीति वाह्यकना भवन्तीति बान्यक्ति। वाह्यकना भवन्तीति वाश्रिक्षान्यक्ति। वाह्यकना भवन्तीति वाश्रिक्षान्यक्त्रनादेव स्युः । तासामेषा भवति ।। ८ ॥ २ ॥

# दशांविनिभ्यो दशंकक्ष्येभ्यो दशंयोक्तृभ्यो दशंयो-जनेभ्यः।दशांभीशुभ्यो ऋर्चताजरेभ्यो दश धुरो दशं युक्ता वहंदभ्यः॥

अवः योऽन्मुलयो भवन्त्यवन्ति कर्माणि कच्याः प्रकाशयन्ति कर्माणि योक्ताणि यो-जनानीति त्याल्यातमभीशवोऽभ्यशनुवने कर्माणि। दश भुगे दश युक्ता वददभ्यः । धूर्धूर्व-तेर्वधकर्मण इयम्पातरा पूरेतस्मादेव विद्यन्ति वहं भारयत्वी ॥

कान्तिकर्माण उत्तरं धातवोऽष्टादश ।।
श्रम्नतामान्युत्तरागयष्टाविरातिः । श्रम्नं करमाद्यनतं मृतेम्योऽत्तेर्वा ।।
श्रमिकर्माण उत्तरे धातवो दश ॥
बलनामान्युत्तरागयष्टाविश्वतिः । बलं करमाद् बलं भरं भवति विभेतिः ॥
धननामान्युत्तरागयष्टाविश्वतिरेव । वनं करमाद्विनोलीति सतः ॥
गोनामान्युत्तराणि नव ॥
क्राध्यतिकर्माण उत्तरे धातवो दश ॥
क्राधनामान्युत्तरागयेकादश ॥
गतिकर्माण उत्तरे धातवो द्वाविश्यतम् ॥
चित्रनामान्युत्तराणि पद्विंशांतः । चित्रं करमान्यकृतिमो विकर्षः ॥
श्रमितकनामान्युत्तरागयेकादश । श्रमितकं करमादानीतं भवति ॥

सङ्मा नःमान्युत्तराणि षट्चत्वारिशत्। सङ्ग्रामः कस्मात्सङ्गमनाद्वा सङ्गरणाद्वा सङ्ग्री मामाविति वा । तत्र खल इत्यतस्य निगमा भवन्ति ॥ १ ॥ ६ ॥

अभी देमेक मेको अस्मि निष्पाळभी द्वा किमु त्रयं: करन्ति । खले न पूर्णन्यति इन्मि भूरि किं मां निन्दन्ति शत्रं वोऽनिन्दाः ॥ भाभनवामी दंगक्रमेकोऽस्मि निःषहमाणाः सपत्नातिभिष्वामि हो विः मा त्रयः कुर्वान्ते। एक इता संख्या हो दुत्ततरा संख्या त्रयस्तीर्गतमा संख्या चरवारश्चित्ततमा संख्या प्रावन्ति स्मातिनेव न बननीया नावामा वा दश दस्ता हृष्टार्था वा विशति हैंदेशतः शतं दशदशतः महस्त्रं सहस्त्रदशुतं नियुतं अयुनं तत्रदश्यस्त्रणमृत्यां भेने। भवत्यरणसम्बु तद्दे। इस्तुदी सुमन्द्रातीति बास्त्रुवति वा स यथा सहारह भियाने वर्षस्त्रदिवार्षुद्रम् । खलेन पर्यास्त्रितिन स्मान्द्रविश्वि हिन्स् पृति । खले इति सङ्ग्रामनाम स्वलेनवी रखलेनेत्रीयमन्प्रितः स्वत ए। स्मानेव स्व एक स्वति । कि स्व कि सङ्ग्रामनाम स्वलेनवी रखलेनेत्रीयमन्प्रितः स्वत ए। स्मानेव स्व एक स्वति । कि स्व कि स्वति शत्रवेऽनिन्द्रः । य इन्द्रं न

व्यक्तिमंश उत्तरे धनमे। दश् । तत्र हे १५०० भ लाग भाग्यान भाग्यान भाग्नुगनः ॥

विषयमां अने अन्यक्ष्मवानिया । ७ व विषय १ वे ते त्या विषय होते विरान

#### 

भाषामाणितः स्वरंते स्वरंति । तर्गात्रं में सम्बद्धाः प्रण्यामे ताचयनीति। सन्दर्भ । १०११ × ॥

#### न्ययां स्वायां न्यास्पन स्पादां तस् मन्-एया न्यासी या नां दूरे तहिता या अशंतयाऽभि-सन्ति जन्भया ता अनुप्रसं:।।

त्वया वर्थ मृत्रद्विया व्यवणार्यने साहरणीयानि वसूनि मन्द्र्यत्य भाददीवाहे याश्च नो दूरं तन्तिना याश्चर्णन्तकेऽगत्याऽदानद्रभागो। या दान्यद्वा या अम्यय ता अन्द्रस्थि।ऽपन इति स्वनामापनानीति सतः । विद्युत्तिद्वर्वाति शावापणिः या व्यवत्यविद्धानिकेश्वर्यक्षिति । नेऽपि विद्यानिकनामवाभिषेतं स्यत् ॥

# द्र चिन्सन्ति छिद्याति गचस

दूरेऽपि भन्नन्तिक इव सन्दर्यस इति !!

वजनामान्युत्तरार्यणादश् । वजः करमाह र्र्यतानि मतस्तत्र कुन्ध इत्येतस्तानतेर्यः । विः कुरम् भवति कर्ता मतीयागामित्योपमन्यवाऽज्ञार्यम्य ववक्षेत्रेव भवति तत्मस्य इन्दः श्रुष्टणं जवनिति ॥

ग्रद्वंक्रमीण हत्तरे पात्रवकारार ॥

ईश्वरनामान्युत्तराणि चन्वारि । तने न इत्येनलानित ऐक्विति वा सानितमनेनैश्व-येमिति वा ॥ ११ ॥ ५ ॥

# यत्रां सुप्राां अमृतंस्य भागमनिनेनं दिद्धांभि-स्वरंग्नि । इनो विक्रांस्य सुवंगस्य गांवाः समाधी-यः पालामवाविका ॥

यः मुल्ली व्यवसा आवाज र अद्यु तथ मागपदकम्यानिषयन्ती वेदनेनामिस्व-र-तीति वतनपद्यन्तीत वेश्वरः सन्पा भूतानी गाणायितावन्यः स गा घोरः पाकमत्रावि वेशिति भीते पीमान्याकः पक्तव्यो मन्नि हिण्लाम् तत्व तत्व र इत्वातंत्रवर्णा मन्तित्यिन्दियाम् । (श्वात्राध्यातं) यत्र सुक्ति भूति स्थानम्बिहित्या प्रदास्य सार्गं ज्ञानस्यानि-मिन्नतो वेदनेनान्नि-वरन्ताति नामिन्यन्तीति वशासः सर्वेपामिन्दियाणां गोपायितास्मा स ना वीरः पावतन्तीविद्योतं प्रता धानान्यात्मः पक्तव्यो सन्ति विपानदि प्रात्मात्मः गतिमान्यः ॥ १२ ॥ ६ ॥

#### इति तृतीयाऽध्यायस्य दितायः पादः ॥

#### अथ तृतीयः पादः॥

बहुभामान्युचराणि द्वादश । बहु करमास्यभवतीति सनः ॥ हर्वनामान्युचराण्यकादश । हस्वो हसते। ॥

महन्नामान्युत्तराणि पञ्चाविशतिः । महान्कस्मानमानेनान्याञ्जहातिति शाकपूणि-भेहनीयो भवतीति वा । तत्र ववद्यिध विवद्यस इत्येत वक्तेषी वहतेषी साऽभ्यासात् ॥

गृहनामान्युत्तराणि द्वाविंशतिः । गृहाः करमानः गृह्णन्तीति सताम् ॥ परिचरणकर्माण उत्तरे धातवां दश् ॥

सुखनामान्युत्तराणि बिशतिः । मुखं कस्मात्युहितं विभयः खं पुनः खनेतः ॥ ऋपनामान्युत्तराणि बोडश । रूपं रोचतः ॥

मशस्यनामान्युत्तरागि दश्।। मज्ञानामान्युत्तरागयकादश्।। सत्यनामान्युत्तराणि षट् । सत्यं कम्मात्सस्यु नायते सन्प्रभवं सन्विति वा ।। श्रष्टा उत्तराणि पदानि पश्यतीकर्माण उत्तर भातवश्चायित्रम्नि च सामान्याः मिश्राणि ।।

नवीत्तराणि पदानि सर्वपद्समाम्नानाय ॥

श्रायात उपमाः । यदतत्तसम्हशमिति गार्ग्यस्तदासां कर्म । ज्यायामा या गुणन प्रख्या-सनमेन वा कनीयांसं वा प्रख्यातं वीपिभीतेऽथापि कनीयसा ज्यायांसम् ॥१३॥ १॥

# तनूत्यजेव तस्कारा वनगृ रेश्नाभिदेशभिरक्यधाताम् ।

तनृत्यक्तनृत्यक्ता वनगू वनगानिनाविन्नभ्यन्ते कह तस्करान्यानुपिर्माते । तस्कर-स्तरकरो भवति पत्पापकमिति नैक्तार्तनातेवी स्यात्सन्ततकर्मा भवत्यहोरात्रकर्मा वा । रशनाभिद्गाभिरभ्यधीताम् । अभ्यभीता मित्यप्यधाताम् । ज्यायांग्तत्र गुगोऽभिपेतः ॥ १४ । २ ॥

# कुहं स्विद्धोपा कुह वस्तीर्थिवना कुहोभिषितं करतः कुहोपतः । को वी शयुत्रा विधवेव देवरं मर्थ न योपां कृणते सधस्य आ।।

क स्विद्वात्री भवधः क दिवा काशिपाति कुरुधः क बसथः को ां शयन विधवेव देवरम् । (देवरः करमाह द्वितीयो वर उच्यते)। विधवा विधातृका भवि विधवनाहा विभावनाहेति चभिशिरा अपि वा(धव इति मनुष्यनाम तद्वियोगादिधवा)। देवरो दीव्यतिकर्मा। भया मर्था मनुष्ये। मरण्यमी । योषा यौतेराकुरुते महस्थाने ।। अथ निपाताः पुरम्तादेव व्याख्याताः । (यथेनि कमीपमा)॥

यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एजंति ॥ भाजन्तो अग्नयां यथा ॥ आत्मा यक्ष्मंस्य नज्यति पुरा जीव्यमो यथा ॥

्भारमाऽततेर्वाप्तेर्वापि बाक्ष इव स्याद्यावद व्याप्तिभूत इति॥

#### अग्निनं ये भाजंसा रुक्मवंक्षसः।

श्रानिरिव ये गमतो आजमाना रोचिष्णूरस्या आनस्यन्तो रुक्मवत्तसः ॥ १५॥३॥

# चतुरंशिचहदंमानाद्विमीयादा निधातोः । न दुंसकायं स्पृह्येत् ॥

चतुराऽत्तान्धारयत इति तद्यथा कितबाद् विभीयादेवमेव दुरुक्ताद् विभीयास दुरु-काय स्पृह्मेत् कदाचित् ॥ श्रा इत्याकार उपसर्गः पुरस्तादेव त्याख्यातोऽधाष्युपमार्थे हश्यते ॥

#### जार आ भगंस्।

जार इव भगमादित्योऽत्र जार उच्येत रात्रेर्तरायिता स एव भाषाम् । तथापि निग-मो भवति स्वयुर्चारः वृश्होतु न इत्युषममस्य रवसल्याद साहचर्याद्वलहरणाद्वापि त्वयं म-नुष्यकार एगाविषेतः स्यात्क्षीमगस्तवा स्य इक्तः । मण इति भृतेषमा ।।

# सयो भूता । स्मियन्यः।

मेथे। भिषतस्तभा पराः परयंतः । श्राध्निरिति रूपोषमा ॥

# हिरंण्यरूपः स हिरंण्यसन्हग्पां नपात्सेदु हिरंण्यवर्णः।

हिरययवर्णस्येवास्य रूपम् ।। शा इति च ।

## तं प्रत्नथां पूर्वथां दि-वथमयां।

पत्न इव पूर्व इव विश्व इवम इवस्ययमेततरोऽमुण्मादमन्यस्ततरे ऽस्मादमुशाययासावि-ति व्याख्यातम् । बदिति सिद्धापमा । ब्राह्मण्यदृष्ट्यलवत् । ब्राह्मणा इव वृपका इविति । वृषतो वृपशीलो भवति वृषाशीलो वा ॥ १६ ॥ ४॥

# शियमधवदंशिवज्ञातंत्रेदो विरुद्धत्त् । अद्भिर्वनमहिद्यत परकाण्यस्य श्रुधी हवंस् ॥

वियमधः विथा अस्य मेघा यथैतेषामुपीगामिकं प्रस्कावस्य गृणु ह्वानम् । प्रस्कावः क्रावस्य पुत्रः करावप्यतेष थथा प्राप्रम् । अर्चिषि भृगुः सम्बस्व भृगुभृत्यमानो न देहेऽ- क्रारेष्विक्तरा (अङ्गारा अङ्गाना अञ्चलना) अत्रैव तृतीयमृच्छतेत्यूनुम्तस्मादात्रिने त्रयः इति विद्यानगद्धैखानसे। भरणाङ्कारद्वाजो विक्तयो नानास्त्रवे। महित्रतो महात्रत इति ॥ १७॥ ५॥

#### इति नृतीयाऽध्यायस्य नृतीयः पादः॥

#### अथ चतुर्थः पादः ॥

श्रिथ नुसोपमान्यर्थे पमानीत्यानचाते सिंहो व्याध इति पूनायां श्रा काक इति कुत्मा-याम् । काक इति शब्दानुरुतिस्तिदिदं शकानिषु बहुलम् । न शब्दानुरुति विद्यत इत्यीपम-न्यवः काको ऽपकालियतव्यो भवति तिनिस्तिरस्यात्तिलमावित्र इति वा किपव्जनलः क-पिरिव नीर्गाः किपिरिव जवत ईपत्पिक्षलो वा कमनीयं शब्दं पिव्नयनीति वा । श्राशुंपायी शवतेर्वा स्याद् गतिकर्मणः श्रासितेर्वा । सिंहः सहनाद्धिसेर्वा स्याद्विपरीतस्य सम्पूर्वस्य वा हन्तेः संहाय हन्तीति वा । व्याद्यो व्याद्यासाह व्यादाय हन्तीति वा ॥ १० ॥ १ ॥

श्चर्यतिकर्भाग उत्तरे वातवश्चनुश्चर्वाध्यद् ॥

मेथाविनामान्युत्तराणि चतुर्विश्विः । मेथाबी कस्मान्मेथया तद्वन्भवति मेथा मतौ धीयते ॥

स्वोतृनामान्युत्तराणि त्रयोदशु । स्तोता स्तवनात् ॥

यज्ञनामान्युत्तराणि पञ्चद्रा । यज्ञः कस्मात्यस्यातं यज्ञति समेति नेरुक्ता याच्जो । भवतीति वा यनुरुक्तो भवतीति वा बहुक्तप्णाजिन इत्योगमञ्चवा यनुप्येनं नयन्तीति वा ॥

ऋतिङ्नामान्युत्तर्ाययष्टो । ऋतिक् कस्मादीरण ऋग्यष्टा भ ीति शाकपूरिक् तुयानी भवतीति वा ॥

याच्जकर्माण उत्तरे घातवः ससदश्रा।
दानकर्माण उत्तरे घातवश्रत्वारः ॥
व्यापणकर्माण उत्तरे घातवश्रत्वारः ॥
व्यापान स्ताति हो स्वापितिकर्माणो ॥
कूपनामान्युत्तराणि चतुर्दश्र क्रूपन कर्मात्कुपानं भवति कृष्यतेवो ॥
स्तेननामान्युत्तराणि चतुर्दश्र स्तेनः कर्मात्कुपानं भवति कृष्यतेवो ॥
स्तेननामान्युत्तराणि चतुर्दश्र । स्तेनः कर्मात्कुपानं भवति कृष्यतेवो ॥
विश्वीतान्तिहीतन।मेषयान्युत्तराणि षट् । निर्णीतं कर्मााश्वीनंकं भवति ॥
दूरनामान्युतराणि प्रन्त । दूरं कर्माद् द्वृतं भवति दुश्यं वा ॥
पुराणानामान्युत्तराणि षट् । पुराणं कर्मात्वुरा नवं भवति ॥
नवनामान्युत्तराणि षडेव । नवं कर्मादानीतं भवति ॥ १८ ॥ २ ॥
हिश उत्तराणि नामानि । प्रित्वेडभीक इत्यासक्तस्य प्रित्वे प्राप्तेडभीकेऽभ्यके ॥

#### आपित्वे नंः प्रपित्वे त्यमा गहि।

अभीके चिद्रुलोककृदित्यापे निगमी भवतः ॥ दश्रमर्भक्तिमत्यप्यलपस्य। दश्रं दश्नोतेः सुदम्भं भवत्यर्भकमवहृतं भवति ।

#### उपीप मे पर्रा मृश मा में द्रशाशी मन्यथाः।

नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्य इत्यपि निगमौ भवतः ॥ ।तेरः सत इति प्राप्तस्य । तिरस्तीर्थं भवति सतः संसतं भवति ।

#### तिरिश्चंदय्या परि वर्तियातमदाभ्या।

पात्रेव मिन्दन्त्सत एति रक्तस इत्यापि निगमी भवतः ॥ त्वो नेम इत्यर्थस्य त्वोऽपततो नेमोऽपनीतः। अर्थो हरतेर्विपरीताद्धारयतेर्वा स्यादुकृतं भवत्यृधनोतेर्वा स्यादुक्धनमे। विभागः ।

#### पीयंति त्वो अनुं त्वो गृणाति।

नेमे देवा नेमेऽमुरा इत्यपि निगमा भवतः ॥ ऋत्याः म्त्रिमिरिति नत्तत्राणाम् । नद्धः त्राणि नत्त्वेर्गतिकर्मणो नेमानि त्तत्राणीति च बाह्मणमृत्ता उद्गिर्णानीव रूयायन्ते । म्त्रिभाः स्तीर्णानीव रूयायन्ते ।

#### अमी य ऋक्षा निहितास उचा।

पश्यन्तो द्यामिव स्तृमिरित्यपि निगमो भवतः ॥ वस्रीमिरुपनिहिवका इति सीमिकानां वस्यो वमनात्सीमिका स्यमनादुपनिहिवका उपनिष्ठयः ।

# वृद्गीभिः पुत्रमुखां ऋदानम्। यदन्युपजिहिका यहस्रो अतिसपति।

इत्यपि निगमो भवतः ॥ ऊदरं रुदरमित्यावपनस्याद्रमुदिशि भवत्यूनें दिशि वा। तमू-देरं न प्रणता यवनेत्यपि निगमो भवति । तमूर्दरमिव पूरयति यवेन । कृदरं कृतदरं भव-ति । समिद्धो भञ्जनरुदरं मतीनामित्यपि निगमो भवति ॥ २०॥ ३ ॥

रम्भः पिनाकिमिति दगडस्य । रम्भ आरमन्त एनम् । आ त्वा रम्भं न जिल्लयो रर-मित्यपि निगमो भवत्यारभामहे त्वा जीर्णा इव दगडम् । पिनाकं प्रतिपिनष्ट्येनन । कृ-तिवासाः पिनाकहस्तोऽवततधन्वेत्यपि निगमो भवति । मेनः ग्ना इति स्त्रीणां स्त्रियः स्त्या- यतेरपत्रपणकर्मणो मेना मानयन्त्येना ग्ना गच्छन्त्येनाः ॥

#### अमेनाँश्विज्ञनिवत उचकर्थ।

ग्नास्त्वाक्टन्तन्नपसोऽतन्वतेत्यिपि निगमी भवतः ॥ शपो वैतस इति पुंस्पजननस्य शपः शपतः स्पृशतिकर्भगो वतसो वितस्तं भवति ।

# यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपंम् ।

त्रिः सम माह्नः श्रथया वैतसेनेत्यिपि निगमी भवतः ॥ अयेने इत्युपदेशस्य , अया ते अग्ने सिमिधा विधेमेति स्थियाः ' एना वे। अग्निमिति निष्मकस्य । एना पत्या तन्वं संसजस्वेति पुंसः । सिपक्तुः सचत इति सेवमानस्य ।

#### स नंः सिषक्तु यस्तुरः।

स नः सवतां यस्तुरः

#### सर्चस्वा नः स्वस्तयं।

सेवस्व नः स्वस्तयः स्वस्तित्यावनाशिनागास्तिरभिपूजितः स्वस्तीति । भ्यसते रेजत इति भयवेपनयोः ॥

#### यस्य शुष्मादोदंसो अभ्यंसेताम्।

रेजते अने पृथिवी मखेम्य इत्यपि निगमी भवतः ॥ द्यावापृथिवीनामवेयान्युत्तराणि चतुर्विशतिः । तथोरेपा भवति ॥ २१ ॥ ४ ॥

# कत्रा पूर्वी कत्रापंरायोः कथा जाते क्वयः को विवेद । विक्वं त्मनां विभृतो यह नाम वि वंतिते अहंनी चिक्रयंव ॥

कतरा पूर्वा कतरा परैनयोः कथं जाते कवयः क एने विज्ञानाति सर्वमात्मना विभृते यद्भैनयोः कर्म विवर्तेते चैनयोरहनी ऋहोरात्रे चक्रयुक्ते इवेति धावाप्टथिव्योभिद्दिमानमाच्छे ॥ २२ ॥ ५ ॥

# इति तृतीयाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

तृतीयाध्यायश्च समाप्तः॥

# अय चतुर्थाध्यायार्मः॥

#### तत्र प्रथमः पादः ॥

एकार्थमनेकशब्दिमियतदुक्तम् । अय यान्यनेकार्थान्यकशब्दानि वान्यतोऽनुकिमिण्या-मोऽनवगतसंस्कारांश्च निगमान् । तर्दकपदिकमित्याचस्रते ॥

जदा जघानेत्यर्यः ॥ १ ॥

# को नु मंधा अमिथितः सखा सखायमब्रधीत्। जहा का अस्महीपते॥

त्यो इति मनुष्यनाम गर्यादाशिवानं वा स्यात । मर्यादा गर्येरादियते मर्यादा मर्यादि-नीदिवासः । तेथिविशकोशकर्मा । भाषापवं जवान कमहं जातु कोऽसिद्धीतः पलायते । निपापाल्या भवति यक्तिभीयते । पाश्या पाशसमूहः । पाशः पाश्यतिभिपाशनात् ॥ २ ॥

वयः सुपूर्णा उपं सेदुरिन्दं धियमेधा ऋषंग्रो नाधं-मानाः । अपं ध्वान्तमृष्टिह पूर्धि चक्षुमुम्ध्यंस्मान्निध-येव बहान ॥

वयो वेर्बहुवचनं सुपर्याः सुपतना आदित्यरङमय उपसेदुरिन्दं याचमानाः । अपेर्गान-ह्याच्वस्तं चन्नुः। चन्तुः म्व्यातेर्वा चष्टेर्वा । पूर्षि पूर्य देहीति वा मुञ्चास्मान्पाशीरिव बद्धान्॥

# (पार्श्वतः श्रोंगातः शितामतः)।

पार्व पर्शुमयमङ्गं भवति । पर्शु म्प्रशतेः संस्पृष्टा प्रष्ठदेशम् । पृष्ठं स्पृशतेः संस्पृष्टमङ्गैः । श्रद्भमङ्गनादञ्चनाद्वा । श्रोणिः श्रोणतेगीतिचलाकर्मणः श्रोणिश्चलतीव गच्छतः
दोः शिताम भवति दोईवतेः । योनिः शितामिति शाकपृणिविधितो भवति । श्यामतो
यक्वत इति तैटीकिः । श्यामं श्यायतेः । यक्वद्यथा कथा च कृत्यते । शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः । शितिः श्यतेमीसं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन्तसीदतीति वा मेदो
भेद्यतेः)॥ ६ ॥

# यदिनद्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमदिवः। राधस्तन्नो विद्वस उभयाहरूया भंग॥

यदिन्द्र चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमस्ति । यन्म इह नास्तिति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि । त्वया नस्तद दातव्यमद्भिवन् । अद्रिगहणात्येनेनापि वात्तेः स्याते सामाद इति ह विज्ञायते । राध इति धननाम राध्नुवन्त्येनेन । तत्रमनं िरणनोभाभयां हस्ताभ्यामान् हर । उभी समुख्यो भवतः । दमूना दममना वा दानमना वा दानमना वा दानमना वा दिन का दम का ति गृहनाम तन्मनाः स्यान्मना मनातेः ।। ४ ।।

# जुष्टो दम्ना अतिथिद्रोग इमें गां प्रज्ञापं याहि विद्वान्। विश्वां अम्ने अभियुजां विद्वन्या शत्र्यतामा भंग भोजनानि॥

श्रीतिधरम्यतितो गृहान्भवत्यमयेति तिथिषु परम्हानीति दा परगृहारिति वा । इन् रोगा इति गृहनाम दुरवा भवान्त दुस्तर्याः । इमं ने यज्ञमुपयाहि निष्टा रसर्व कान्ते अनि युनो विहत्य शत्र्यतागाभर भोजनानि । विहत्यान्येषां वलानि शत्रुगा भवनादाहर भेजन्नानीति वा धनानीति वा । मुद्रो गृपिका इत्यर्थः । मृपिकाः पुः मृप्यानिर्वेति द्रापेत्र से विहत्य ॥ ॥ ॥

# सं मां तपन्याभितं स्वल्लं रिय परीयः। मुगं न शिश्ना व्यवन्ति मार्थं स्तालारं ते रातकतो! वित्तं में अस्य रोदसी॥

सन्तपन्ति मामाभितः सपत्य इवेमाः पर्शतः कृपवर्शवो ग्रुपिका द्वास्वातानि मुझाणि व्यद्गित ।(स्वाङ्गाभिधानं वा स्याच्छिर्वाने व्यद्गतीति)। सन्तपन्ति साप्यः । कामाः स्वीतारं ते शतकातो! । विर्तं मे अस्य रोदमी । जानीतं मेडन्य द्यावाप्रियत्याविति । जितं कृपेऽविदियेततस्कं प्रतिक्यो । तत्र ब्रह्मतिहासामिश्रमृङ्मिश्रं गाथामिश्रं भवित । विरान्ती- धितमो मेधया ब्रव्वापि वा मङ्ख्यानामेवाभिष्ठतं स्यादेकतो द्वितिह्नत इति त्रयो वस्तः ॥६॥)

# इपिरेणं ते मनसा सुतस्यं मक्षीमाहि पिच्यंस्येव राषः।

#### सामराजनम ण आयूंपि तारीरहानी व स्पी वाग्राणि॥

ईपरोन वेपरोन वार्परोन सा त मनमा मुतस्य मदीमिह पिन्यस्येव धनस्य प्रवर्द्धय च न आयूंपि सोमराजन् । अहानीब मुख्यी वासराणि । वासराणि वेसराणि विवासनानि गमनानीति वः । कुरुतनेत्यनर्थका उपजना भवतित कर्त्तन हन्तन यातनेति । कठमपुदरं भवति जन्धमान्भिन्ध्रयते चीनां वा ॥ ७ ॥

मलवा इन्द्र स्पानी राणां प्राप्त नोमं-मनुष्यं मदाप । अस्मिन्च स्व ति मन्तं उमि त्यं सत्राप्ति प्रतिवं स्तानांस् ॥

मरुत्वानिन्द्रं मरुद्धिस्तद्धाः वृपमा विधितापा रसाय समाणियाय संभाषाय पित्र मोममन् नुष्वधमन्वस्तं मदाय मदनीयायं नेत्रायासिण्य स्वजटेर नशुन उर्धन्तः । सन्धः सोमामत्योपन मिकं मार्थतः । इदम्पानरमाध्वतस्मादेव । त्वं राजासि पृष्ठिष्ट्यदस्य गुनानाम ॥ = ॥

इति नत्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### अथ द्वितीयः पादः ॥

निनड परिपवनं मक्ति तत्तवहा तृत्ववहा तिज्ञमाञ्चलमिति वा ॥ १॥ १॥ सर्मुतमित्र तितंत्रमा पुनन्तो यञ्च धीरा मन्द्रा वाचमकंत । अत्रा सम्बाधः सुरुष्याने नानत सद्ध-पां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि॥

सन्तुमिव परिपर्यनन पुनन्तः । सन्तुः मन्त्रेद्वेषिते। भयित कसत्त्रे स्पाद्विपरितस्य विकामिता भवति । यत्र कीरा मनना बाक्षमक्ष्यत प्रकान विकामिता प्रज्ञानवन्ता । ध्यानवन्तः । तत्र सखायः मण्यानि मञ्जानते । भद्रैशां लज्मीनिहितायि वार्चिति । भद्रं भगेन त्याख्यातं भननीयं भूतानामित्रिप्रणीयं भवद्रमयतीति वा भाजनवद्धा । लक्ष्मीलीभ द्वा लज्मणाद्वा स्पान्यनाद्वा लाज्कान्द्रा लक्ष्मेवी स्थात्येष्याकर्मगो लग्यतेवी स्थात्यक्षमगो लज्जनेवी स्थाद्यस्यायः । १०॥ २॥

# तत्सूर्यस्य देवत्वं तत्महित्वं मध्याकत्वितंतं सं जभार। यदेदपुक्तहरितंः सथस्यद्यादादात्री वासंगतनुते सिमस्मे॥

तत्पृयंस्य देवत्वं तनपतितं पत्य यन्कर्मणां किराणणानां विततं संहियते यदासाव-युक्त हरणानादित्यरश्मीन्द्रारितोऽधानिति याच राजी वासस्तनुते सिमस्मे वसरमहरवयुवती सर्वस्मात् । अपि बोपमार्धं स्याद्राजीव वासस्तनुत इति । तथापि निगमे। भवति ।।

#### पुनः समन्यदिलंतं वयन्ती ॥

समनात्त्रीत ॥ ११ ॥ ३ ॥

# इन्देण सं हि दक्षंस सज्जग्माना अवित्युपा। मन्दू संमानवर्षमा ॥

इन्द्रेगा वि सन्द गाँउ सङ्गान्द्रपानो ऽभिरणुपा गाँगन । मन्द्र मदिएणा सुत्रां स्थोऽपि या मन्द्रना तंत्रीत स्पारनम नगर्गपत्योगन हणान्यानम ॥ १२ ॥ १ ॥

हैमन्त्रां संविधिकारणम् । ते स्वीपासी हिमास अयाः हिसा इत भेणिया यंतन्त यदानि हिमासम्बद्धाः ॥

ईर्मान्तः स्मीति न्याः स्वमीति।नाः प्रत्याविता । किलिक्षमध्यमः संमृत्यव्यमः शिर्षमध्यमा वा । किवि वा तिर व्यादित्या अनि वाद्रावित सर्वि मुत्ति सर्वि नेपां तिष्ठति । इद्मपीतर्गाक्तर एत्रस्पति सर्वित स्माधिताति विद्या विद्यासो वात्याः । शरः स्वतिर्गतिकर्षस्ति विद्या विद्या व्यत्या व्यत्याः । शरः स्वतिर्गतिकर्षस्ति विद्या विद्या व्यत्या व्यत्याः । इसा इव व्यतिष्या स्वति । हसा इति । हसा दित्यम् वित्यम् विद्या विद्यानिकर्षाः । क्षां स्वति । क्षां श्रिका स्माधिता भवित । व्यत्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्त्रितिक्षम्यादित्यस्ति।

कार्यमानो बना त्वं यन्मात्रजंगज्ञपः।न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवत्तेनं यहरे सञ्चिद्याभवंः॥ कायमानश्चायमानः कामयमान इति वा । वनानि त्वं यन्मातृरपोऽगम उपशाम्यन् । न तत्ते अग्ने ! प्रमृष्यत निवर्तनं दूरे यत्सिन्निष्ठ भवसि जायमानः ॥

# लोधं नेयन्ति पशु मन्यंमानाः।

लुब्बम्बि नयन्ति पशं मन्यमानाः ॥

#### शीरं पांवकशोचिषम् ।

पावकदी। सिम् । अनुशायिनमिति बाशिनमिति वा ॥ १४ ॥ ६ ॥

#### कनीनकेवं विद्धे नवें हुपदे अभके। बुभू पामेषु शोभते॥

कनीनके कन्यके । कन्या कमनीया अवित केयं नेतन्येति हैं कमनेनानीयत इति वा कनंतर्वी स्यारकान्तिकर्मणः । कन्ययोरिषष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानीति शाक-पृणिः । विद्धयोदीरपाहीर्दार हणांतर्वी द्भूणातेर्वी तस्मादेश द्रु । नने नवजाते अभेके अन्यद्धे । ते यथा तदिषष्ठानेषु शोमेते एवं वस्त्र योभपु शोमेते । वस्त्रारश्चयोः संस्तवः । इत् मेऽदादिदं व मेऽदादित्पृषिः पसङ्ख्यायाह ॥

# सुवारत्वा अधि तुग्वंनि ।

सुबास्तुर्नेदी । तुग्व तीथ भवति तृर्गामेतदायन्ति ॥

# कुविश्नेमन्त मुक्तः पुनर्नः ।

पुनर्नो नगरते मरुतः । नसत इत्युपरिष्टाद् व्याक्यास्यामः ॥

# यं ते गदा आहनसा विहायसस्ति भिरिन्दं चोदय

ये ते गदा भाइननवन्तो यव्ननवन्तर्ति हो चोदय दानाय गम्। १५॥ ७॥ उपी ग्राद्धि शुन्ध्युद्धो न बक्षो नोधा इद्याविरं-दान प्रियाशि । असमन्न संस्तो द्धाधयन्ती शब्दायार्पनी येथिणाम् ॥

उपादिशे शुन्ध्युवः शुन्ध्युरादित्यो भवति शोधनात्तस्येव वस्तो भासोऽध्यृहम् । इदमपीतरद्वस् एतस्मादेवाध्युदं काये । श्रुक्तिरापि शुन्ध्युरुच्यते शोधनादेवोदकचरो भवति ।
आपोऽपि शुन्ध्युव उच्चन्तं शोधनादेव । नाधा ऋषिभवति नवनं दवाति स यद्या स्तुर्या
कामानाविष्कुरुत एवमुषा रूपाग्याविष्कुरुते । श्रद्यसदद्यास भवत्यद्यसादिनीति वास्त्रशानिनीति वा । ससतो बोधयन्ती शश्चत्तमागात्पुनरेयुषीगाम् । स्वपतो बोधयन्ती शश्चतिकतमागात्पुनरागाभिनीनाम् ॥

#### ते वाशीमन्त इध्मिणः।

ईपाणिन इति वैषाणिन इति वाषीणिन इति वा । वाशीति वाह्नाम वाश्यत इति सत्याः ॥

# शंसांवाध्वध्यों प्रति से गृण्हिन्दांय वाहं: कृगावाव जुएंम्

श्राभिवहनस्तुतिमाभिपत्रगाप्रवादां स्तुति मन्यन्त ऐन्द्री त्वेव शस्यते । परितवस्यत्युपरिष्टाद् व्याख्यास्यामः ॥ १६ ॥ = ॥

# इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

#### अथ तृतीयः पादः ॥

मृतित मु इते सूते मुगते प्रजायाभिति वा। मुविते मा घा इत्यपि जिगमो भवति। द्यति-रनेककर्मा । नंबन पूर्व दयमानाः स्यामेत्युपदयाकर्मा । य एक इद्धिदयते वास्त्रिति दानकर्मा वा विभागकर्मा वा । दुर्वर्तुर्भामो दयते वनानीति दहतिकर्मा । दुर्वर्तुर्द्भारः । विदद्वतुर्द्भ-मानो वि शत्रुनिति हिंसाकर्मा ॥

ड्रमे सुता इन्दंबः प्रातिरित्वना सजोधंसा पिब-तम् श्विना तान् । अहं हि वांमूतये वन्दंनाय मां वांयसो द्रोपा दर्यमानो अब्बुधत् ॥ दयमान इति । नू चिदिति निपातः पुराणनवयोर्न् चेति च ॥ अद्या चित्रु चिन्तदपों नदीनांम् । श्रद्य च पुरा च तदेद कर्म नदीन म् ॥

#### नू चं पुरा च सदंनं रपीशाम्।

श्रय च पुरा च सदनं रयीसाम । र्यिशिति धननाम रातदीनकमणः ॥१७॥ १॥

#### विद्यास तस्यं ते व्यमक्पारस्य दावनं।

विद्याम तस्य ते वयमकुपरणस्य दानस्य । अधिदायांऽप्यकूपारा उच्यतेऽकूपारा भवति दूरपारः । समुद्रांऽप्यकूपार उच्यतेऽकूपारा भवति महापारः । कच्छपांऽप्यकूपार उच्यतेऽकूपारा भवति महापारः । कच्छपांऽप्यकूपार उच्यतेऽकूपारा न क्ष्यमुच्छनीति । कच्छपाः कच्छं पाति कच्छेन पातीति वा कच्छेन पि-वतीति वा । कच्छः खच्छः खच्छदः । अयमपीतरां नदीकच्छ एतस्मादेव कमुदकं ते न छाद्यते ॥

### शिशीत शृङ्गे रक्षसं चिनिद्ये।

निश्यति गृङ्गे रक्तसा विनिज्णाय । ग्वं। रित्तव्यमम्माद्रहासि वाणोतीति वाराश्री नक्तत इति वा ॥

# अग्निः गुतुकः सुतुक्तिभग्वः।

सृतुक्रनः पृतुक्रनेगिति व। सृप्रजाः सुप्रजाभिगिति वा ॥

# सुप्रायसा अस्मिन्यज्ञ वि अंयन्ताम्।

सुप्रगपनाः ॥ १८ ॥ २ ॥

# देवा नो यथा सद्भिहुधे अस्त्रमायुवी रिखतारों दिवेदिवे।

देवा नो यथा भदा वर्षनाय स्युरपायुत्री अपाद्यन्तो रित्ततारश्च हत्यहाने । (च्यवन ऋषिभवति च्यावियता स्तोमानाम । च्यवानभित्यप्यस्य निगमा भवन्ति)।

# युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्यवानं च्रथाय तक्षश्रः।

युवां चयवनं सनयं पुराणां यथा रधं पुनर्धवानं चरणाय ततत्त्वथुः । युवा प्रयोति. कर्माणा । तत्त्तिः करोतिकर्मा । रजो रजतेः ज्योती रज उच्यते । उदकं रज उच्यते । लोका रजांस्युच्यन्ते । अमृगहनी रजसी उच्यते । रजांसि चित्रा विच्रित तन्यव इत्यपि

निगमा भवति । इरो हरतेः । ज्योतिर्हर उच्यते । नोका हरांस्युच्यन्ते । अमृगहनी हरसी उच्यते । प्रत्यम्ने हरसा हरः शृशीदीत्यपि निगमा भवति ॥

# जुहुरे विंचितयंन्तः॥

#### वीतं पातं पयंस उसियां थाः ॥

(अर्थातं पियतं पयस उसियायाः । उसियति गोनामेत्स्त्राविगोऽस्यां मोगा उसित च)।
त्वासिन्द्र सतिभिः सुते सुनीधासो वस्ययः ।गोभिः
कागा अनूपता।

गोभिः कुर्वासम अस्तोपत ॥

# आतृ पिश्च हरिमां दोरूपरथेवाशीभिरतत्तताइमन्मयीभिः।

अभिन्न हिं द्रेरपस्य दुमनयस्य । (हिंदिः सोमो हितत्वर्णः)। श्रयमपीनरो हिर्रे-नस्मादेव । वाशीभरतत्ततारमन्मयीमः । वाशीभरशमयीभिरिते वा वामिरिति वा ॥ स शंधदयी विषुणस्य जन्तामी शिञ्नदेवा अपिगुर्फतं नंः ।

स उत्सहतां यो निपुणस्य जन्ते। निषमस्य मा शिश्नदेवा अद्यद्यचर्याः (शिश्नं श्न-घतेः ) अपि गुर्ऋतं नः । सत्यं वा यश्चं वा ॥ १२ ॥ ३ ॥

आ घा ता गंच्छानुसंग युगानि यत्रं जामयं:- किश्वन्त्रतामि । उपं वर्न्नहि रूपभायं बाहुमन्य-मिच्छस्य सभगे पति मत् ॥

(आमीमध्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः करिष्यन्य नामिकर्माणि । जाम्यः म्ल तिरेकनाम बालिशस्य बाऽसमानजातीयस्य वोपजनः । उपविह वृषमाय बाहुमन्यिकिङ्गस्य सुभगे पर्ति मदिति व्याख्यातम् ॥ २०॥ ४॥

यों पिता जीनिता नाभिष्य बन्धं माता एथिवी महीयम्। उनानयोश्चम्बो पेनिर्न्त-रत्रां पिता दृंहितुर्गर्भमाधांत्॥ द्योमें पिता पाता वा पात्रियता वा जनियता नाभिरत्र वन्धुर्म गाता प्रथिवी महतीयम् । बन्धुः सम्बन्धनात् । नाभिःसल्लहनालाभ्या सल्लद्धा गर्भा जायन्त इत्याहरेतस्मादेव ज्ञाती-न्तसनाभय इत्याचल्ते सबन्धव इति च । ज्ञातिः सञ्ज्ञानात् । उत्तानयोश्चम्योर्थेनिरन्तः । उत्तान उत्ततान कर्ध्वताना वा । तत्र । पता दृष्टितुर्गर्भे द्धाति पर्जन्यः प्रथिव्याः । शंयुः सुख्युः ॥

#### ग्रथां नः शं पार्यो दंघात।

रपो हिश्रमिति पापनामनी भवतः । शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम् । अधापि शंयुर्वार्हस्पत्य उच्यते । तच्छंयोगवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतय इत्यपि निगमो भवति । गमनं यज्ञाय गमनं यज्ञपतय ॥ २१ ॥ ५॥

#### इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः॥

# अथ चतुर्थः पादः॥

A Party

अबितिरदीना देवमाता ॥ २२ ॥ १ ॥

श्रदितियों रिदितिर्न्तिर ध्यादितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अ-दितिर्जातमिदितिर्जनित्यम् ॥

इत्यदिते विभूतिमाचष्ट एनान्यदे नानीति वा ॥

यमें रिरे मृगंवः॥

एरिर इतीर्तिरुपसृष्टे अभ्यस्तः ॥ २३ ॥ २ ॥

# उत स्मैनं वस्त्रमधिन तायुमनं क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु। नीचायंमानं जस्ति न उपनं श्रव्यक्षाच्छां पशुमद्यं यूथम्॥

श्रापि समैनं वस्त्रमधिमिव वस्त्रमाथिनम् । वस्त्रं वस्तेः । तायुरिति स्तेननाभ संस्त्यानमः सिमन्पापकिमिति नैरुक्तास्तस्यतेवी स्यात् । श्रनुक्रोशन्ति ज्ञितयः सङ्ग्रामेषु । भर इति सं-ग्रामनाम भरतेवी हरतेवी नीचायमानम् नीचरयमानम्।नीचैनितितं भवत्युधिरुक्तितं भविति।

मस्तिमिव श्येनम् । श्येनः शंसनीयं गच्छिति । श्रवश्चाच्छा पशुमच यूथम् । श्रवश्चाजि पशुमच यूथम् । प्रशंसां च यूधं च धनं च यूथं चेति वा । यूथं यौतेः समायुतं भवति ।

#### इन्धान एनं जरते स्वाधीः।

गृगाति । मन्दी मन्दतेः म्तुतिकर्मगः ॥

# प मन्दिनं पितुमदंर्चता वर्चः।

षाचैत मन्दिने पितम्द्रचः । गोर्व्यःग्व्यातः ॥ २४ ॥ ३ ॥

#### अञाह गोरंमन्वत नाम त्वष्ट्रपीच्यंम् । इत्था चन्द्रमंशो गृहे ॥

अत्र इ गोः सममंसतादित्यरश्मयः स्वं नामाधीच्यमपगतमपित्तमपिद्दिमन्ति तिन् वामुत्र चन्द्रमसो गृहे । गातुर्ध्यादः । गातुं कृणवज्ञुषसो जनायेत्येवि निगमो भवति । इंसयः कर्माणि देवयन्त्यनानि । कुरकाय मन्मच्यक्ष्य दंसय इत्याप निगमा भवति ॥

#### स तूताव नेनंसश्रान्पंद्यतिः।

य तुताब नैनमंइतिरश्नोति । अंहतिश्चांहश्चांहृश्च इन्तेनिरूदोपवाद्विपरीतात् ।

#### बृहंस्पत चयंस इत्यियांमस्।

बृहम्पत यचातयास देवपीमुष् । पीयतिहिषाकमा । वियुते द्यावापूथिन्यौ वियवनात्॥

#### समान्या वियुत दूरे अन्ते।

समानं सम्मानमात्रं सवति । मात्रा मानात् । दूरं व्याक्यातम् । अन्तोऽततेः । अर्थागिति पृथग्मावस्य प्रवचनं भवत्यथाप्युवनोत्यर्थे दृश्यते ॥

#### ऋधंगया ऋधंगुताशामिष्टाः।

ऋध्नुदनयार्द्ध ऋध्नुवनशामिष्ठा इति च । अस्या इति चास्येति चोदात्तम् । प्रयागः वेशऽनुदात्तमन्वादेशे । तीवार्थतरमुदात्तमत्त्रीयोर्थतरमनुदात्तम् ॥

#### अस्या क षुण उपं सातये भुवोऽहेळमानो रशिवाँ अंजाश्व श्रवस्यतामंजाश्व।

श्रास्य नः सातय उपभवाहेत्तमानोऽकुष्यत्ररिवाद्यातिरभयस्तोऽजाश्वेति पूषशामाहाजा-श्वाना श्रजनाः । श्रथानुदात्तम् ॥

#### दीर्घायुंरस्या यः पतिर्जीवांति शरदंः शतम् ।

दीर्घायुरस्या यः पातिर्नावतु स शरदः शतम् । शरच्छृता भस्यामेषघये। भवन्ति शीर्गा भाप इति वा । अस्येत्यस्या इत्येतेन व्याख्यातम् ॥ २५ ॥ ४ ॥

# अस्य वामस्यं पिल्तिस्य होतुस्तस्य भातां मध्य-मो अस्त्यउनंः। तृतीयो भातां घृतएष्ठो अस्यात्रापउपं विद्यतिं सप्तपुत्रम् ॥

अस्य वामस्य वननीयस्य पलितस्य पालिविद्यं पालियितृ होति है विद्यास्य तस्य आता राध्यमोऽ स्यानः । आता भरते हैरातिकर्मणो हरते भागं भर्तव्यो भवतीति वा । तृनीयो आता वृत्ति पष्ठोऽस्यायमग्निः । तत्रापश्यं सर्वस्य पातारं वा पालियतारं वा विश्वतिं सप्तपुत्रं सप्तमपुत्रं सर्वणपुत्रामिति वा । सप्त स्राप्ता संख्या सप्तादित्यरश्मय इति वदन्ति ।। २६ ॥ ५ ॥

# सप्त युंज्जन्ति रध्येक्षंचक्रमेको अश्वी वहतिसप्त-नामा । त्रिनाभि चक्रमजरमन्वं यत्रेमा विश्वा भुव-नाधि तस्थः ॥

सप्त युक्जन्ति रथमेकचन्नमकचारिताम् । चकं चकतेवी चरतेवी कामतेवी । एकोऽश्वी वहति सतनामादित्यः सप्ताममे रश्मयो रसानिम सन्नामयन्ति सप्तिनसुपयः स्तुबन्तीिति
वा । इदम्पीतरं नामतस्मादेवाभिसन्नामात । भंवत्परप्रधान उत्तरोऽर्धवः । त्रिनामि चकं
व्युतः संवत्सरो भीष्मो वर्षा हेमन्त इति संवत्वरः संवत्पन्तेऽस्मिनं भूतानि । श्रीष्मो श्रम्यनतेऽर्धसन्त्रसा वर्षा वर्षत्यासु पर्छन्यो हेमन्तो हिमवान्तिमं पुनर्हन्तेवी हिनोतेवी । अजरमनरणधर्माणमन्वमत्रत्यतमन्यस्मिन् । यत्रमानि सर्वागी भृतान्यभिसन्तिष्ठन्ते तं संवत्सरं
सर्वमात्राभिः स्तौति । पञ्चारे चके परिवर्त्तमान इति पञ्चतृत्वणा । पञ्चर्तवः संवत्सरस्येति
च बाह्मणं हेमन्तिशिरयाः समासेन । पळर श्राहुर्शपतिमिति षड्नुतया । श्रारः प्रत्यृता
नामौ । षष्ट् पुनः सहते ।।

#### द्वादंशारं निह तज्जरांय। द्वादंशा प्रधयंश्चक्रमेकंम्।

इति मासानाम् । मासा मानात् । प्रधिः प्रहितो भवति ॥

# तस्मिन्त्याकं त्रिंशता न शङ्कवोऽपिताः पृष्टिन विलाचलासंः।

विश्व ह वै त्रीणि च रातानि संवरसरस्याहोरात्रा इति च व्यक्षमां समासेन ॥

सप्त शतानि विंशतिश्यं तस्थः।

सप्त च वै शतानि विंशतिश्य संवत्सरस्याहोरात्रा इति च व्यक्षारं विभागेन।। २७॥६॥

इति चतुर्था प्रयायम्य चतुर्थः पादः ॥

चतुर्थाऽध्यायश्व समाधः॥

#### अथ पश्चमाऽध्यायार्म्भः॥

#### तत्र प्रथमः पादः॥

#### सिनमिविन्द्रच्यरंशो नुदीनांम्।

संस्नातं मेघम् ॥

# वाहिंद्यों या हवानां स्तोमी दूता हवझगा।

बोहृतमो हानानां स्तोमो दूतां हुननरो नरा मनुष्या नृत्यन्ति कर्मसु ।
दूतो जबतेकी द्वतेकी बारयतेकी । दूतो देवानामसि मर्त्यानामिस्यपि निगमो भवति।
वावशानो बष्टेकी बारयतेकी । सप्त स्वपृरहशीकीवशान इत्यपि निगमो भवति । वार्थ वृणोतिर्यापि वरतमम् ॥

#### तद्वांपं तृशामहे वरिष्ठं गाप्यत्यंम्।

तद्वार्यं वृग्रीमहे वर्णिष्टं गोपाधितव्यं गोपाधितारे। यूयं स्य युष्मभ्यमिति वा ॥ भ्रम्ब इत्यज्ञनामाध्यानीयं भवति ॥

#### ग्रामंत्रभिः सिश्चता मद्यमन्धः।

आसिन्चतामत्रैर्मदनीयमन्धः । अमत्रं पात्रममा अस्मिन्दिति । अमा पुनरिनिर्मितं भवति । पात्रं पानःत् । तमे। ऽत्यन्ध उच्यंत नास्मिन्ध्यानं भवति न दर्शनमन्धन्तम इत्य-भिमापन्ते । अयमपीतरोक्ष्य एतस्मादेव । पश्यदत्त्रग्वान वि चेतदन्ध इत्यपि निगम्बे भवति ॥ १ ॥

#### असंक्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती।

असज्यमाने इति वान्युदस्यन्त्याविति वा बहुधारे उदकवत्यौ । वनुष्यतिर्हन्तिकर्मा-नवगतसंस्कारो भवति । बनुयाम वनुष्यत इत्यपि निगमो भवति ॥

# द्वीर्घपंपज्युमिति यो वंनुष्यिति वयं जयम एतनासु दूढ्यः।

दीर्घपततयज्ञमभिनिघांसति यो वयं तं जयेम एतनामु दूढचं दुर्धियं पापियम् । पापः पात्रापेयानां पापत्यमानोऽवाङेव पततीति वा पापत्यतेर्वा स्यात् ।।

तरुषितरप्येवंकम्मा । इन्द्रेण युजा तरुषम वृत्रमित्यपि निगमो भवति ॥
भन्दना भन्दतेः स्तुतिकर्मणः । पुरुषियो भन्दते धामभिः कविरित्यपि निगमो
भवति । स भन्दना उदियार्तं प्रजावतीरिति च ॥

#### अन्येन मदांहनो याहि तूयंम्।

श्रान्यन मदाहनो गच्छ सिपमाहंसीव भाषमाणेत्यसम्यभाषणादाहना इव भवत्येतस्था-वाहनः स्यान् । ऋषिनदो भवति नदतेः स्तुतिकर्मणः ॥

#### नदस्यं मा रुधतः काम आ गंन्।

नदनस्य मा रुधतः काम त्रागमरसंरुद्धप्रजननस्य ब्रह्मचारिण इत्युषिषुच्या विलिपि-तं वेदयन्ते ॥ २ ॥

# न यस्य द्यावां प्रिथिवा न धन्व नान्ति शिं नाद्यः सोमो अक्षाः।

# अनूपे गोमान्गोभिरक्षाः सोमों दुग्धाभिरक्षाः । लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः ।

द्वियतिनिगमः पूर्वः दरितिनगम उत्तर इत्येकः । अनूपे गोमानगोभिर्यदा द्वियत्यधः सोमी दुग्वाभ्यः द्वरित । सर्वे द्वियति निगमा इति शाकपूर्णः ॥ श्वात्रमिति द्विपनामाशु अतनं भवति ॥

# स पत्रतोत्वरं स्था जगुयच्छात्रमाग्नरंकृगाोज्जातवेदाः।

स पतित्र चेत्वरं स्थावरं जङ्गमं च यत्तित्वप्रमाग्निरकरोजजातवेदाः । जित्रवनात् । आत्रा स्था स्था यथोतय इत्यपि निगमो भवति । हासमाने इत्युपरिष्टाक् व्याख्यास्यामः ॥

#### व्रम्रकः प्रद्भिरुपं सप्दिन्दंम् ।

पानैरिति वा स्पाशनैरिति वा स्पर्शनैरिति वा ॥

## ससं न प्कमंविदच्छुचन्तम्।

रवपनमतन्माध्यमिकं ज्योतिरनित्यदर्शनं तदिवाविद्ज्जाज्वल्यमानम् ॥

### द्विता च सत्तां स्वधयां च शम्भुः।

द्वेषं सत्ता मध्यम च स्थान उत्तमे च । शम्भुः सुखभूः ॥

# मृगं न ब्रा मृगयंन्ते।

मृगभिव बात्याः प्रेषाः ॥ ३ ॥

वराहो मेवो भवति वराहारः । वरमाहारमाहार्थिति च ब्राह्मणम् । विध्यद्वराहं तिरौं श्राद्विमस्तेत्यिप निगमो भवति । श्रायमपीतरो वराह एतस्मादेव । वृहति मृलानि वरंवरं मूलं वृहतीति वा । (वराहमिन्द्र एमुपमित्यिप निगमो भवति) । श्राङ्किरसोऽपि वराहा उच्यन्ते ।

#### ब्रह्मं गारपति र्यंभिर्वराहैं: ॥

अधार्यते माध्यमिका देवगणा वराहव उच्यन्ते ॥

#### पश्यन्हिरंणयचक्रानयोदंष्ट्रान्विधावंतो व्राहृन् ॥

स्वसरागयहानि भवन्ति स्वयं सारीगयपि वा स्वरादित्यो भवति स एनानि सारयित । उसा इव स्वसरागित्यपि निगमो भवति ॥ शर्या अङ्गुलयो भवन्ति । शर्या इषवः शरमय्यः । शरः शृगातेः । शर्याभिनं भरमागो गमस्त्योरित्यपि निगमो भवति ॥ अर्को देवो भवति यदेनमर्चन्ति । अर्को मन्त्रो भवति यदेनमर्चन्ति । अर्को मन्त्रो भवति यदेनमर्चन्ति । अर्को मन्त्रो भवति यदेननार्चन्ति । अर्कमन्नं भवत्यर्चति भूः तानि । अर्को वृद्धो भवति सवृत्तः कटुकिम्ना ॥ ४ ॥

# गांपन्ति त्वा गायत्रिगोऽचन्त्यर्कमिकिणः। ब्रह्मागांस्त्वा शतकत् उद्वंशमिव येमिरे॥

गायन्ति त्वा गायत्रिणः पार्चान्ति तेऽर्कमाँकणो ब्राह्मणास्त्वा शतकत उद्योमेर वंशमिव । वंशो वनशया भवति ननवाच्छ्रयत इति वा।पवी रथनेमिर्भवति यद्विपुनाति भूमिम् ॥

#### उत प्रव्या रथानामिदि भिन्दन्त्योजसा ।

तं मरुतः जुरपिना व्ययुरित्यिप निगमी भवतः । वद्यो व्याख्यातम् । घन्दान्ति चिन्वन्त्यस्मादापः । तिरोधन्वातिरोचत इत्यपि निगमी भवति । सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि । येन स्मा सिनं भरथः सिखम्य इत्यपि निगमो भवति । इत्थामुथेत्येतेन व्याख्यान्तम् । सचा सहेत्यर्थः ॥

## वसुभिः सचामुवां ॥

वसुभिः सहभुवौ । चिदिति निपातोऽनुदात्तः पुरस्तिदेव व्याय्यातः । श्रथापि पशु- भ नामेद भदत्युदात्तः ॥

#### चिदांस मनासि॥

चितास्त्वाय भोगाश्चितयस इति वा । श्रा इत्याकार उपसर्गः पुरस्तादेव व्याख्यातः । श्रायायायध्यर्थे दश्यते ॥

#### अभ्र ऋाँ अपः॥

अभे आ अपः । अपोऽभेऽधीति । द्युमं द्योततर्यशो वान्नं वा ॥

## अस्मे युम्नमाधि रतं च धेहि॥

अस्मासु द्वानं च रतं च घेहि ॥ ५ ॥

इति पञ्चमाऽध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### अथ हितीयः पादः ॥

पवित्रं पुनातेः । मन्त्रः पवित्रमुच्यते । येन देवाः पवित्रेगात्मानं पुनते सदेत्यपि निगमा भवति । रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते । गमस्तिपूर्ता नृभिरद्रिभिः सुत इत्यपि निगमा भवति । श्रापः पवित्रमुच्यन्ते ॥

#### श्तपंवित्राः स्वधया मदन्तीः ॥

बहूदकाः । श्राग्नः पवित्रमुच्यते । वायुः पवित्रमुच्यते । सोमः पवित्रमुच्यते । सूर्यः पवित्रमुच्यते । इन्द्रः पवित्रमुच्यते ॥

# अग्निः प्वित्रं स मां पुनातु वायुः सोमः सूर्यइन्दः। प्वित्रं ते मां पुनन्तु।

इत्यापि निगमा भवति । तोदस्तुद्यतेः ॥ ६ ॥ १ ॥

पुरु त्वां दाश्वान्वोचेऽरिरंग्ने तवं स्विदा। तोदस्यंव शर्गा आ महस्यं॥ बहुदाश्वाँस्त्वामेवाभिद्धशम्यारिशित ऋच्छतेः । ईश्वरीऽप्यरिरेतस्मादेव । यदन्य-देवत्या श्रग्नावाहुनयो हूयन्त इत्येतद् दृष्ट्वैवमवद्यत् । तोदस्येव शरण श्रा महस्य । तुष्रस्येव शरणेऽविमहतः । स्वञ्चाः सु श्रञ्चनः । श्राजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चा इत्यपि निगमो भवति । शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोद्धै नामनी भवतः । कुत्सितार्थीयं पूर्वे भवतित्यौपमन्यवः ॥ ७ ॥ २ ॥

### किमिने विष्णो परिचक्ष्यं भूत्य यहंबुक्षे शिपिबि-ष्टो अस्मि। मा वर्षे अस्मदपं गृह एतदाद्वन्यक्रपः समिथे ब्रभूथं॥

कि ते विष्णोऽप्रस्यातमेतद्भवत्यप्रस्यापनीयं यक्षः प्रश्लेष शेष इव निर्वेष्टितोऽस्मीत्य-प्रतिपत्तरिमः । श्रापि वा प्रशंसानामेबाभिभेतं स्यार्तिः ते विष्णो प्रस्यातमेतद्भवति प्रस्या-पनीयं यद्गतः प्रश्लेष शिषिविष्टे।ऽस्मीति प्रतिपन्नरिमः । शिषयोऽत्र रशमय उच्यन्ते तैराविष्टो भवति । मा वर्षो श्रास्मद् गूह एतत् । वर्ष इति क्रपनाम वृणोतीति सतः । यदन्यस्यः सभिथे सङ्ग्रामे भवति संयत्राशिमः । तस्योत्तरा भ्यमे निर्वचनाय ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

### प्रतते अद्य शिपिविष्ट्रनामार्थः शंसामि वयुनीनि विद्रान् । तं त्वां गृशामि त्वसमतंद्यान्क्षयन्तम्स्य रजंसः प्राक्ते ॥

ततेऽद्य शिपिविष्ट नामार्थः प्रशंसामि । अयोऽहमस्मीश्वरः स्तामानाम् । अर्थस्त्वम-सीति वा । तं त्वां स्तीमि तवसमतव्यास्तवस इति महतो नामधेयमुदितो भवति । निब-सन्तमस्य रजसः पराके पराकान्ते । अपवृश्चिरागतहृश्याः ॥

#### आर्घुणे सं संचावहै॥

भागतहृषो संसेवावहै । प्रधुक्रयाः प्रधुकवः ॥

# पृथुजयां अमिनादायुर्दस्योः॥

प्रामापयदायुर्दस्योः ॥ र ॥ ४ ॥

# अग्नि नरो दीधितिभिर्गणयोहस्तंच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । दूरेदशं गृहपंतिमथ्यपुम् ॥

दीवितयोऽङ्गुलयो भवन्ति धीयन्ते कमसु । अरणी प्रत्यूत एने धारेनः समरणा-जनायत इति वा । हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या जनयन्त प्रशस्तम् । दूरेदर्शनं गृहपतिमतन-बन्तम् ॥ १०॥ ५ ॥

# एकंपा पतिधा पिंबत्साकं सरीकि त्रिंशतंम्। इन्द्रः सोमंस्य काणुका ॥

एकेन प्रतिचानेनापिबत्माकं सहेत्यर्थः । इन्द्रः सोमस्य कागुका कान्तकानीति वा कान्तकानीति वा कान्तकानीति वा कुनकानीति वा । इन्द्रः सोमस्य कान्त इति वा कगोवात इति वा कि गोहतः कान्तिहतः । तत्रितदाक्तिका बेदयन्ते तिंशतुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सबन एक्देव-तानि तान्येतर्समन्काल एकेन प्रतिघानेन पिबन्ति तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । तिंशदपरपद्याः स्याहोरात्राक्षिंशत्पूर्वपद्यस्येति नैरुक्तास्तद्या एताध्यान्द्रमस्य आगामिन्य आपो भवन्ति रशम्यस्त। अपरपत्ते पिबन्ति । तथापि निगमो भवति । यमिद्यतिमन्तित्यः पिबन्तिति । तं पूर्वपद्य आप्याययन्ति । तथापि निगमो भवति । यथा देवा अशुमाण्याययन्तीति । आभिग्रिनेत्रो भवति । गव्यिष्ठित्तत्वात् । आपि वा प्रशासनमेवाभिषेतं स्यातच्छञ्दवत्त्वाद्भिगो शमीध्वं सुशिम शमीध्व शमीध्वमधिगविति । आपिनरण्यिष्ठगुक्त्यते ॥

#### तुभ्यं श्वोतन्त्यधिगो शचीवः।

प्रधृतगमन कर्मवन् । इन्द्राऽप्यधिगुरुच्यते । अभिगत्र भोहामिन्द्रायैत्यपि निगमो भवति । आङ्गूषः स्ताम आवाषः ॥

### एनाङ्गूषगां वयिनदेवन्तः।

श्चनेन स्तोमेन वयमिन्द्रवन्तः ॥ ११ ॥ ६ ॥

## आपांन्त मन्युरतृपलं प्रभम्। धृतिः शिमीवाञ्छरंमौ ऋजीषी। सोमो विश्वांन्यतसा वनांनि नार्वाणिन्दं प्रतिमानांनिदेसुः॥

श्रापातितमन्युस्तृप्रप्रहारी द्विप्रप्रहारी सृष्पप्रहारी सामी व द्रो वा । धुनिर्ध्नोतेः । श्रिमीति कर्मनाम शमयतेवी शक्तोतेवी । ऋजीषी सोमो यत्सीमस्य पूर्यमानस्यातिरिच्यते तह जीषमपार्जितं भवित तेनर्जीषी सोमः । अथाप्यैन्द्रो निगमा भवत्यृजीषी वज्राति । हर्योन्स्य स भागी धानाश्चिति । धाना अ ष्ट्रे हिता भवन्ति फले हिता भवन्तीति षा । बब्धां ते हरी धाना उप ऋषीषं जिन्नतामित्यपि निगमो भवित । आदिनाम्यासेनोपहितेनोपधामादत्ते

बभास्तरत्तिकर्मा । सोमः सर्वागयतसानि वनानि नार्वागिन्द्रं प्रति मानानि दभनुवन्ति यैरेनं प्रतिमिनते नैनं तानि दभनुवन्त्यवीगवैनमप्राप्य विनश्यन्तीति । इन्द्रप्रधानेत्यके नैघग्टुकं सोमकर्मीभयप्रधानेत्यपरम् । श्मशा शु अश्नुत इति वा श्माश्नुत इति वा ॥

#### ग्रवं उमशा रुंधद्राः।

अवारुभच्लमशा वारिति ॥ १२ ॥ ७ ॥

इति पञ्चमाऽध्यायस्यः दितीयः पादः॥

#### अथ तृतीयः पादः॥

उर्वश्यदमरा उर्वभ्यश्नुत ऊरुभ्यामरनुत उरुर्वा वशो (इस्याः । अप्सरा अप्सारिग्यापि वाप्स इति रूपनामाप्सातरेप्सानियं भवति । अपदर्शनीयं व्यापनीयं वा स्पष्टं दर्शनायिति शाकपूर्णियद्प्स इत्यभक्तस्याप्सो नामिति व्यापिनस्तद्रा भवति रूपवर्ता तदनयात्तामिति वा तदस्य दत्तामिति वा । तस्या दर्शनान्मित्रावरुणयो रेत्आस्कन्द । तदिभवादिन्येषर्भवति ॥ १३॥ १॥

## उतासि मेत्रावरूणो वंसिष्टोवरयां बह्य-मन्सोऽधिजातः। दप्सं स्क्रनं ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त॥

श्राप्यासि मैत्रावरुणो विसिष्टीर्वरया ब्रह्मनमनिशेऽधिजातः। द्वप्तं स्कनं ब्रह्मणा दैन्येन। द्रप्तः सम्भृतप्सानीयो भवति । सर्वे देवाः पुष्करे त्वाऽऽधारयन्त । पुष्करमन्तिरित्तं पोषति भूतानि । उदकं पुष्करं पूजाकरं पूजियनन्यम् । इदमपीतरत्पुष्करमेतरमादेव पुष्करं वपुष्करं वा पुष्यतेः । वयुनं वेतेः कान्तिर्वा प्रज्ञा वा ॥ १४ ॥ २ ॥

### स इतमोऽवयुनं तंत्नवत्स्येंगा वयुनंवद्यकार।

स तमोऽप्रज्ञानं ततन्वत्स तं सूर्येण प्रज्ञानवच्चकार । बाजपस्त्यं वाजपतनम् । सनम बाजपस्त्यमित्यपि निगमो भवति । वाजगन्ध्यं गध्यत्युत्तरपदम् । प्रश्याम वाजगन्ध्यमित्यपि निगमो भवति । गध्यं पृत्गातिः । ऋज्ञा वाजं न गध्यं युयूपन्नित्यपि निगमो भवति । गध्यति। मश्रीभावकर्मा । श्रागिवता परिगिवतित्यपि निगमो भवति । कौर्याणः कृतयानः । पाकस्थामा कौर्याण इत्यपि निगमो भवति । तौर्याणस्तूर्ण्यानः ॥

## स तौरयांण उपं याहि युजं महिंदिरिन्द सिखिभिः सुजोषां।

इत्यपि निगमो भवति । अह्यागोऽहोतयानः । अनुष्ठ्या कृणुधह्याेग्रत्यपि निगमो भवति । हरयागो हरगाणयानः । रजतं हरयाग इत्यपि निगमो भवति ॥

#### य आरितः कभाशा कभाशा स्थिरः।

प्रत्यृतः स्तोमान् । बन्दी बन्दर्नर्मृतुभावकर्मणः ॥ १५ ॥ ३ ॥

## नि यद्वृगाति व्यस्नस्यं मुर्धाने शुष्णांस्य चिद्व-न्दिना गहेदहनां।

निवृणाद्धे यच्छ्वमनस्य मूर्वनि शब्दकारिणः गुःणस्यादित्यस्य च शोषियत् रोरूय-माणो बनानीति वा वधेनेति वा । अञ्चदन्त ीलितेत्यपि निगमो भवति । वीडयतिश्च ब्री इयतिश्च संस्तरप्रकर्शाणी पूर्वेण सन्त्रयुज्यते । निर्पाधी स्त्रीकामो भवति विनिगर्तपसाः । पसः सपतेः स्प्रातिकर्मणः ॥

#### मा नो मधवं लिप्पर्वा परा दाः।

स यया भगानि विनासपति सा नस्त्रं तथा परादाः । तृर्णाशमुदक भगति तूर्णमञ्चते । तूर्णाशं न गिरेरधीत्यनि निसमी भवति । जुन्यमहिच्छत्रकं भवति यत्त्वुभ्यते ॥ १६ ॥४॥

### कदा मतेमराधसं पदा सुम्पंभिव स्फुरत्। कदा नं: शुश्रवद् गिरं इन्द्रां सङ्गा।

कदा मत्तानाराध्यनतं पादेन चुम्पामिनावन्युपियात कदा नः श्रीप्यति च गिर इन्द्रो धाङ्ग । अङ्गिति चित्रनामाञ्चिनमेबाञ्चितं भवति । निचुम्पुणाः सामा निचानतपृणी निचमः नन प्रीणाति ॥ १७ ॥ ५ ॥

# पतिवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति बीतये। अपां जिमिनेचुम्पुराः॥

पत्नीवन्तः मुता इमेऽद्भिः सोमाः कामयमाना यन्ति बीतये पानायापां गन्ता निचुन्पुणः। समुद्रोऽपि निचन्पुणाउच्यते निचमनन पूर्यते । अवभूषोऽपि निचुन्पुणा उच्यते नीचैरास्मन्कः णान्ति नीचैर्द्वतीति वा । अवभूष निचुन्पुणात्यऽपि निगमो भवति । निचुन्पुणा निचुङ्कुणोति च । पदिर्गन्तुर्भनति यत्पद्यते ।। १० ॥ ६ ॥

# सुगुरंसत्सुहिर्ण्यः स्वर्वो बृहदंस्मे वय इन्द्रो दधाति । यस्त्वा यन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षीजंयेव पदिमित्सिनाति॥

मुगूर्भवति मुहिरगयः खश्चो महच्चास्मै वय इन्द्रो द्धाति यस्त्वा यन्तमन्नेन प्रातरागामिन्न-तिथे मुद्धीजयेव पनिमुहिसनाति । कुमारो मुद्धीजा मोचनाच सयनाच ततनाच । पादुः पद्यतेः ॥

#### आविः स्वंः कृणुते गृहंते बुसं स पादुरंस्य निश्चितानो न मुच्यते।

भाविष्कुरुते भासमादित्यो गूहते बुसम् । बुसभित्युदकनाम बनीतेः शब्दकर्मणोः भंशतेनी यद्वर्षत्पातयःगुदकं राश्माभिस्तत्पत्यादते ॥ ११ ॥ ७ ॥

#### इति पञ्चमऽध्यायस्य तृतीयः पादः॥

# अथ चतुर्थः पादः ॥

वृकश्चन्द्रमा भवति विवृतज्यो।तिष्को वा विकृतज्योतिष्को वा विकान्तज्योह

# अरुगो मासकृद्धकः पथा यन्तं द्रदर्श हि । उ-जिनहीते निचाय्या तष्टेंच एष्ट्याम्पी विनं में अरुप रोदसी॥

श्रारोचनो मासकत्मासानां चं।ऽर्धमासानां च कर्ना भवति चन्द्रमा वृद्यः प्रधा यन्तं ददर्श नक्तत्रगणसमिनिहीते निचाय्य येन येन योक्यमासो। भवति चन्द्रमाः । तक्षणवित्रते प्रष्ठरोगी । नानीतं मेऽस्य च वाष्ट्रार्थित्याविति । श्रादित्योऽपि वृक्त उच्यते यदा वृङ्क्ते ॥

# अजीहवीदिश्विनावतिका वामारनो यत्सीममुश्चतं त्रकंरय।

श्राह्वयद्या श्राश्वनावादित्यनाभिश्रम्ता तामश्विनौ प्रमुमुचतुरित्याख्यानम् । श्रापि वृक उच्यते विकतिनात् ॥

### वृक्षं विचदस्य वार्गा उरामधिः।

उरणमाथै:। उरण ऊर्णावानभवत्यूर्णा पुनर्तृणाने स्वर्णाति श्री । बुद्ध शारीन्यपि वृक्युक्यते।।
शतं मेपान्वक्ये चक्षदान स्वज्ञाइवं तं पितान्धं चकार।
इत्यपि निगमो भवति। जापवाकांमत्यविज्ञातनामध्यं जापयितव्यं भवति।। २१। २।।

#### य इन्दारनी सुतेषुं वां स्तवतेष्ट्ता तथा। जोषवाकं वदतः पज्रहापिणा न देवा भसर्थइचन॥

य इन्द्र ग्नी मुतेषु वां सोमेषु स्ताति तस्याश्रीष्टाऽष्य याऽयं जोषवाकं वदति विजञ्जपः मार्जितहे।षिणौ न देवो तस्याश्रीष्टः । कृत्तिः कृत्ततंर्यशो वान्नं वा ॥

#### महीव कृतिः शर्गा तं इन्द ।

सुमहत्त इन्द्र शरणायन्तरित्तं कृत्तिरिवेति । इयमशीतरा कृत्तिरेतस्मादेव सूत्रमप्युपमार्थे बा कृति वसान आ चर पिनाकं विभ्रदागहीत्यपि निगमी भवति ॥

धन्नी कितवो भवति स्वं हन्ति स्वं पुनराश्यतं भवति ॥

## कृतं न इव्धा वि चिनाति देवंने।

क्रुतमिव श्रद्धी विचिनोति देवने । कितवः किं तवास्तीति शब्दानुकृतिः कृतवास्वा-श्रीनिमिकः । समीमिति परिग्रहाथीयं सर्वनामानुदःत्तम् ॥ २२ ॥ २ ॥

# मा नंः समस्य दूढ्यः परिद्वेषसो अंहतिः। जार्मनं नायमा वंधीत्॥

मा नः सर्वस्य द्धियः पाष्धियः सर्वतो द्वेषसीऽहतिरूमिरिव नावमावधित्। अभिरूप्तितः । नौः प्रशोत्तव्या भवति नमतेवी । तत्रः धमनुदात्तप्रकृतिनाम स्थाद् दृष्टव्ययं तु भवति । उता समस्मिन्ना शिशीहि नो वसो इति सप्तम्याम् । शिशीतिदीनकर्मा । उरुप्यागो अधायतः समस्मादिति पञ्चम्याम् । उरुप्यती रत्ताकर्मा । अधापि प्रधमाबहुवचने ।।

## नभंन्तामन्यको संमे॥ २३॥ ४॥ हिविषां जारो अपां पिपिति पपुरिनरा। णिता कुटंस्य चर्षाणिः॥

हिषापां जर्भिता पिपति पपुरिशित पृशाविनिगभी वा प्रीशाविनिगभी वा । पिवा

कृतस्य कर्मग्रिश्वायित। दित्यः। शम्ब इति बज्जनाम शमयतेर्वा शातयतेर्वा । उम्रो यः शम्बः पुरुद्दृत तेनेत्यापे निगमो भवति । केपयः कपूया भवन्ति । कपूयामिति पुनाति कर्मकुत्सितं दुष्पूयं भवति ॥ २४ ॥ ५ ॥

### एथक् पार्यन्पथमा देवहूंत्योऽकृण्यत अवस्यांनि दुष्टरां। न ये शेक्प्रीज्ञयांनावंमारहर्मामेव ते न्यंविशन्त केपंयः॥

पृथक् प्रायन् ( पृथक् प्रश्तेः ) प्रथमा देवहृतया य देवानाह्वयन्ताकुर्वत श्रवणीयानि यशांसि दुरनुकराणयन्येथेऽशकनुवन्यिज्ञयां नावभारादुम् । श्राथ य नाशकनुवन्यिज्ञयां नावभारादुम् । श्राथ य नाशकनुवन्यां नावभारादुम् । श्राथ य नाशकनुवन्यां नावभारादुम । श्राथ य नाशकनुवन्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्यां नावभाराद्या

#### एता विश्वा सर्वना तृतुमा कृपे ख्यं सूनो सहसो। यानि दिधिये।

एतानि सर्वाणि स्थानानि तूर्णमुपाकुरुपे स्वयं बलस्य पुत्र यानि धत्स्व । श्रंसत्रमंह-सस्त्राणं धनुर्वा कवचं वा । कवचं कु श्राञ्चतं भवति काञ्चितं भवति कायेऽञ्चितं भवतीति वा ॥ २५ ॥ ६ ॥

# ष्रीणीताश्वांन्हितं जंपाथ स्वस्तिवाहं रथामित्कृसाध्वम्। देशणीहावमवतमर्थचक्तमंसंत्रकोशं सिञ्चतानृपासांम्।

श्रीणीताश्चान्तमृहितं जयथ जयनं वो हितमम्तु स्वस्तिबाहनं रचं कुरुध्वम् । द्रेणाहानं द्रोणं द्रुममयं भवत्याहाव भाहानादावह भानहनात। अवताऽवातितो महान्भवत्यश्मचकम् शनचकममनचक्रामिति वा । अंसत्रकोशनंसत्राणि वः कोशस्थानीयाति सन्तु । कोशः कुन्पणातेर्विकुषितो भवत्ययमपीतरः कोश एतम्मादेव संचय आचितमात्रो महान्भवति । सिंचतः नृपाणं नरपाणं कूपकर्मणा संङ्मामपुर्णममीते । काकुदं तालिबत्याचलेत जिह्या कोकुवा सास्मिन्धीयते जिह्वा कोकुवा कोकूवमाना वर्णान्तद्वीति वा कोकृयतेर्वा स्याच्छ्वदक्र-मणः । जिह्वा नोहुवा । तालु तरहेर्न्तीणतमगक्नं लवतेर्वा स्याद्विपरीताद्यया ततं लतेन्त्यविपर्ययः ॥ २६ ॥ ७ ॥

सुदेवो आंसे वरुण यस्यं ते सुप्त सिन्धंवः । अनुक्षरंन्ति काकुदं सूर्धं मुख्रामिव ॥

मुदेवस्त्वं कल्यागादेव: कमनीयदेवो वा भवसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः (सि-न्धु: स्रवणात् ) यस्य ते सप्त स्रोतांसि तानि ते काकुद्मनुक्तरित सूर्मि कल्यागोर्भि स्रोतः मुबिरमनु यथा । वीरिटं तैटिकिरन्तरिक्तमेवमाह पूर्व वयंतरुक्तरिमरतेर्वणांसीरन्त्य-स्मिन्भांसि वा । तदेतस्यामृच्युदाहरन्त्यपि निगमो भवति ॥ २७ ॥ = ॥

प्रवांग्रजे सुप्रया बहिरंप्रामा बिश्पतीं बारिट इ-याते। विशामक्तोरुपसंः पूर्वहूंतो वायुः पूपा स्वस्तये नियुत्वांन्॥

प्रवृज्यते सुपायणं बहिरेषाभेयाते सर्वस्य पातारों वा पालायितारी वा बीरिटमन्तिरत्तं भियो वा भासो वा तितः । श्रिप वीपमार्थे स्यात्मर्वपती इव राजानी बीरिटे गणे मनुष्या-णां राज्या विवासे पूर्वस्यामिहतो वायुश्च नियुत्वानपूषा च स्वस्त्ययनाय । नियुत्वानियु-तोऽस्याश्वाः । नियुत्तो नियमनाद्वा नियोजनाद्वा । श्रच्छाभेराष्ट्रामिति शाकपृणिः । परी सीमिति व्याख्याताः । एनमेनामस्या श्रस्यत्यतेन व्याख्यातम् । साणिरङ्कुशो भवति सर-णादङ्कुशोऽञ्चतेराकुचिते। भवतीति वा । नेदीय इत्स्यायः पक्षमेयादित्यपि निगमो भवति । श्रिन्तिकतममङ्कुषादायात्पक्षमीषधमागच्छाविति ॥ २०॥ र ॥

इति पञ्चमाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः॥ पञ्चमाध्यायश्च समाप्तः॥

#### अथ षष्ठाऽध्यायार्म्भः॥

#### तत्र प्रथमः पादः॥

त्वमंग्ने युभिस्त्वमाशुशुक्षाश्चास्त्वमङ्ग्यस्त्वमङ्गंन-स्परि । त्वं वनेभ्यस्त्वमोषंधीभ्यस्त्वं नृशां नृपते जाय-से शुचिः॥

त्वमने द्युनिरहोभिस्त्वमाश्यात्ताणिराशु इति च शु इति व ज्ञिमनामनी भवतः । द्वारणिरुत्तरः द्वाणातिराशु शुवा द्वाणोतीति वा सनोतीति वा । शुक् शंचितः । पञ्चम्यवं वा प्रथमा । तथा दि वावयसंयोगः । भा इत्याकार उपमर्गः पुरस्ताचिकीर्यितम उत्तर भाशुशंचियपुरिति । शुचिः शोचतेर्ज्वलतिकर्मणः । श्रयमपीतरः शुचिरेतस्मादेव । निः-विक्तमस्मात्पापकमिति नैरुक्ताः ॥

#### इन्द्र आशांभ्यस्पिर् सर्वाभ्यो ग्रभंयं करत्।

श्राशा दिशो भवत्त्यासदनाद शा उपदिशो भवत्त्यभ्यशनात्। काशिर्मुष्टिः भकाशनात्। मुष्टिमोननाद्वा मोपगाद्वा मोहनाद्वा ॥

#### ड्मे चिंदिन्द रोदंसी अपारे यत्संङ्गृभ्गा मंघवन्का-शिरिते ।

इमे चिदिन्द्र रोदसी रोधसी द्यावाष्ट्रधिवयी विरोधनात्। रोधः कूलं निरुणाद्धि स्नोतः। कूलं रुनतिर्विपरीताल्लोष्ट्रोऽविपर्ययण । श्रापारे दूरपारे। यत्सङ्गुम्णासि मधवनकाशिस्ते महान्॥

### अहस्तमिन्द्र सं पिंगाक्कुणांरुम् ।

श्रहस्तिमिन्द्र कृत्वा सान्पिगिढ परिक्रणनं मेघम् ॥ १ ॥

अलातृगाो वल इंन्द्र व्रजोगोः पुरा हन्तोर्भर्यमानो व्यार । सुगान्पथो अंकृणोत्रिरजे गाः पावन्वाणीः पुरु-हृतं धर्मन्तीः ॥ श्रतातृगोऽलमावर्दनो मेघो वलो वृणोतेर्वनो त्रनत्यन्ति गोरेतस्य मध्यमिकाया बाचः पुरा हननाद्भयमानो व्यार । सुगान्पघो श्रक्तणोत्रिरजे गाः । सुगमनान्पघोऽकरोलि-गेमनाय गवाम् । प्रावन्त्राणीः पुरुहृतं घमन्तीः । श्रापो वा वहनाद्वाचो वा वदनात् बहु-अराहृतमुदकं भवति घमतिगीतिकर्मा ॥ २ ॥

### उद्गृह रक्षः सहमूलिमिन्द वृश्वा मध्ये प्रत्ययं शृणी-हि । आ कीर्वतः सललूकं चकर्थ ब्रह्माद्विपे तपुंषिं हिति-मस्य ॥

उद्धर रत्तः सहमूलिन्द्र । यूलं मोचनाद्वा मोषणाद्वा मोहनाद्वा । वृक्ष मध्य प्रति-श्रणीद्यप्रम् । श्रप्रमागतं भवति । श्रा कियतो देशारसलल्कृतं संलुद्धवं यवति पापकिमिति ने-रुक्ताः । सरस्रकं वा स्यास्सर्चरम्यस्तात । तपुषिस्तपतेईतिहन्तेः ॥

### त्यं निदित्था कंत्प्यं शयांनम्।

मुखप्यसं मुखमस्यपयः । बिल्लुह आपो भवन्ति बिल्लवणात् । वया इव रुरुट्टः सप्त विल्लाह इत्यापे निगमो भवति । बीरुव औपप्यया भवन्ति विरोहणात् । बीरुवः पार्रायणाव इत्यपि निगमो भवति । नत्तदाभमञ्जवानदः भमभ्यशतेन दम्नोतीति । नत्तदाभं तत्त्रिं पर्वतिष्ठाभित्यापं निगमो भवति । अर्रुट्योयुरक्तव्यायुः । कृष्टिति हस्वमाम निकृतं भवति । यो अपकृतोयुर्गरः स्ववीनित्यपि निगमो भवति । निशृम्भा निश्रष्ट्यहारिणः । द्वा

### आजासं पूपणं रथं निशृम्भास्ते जेन्श्यिपंम्। देवं वंहन्तु बिश्वतः॥

श्रावहत्त्वजाः पूषणं रघे निश्रथ्यः।रिणस्त जनिश्रयं ज्ञातिश्रियम्। वृवदुवयो महदुवशो वक्तव्यमस्या उन्थानित वृवदुवयो वा । वृवदुवयं हवामह इत्यपि निगमो भवति ऋदृद्रः सोमो मृद्द्रो मृदुरुद्रोषिति वा । ऋदूद्रोष सख्या सचेयेत्यपि निगमो भवति । ऋदूपे इत्यपिष्टिाव् व्याख्यास्यामः । पुलुकामः पुरुकामः । पुलुकामो हि मर्त्य इत्यपि निगमो भवति । असिन्वती असङ्गादन्त्यः । श्रासिन्वती वष्सती मूर्यत्त इत्यपि निगमो भवति । कपनाः कन्पनाः किमयो भवन्ति । मोषथा वृद्धं कपनेव वेषस इत्यपि निगमो भवति । भाश्रानीकः प्रसिद्धभाः । धूमकेतुः सिमधा भात्राजीक इत्यपि निगमो भवति । रुजामा नयो भवन्ति रुजानाः पिषिश इन्द्रश्त्रुरित्यपि निगमो भवति । रुजामा विशेष इन्द्रश्त्रुरित्यपि निगमो भवति । जूः थिर्नवर्ते द्वतेवी द्वतेवी दूनोतेवी । द्विष्ठा जुर्णिने वद्यतीत्यिभि निगमो भवति ।

1

### पिरे घंसमोमनां वां वयो गात्।

पर्यगाद्वां घंसमहरवनायात्रम् ॥ ४ ॥

इति षष्टाऽध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### अथ द्वितीयः पादः॥

उपलप्रिण्युपलेषु प्रक्तिणात्युपलप्रक्तिपिशी वा । इन्द्र ऋषीन्पप्रक्क दुर्भिक्ते केन जी-वतीति वेषामेकः प्रत्युवाच ॥

शकरं शाकिनी गावो जालमस्यन्दनं वनम्। उद्धिः पर्वतो राजा दुर्भित्तं नय दुन्यः॥

इति सा निगदञ्याख्याता ॥ ५ ॥ १ ॥

कारुः तता भिष्यंपलमित्ता नना । नानंधियो वसूयवोऽनु गा इंव तस्थिम इन्दायेन्द्रो परि स्रव॥

काररहमस्यि कर्ता स्वोमानां वते। भिषक् । तत इति सन्ताननाम पितुर्का पुत्रम्य वा। विदेशी सक्तुकारिका । नना नमतेमीता वा दृद्धिता वा। नानाविया नानाकर्माणो विदेशी वसुकामा अन्वास्थिताः स्मो गाव इत्र लोकम् । इन्द्रायेन्द्री परिस्रवेत्यध्येषणा ॥

#### श्रासीन कध्वामुपसि क्षिणाति।

ास्ये । मकलिद्विशिगभवति कलाश्च बद पकलाश्च । दुर्मित्रासः प्रकलिविन्ममाना विशेष निर्मा भवति । सम्यर्धयज्वाभयर्थयन्यज्ञति । सिषक्ति पूषा अभयर्धयज्वेश्यपि निर्मा । विति । ईत्त ईशिषे ईत्ते । हि वस्व उभयस्य राजन्तित्यपि निर्मा भवति । श्वीस्य त्त्रयणस्य। महः द्वीगस्याश्चिना करावायत्यपि निर्मा भवति ॥ १ ॥ २ ॥

असमे ते बन्धुः। वयभित्यर्थः॥ असमे यातं नासत्या सजोषाः। अस्मानित्यर्थः॥ असमे समानेभिर्वषम् पौर्योभिः। अस्मानित्यर्थः॥ असमे प्र येन्धि मधवन्त्रजीषित् । अस्मिष्यिम् ॥
असमे आराचिद्वेषः सनुतर्ग्योगेत् । अस्मिवित्यर्थः ॥
ऊर्व इंव पप्रधे कामो अस्मे । अस्मिकिमित्यर्थः ॥
अस्मे धंत वसवो वस्ति । अस्मिकिवत्पर्थः ॥

पाथोऽन्तिरिक्तं पथा व्याख्यातम् । अपे चष्ट आसां पायो नदीनामित्यपि निगमो भदि अवस्तिपि पाथ उच्यते पानात् । अप चष्ट आसां पायो नदीनामित्यपि निगमो भदि अवस्तिपि पाथ उच्यते पानादेव । देवानां पाय उप बिक्ता विद्वानित्यपि निगमो भवि । सवीमनि प्रस्रवे । देवस्य वयं सवितुः सवीमनीत्यपि निगमो भविते । सप्रथाः सर्वतः प्रयुः । त्वस्ये सप्रथा असीत्यपि निगमो भविते । विद्यानि वेदनानि । विद्यानि भवेद्यानि क्रित्यपि निगमो सविते । । विद्यानि वेदनानि । विद्यानि भवेद्यानि क्रित्यपि निगमो सविते । ।

# श्रापंनत इ<u>व</u> सृध्यं विश्वेदिन्दंस्य भक्षत । वसूनि जाते जनमान श्राजंसा प्रति स्ांन दीधिम॥

समाश्रिताः सूर्यभुपतिष्ठःते । अपि वोषमार्थे स्यात्मूर्यामेवेन्द्रमुद्गीष्ठन्त इति । सर्वा-ग्रीन्द्रस्य घनानि विमन्द्यमाणाः स यथा घनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च तं स्यं भागपनुध्यायामोनसा वलने । अपि अपिनतेर्वे व्जलको । आशिराश्रपणाद्वा श्रपणान्द्वा । अथियमितराशिराशास्तेः । इन्द्राय गाव श्राशिरमित्यपि निगनो भवति । सा मे सत्याशीर्देवेष्वित च ।।

# यदा ते मतों अनु भोगमानळ दिद्यसिष्ट ऋषिधीरजीगः।

यदा ते मता भोगमन्त्रापद्य प्रसितृतम श्रोपधीरगारीः । जिगिविरिरितिकर्मा वा ए-\*स्मातिकर्मा वा गृह्णातिकर्मा वा ॥

# मूरा श्रमूर न व्यं चिकित्वो महित्वमंग्ने त्वमङ्ग वित्से।

मुदा वयं स्मोऽमूदस्त्वमिस न वयं विद्यो महत्वमग्ने स्वं तु वेत्य । शशमानः शंसन् मानः । यो वां यज्ञैः शशमाना ह दाशतीत्यपि निगमो भवति ॥

# देवो देवाच्या कृपा।

देवा देवान्त्रत्यक्तया कृषा। कृष् कृषतेर्वा करुपतेर्वा ॥ ८॥ ४॥

# अश्रं हि भूरिदावंत्तरा वां विजामातुरत वां घा स्यालात्। अथा सोमंस्य पर्यती युवभ्यामिन्दांग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम् ॥

भश्रीषं हि बहुदातृतरी वां विज्ञामातुरसुसमाप्ताङजामानुः । विज्ञामातेति शश्यद् दाः विश्व जाः क्रीतापतिनाचलतेऽसुसमाप्त इव वरोऽभिषेतः । जामाता जा अपत्यं तिक्रमीता । उत वा या स्थालाद्वि च स्थालात् । स्थाल आसकः संयोगेनेति नैदानाः । स्थाललाजानाः वयसीति वा । लामा लामतेः म्यं शूर्ष स्थतेः । शूर्षमशानपवनं शृगानिर्व । अध्य सोमस्य प्रदानेन युवाभ्यामित्द्व में। स्वोमं जनयामि नव्यं नवतरम् । आमास इत्युपरिष्टाद् व्याख्याः स्थाम ॥ र ॥ १ ॥ १ ॥

#### इति पष्ठाऽध्यायस्य हितीयः पादः ॥

#### अध तृतीयः पादः॥

सामानं स्वरंगां कृणुहि ब्रह्मग्रास्पते । कक्षावन्तं य औश्चित्रः ॥

सीमानं सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मगास्पते कत्तीवन्तमित्र य भौशितः । कदिका-नकत्त्र्यावानीशिन जशिनः पुत्रः । उशिक्षष्टः कान्तिकर्मणः । अपि त्वयं मनुष्यकृत्व एका-भिवेतः स्यात्तं मोमानं सोतारं मां प्रकाशनवन्ते कुरु ब्रह्मग्रह्मते ! ।। १० ।। १ ।।

इन्द्रांसोमा सम्बर्शसम्भयं वं तपुर्ययस्तु चर्राग्नियाँ इव। ब्रह्मा द्विषे क्रव्यादे घोरचंक्षसे देषो धत्तमनवायं किमीदिने॥

इन्द्रासोमाववस्य ग्रांसितारम् । अवं इन्तेनिर्ह्मितोपसर्ग आहन्तीति । तपुस्तपतेः । चरुर्मचयो भवति चरतेवी समुख्यरन्त्यस्मादापः । बद्धाद्विये ब्राह्मणादेषे कव्यमदने बोर चस्ति घोरख्यानाय । कव्यं विक्ताउजायत इति नैरुक्ताः । द्वेषा धत्तमनवायनमस्ययं यदन्ये न व्यवेयुरद्वेषस इति था । किमीदिने किमिदानीमिति चरते किमिदं किमिद्रिमिति वा पिशुनाय चरते । पिशुनः विश्वति विविश्वतिति ।। ११ ॥ २ ॥

# कुणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वी पाहि राजेवामेवाँ इभेन। तृष्वीमनु प्रसिति दुणानोऽस्तांसि विध्यं रक्षसम्तिपिष्ठैः॥

कुरुष्व पाजः पाजः पालनात्प्रसिविभिव प्रथ्वीम् । प्रसिविः प्रस्वनात्तन्तुर्वा जालं वा । याहि राजेबामात्यवानम्यमनवान्त्स्वबान्वेराभृता गरोन गतभयन इस्विनेति वा । तृष्ट्यानु प्रसित्वा द्वरानः । तृष्वीति ज्ञिपनाम तरतेवी त्वरतेवी । प्रासित।सि विषय रज्ञसस्तिपष्टै-स्वसन्तिमेरत्सतेमेः प्रपिष्ठनमेरिति वा ॥

# यस्ते गर्भमर्मावा दुर्गामा योनिमाशये।

श्वमीबाभ्यपनेन व्याख्यातः । दुर्णामा क्रिमिर्भवति पापनामा । क्रिमिः कव्ये मेद्यति क्रमतेर्यो स्वारसरणकर्मणः कामनर्या ॥

#### अतिकामन्तो दुशितानि विश्वां।

भितिकममाणा दुर्गितिगमनानि सर्वाणि । अप्ता यदेनया विद्धोऽपवीयते व्याधियाँ भवं वा । भप्ते परेदीत्यपि निगमो भवति । अमितिरमामयी मितिरात्ममयी । उद्यो यस्याः मितिर्भा भदिद्युत्तरसर्वामनीत्यपि निगमो भवति । श्रष्टीति चिपनामाश भष्टीति ।। १२ ॥ ३ ॥

# ताँ ऋध्वर उधातो येक्ष्यग्ने भृष्टी भग्नासंख्या पुरान्धम्।

तानध्वरे यज्ञ उरातः कामयमानान्यजाग्ने श्रृष्टी भगं नासत्यां चाश्चिना । सत्यावेव नासत्यावित्योणिवाभः । सत्यस्य प्रणेतारावित्याश्रायणः । नासिकाप्रभवां वभूवतुतिति वा । पुरन्धिर्वसूधीस्तत्कः पुरन्धिर्भगः पुरस्तात्तस्यान्यादेश इत्येकमिन्द्र इत्येवरं स बहुकर्मतमः पुरां च दारायितुतमा करण इत्यारं तं प्रज्ञया स्तौति । इमामू नु कवितमस्य मायामित्यिपि निगमो भवति । रुपदिति वर्णनाम रोचतेर्ज्ञलिकर्मणः । सिमद्भस्य रुशददर्शि पाजइत्यिपि निगमो भवति ॥ १३ ॥ ४ ॥

## श्रास्त हि वेः सजात्यं रिशादसा देवांसो अस्त्याप्यम् ।

श्रास्ति हि वः समानजातिता रेशयदारियो। देवा श्रास्त्याप्यम् । श्राप्यमाप्नोतेः । सु-दन्नः करुपारादानः । त्वष्टा सुदन्नो वि दघातु राय इत्यीप निगमो भवति । सुविदनः क-

स्याकाविद्यः । आगने याहि सुविदत्रिभिर्विष्डित्यपि निगमो भवति । आनुविगिति नामानु-पूर्वस्थानुवक्तं भवति । स्तृणान्ति बर्हिरानुविगत्यपि निगमो भवति । तुर्विशिस्तूर्णविनः । म तुर्विशिर्महाँ अरेणु पौस्य इत्यपि निगमो भवति । गिर्वेणा देवो भवति गीर्भिरेनं बनय-न्ति । जुष्टं गिर्वेणसे बृद्दित्यपि निगमो भवति ।। १४ ।। ५ ।।

# असूते सूति रर्जिस निष्ते ये भूतानि समकृणव-व्रिमानि ।

अमुसमीरिता मुसमीरितें बातसमीरिता माध्यिषका देवगणा ये रसेन प्रणिवीं तर्पय-न्तो भूतानि च कुर्वन्ति व आयजन्तेत्यितिकान्तं प्रतिवचनम् ॥

#### अम्यक्सा तं इन्द ऋष्टिः।

श्रमाकेति वाभ्यकेति वा ॥

# याद्याये तमंप्रययां विदत्।

यादशेऽधायि तमपस्ययाविदत्।।

# उसः पितेवं जार्यायं युनः।

उस इव गोपितां जाये यज्ञैः ॥ १५ ॥ ६ ॥

# प्रवोऽच्छा जुजुषागासो अस्थुरभृत विश्वं अग्रियोत वाजाः।

प्रास्थ्यों जोषयमाणा अभवत सर्वेऽप्रगमननेति वाप्रगरणेयेति वाप्रसम्यादिन इति वा। अपि वाप्रमित्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत ॥

# अद्योदिनद्र मस्थितमा हुँवीपि चनो द्धित्व पचतोत

श्रद्धीन्द्र परिथतानीमानि हवीं वि चनो दिविष्य । चन इत्यन्ननाम । पचतिर्नामीमृतः । तं मेदस्तः प्रति पचताश्रभीष्टामित्यपि निगमो भवति । श्रपि वा मेदस्थ पर्गाश्च सात्त्वं हिवचनं स्याद्यत्र ह्यकवचनार्थः प्रसिद्धं तद्भवति । पुरोहा श्रग्ने पचत इति यथा । शुरुष्ध भाषो भवन्ति शुवं संरुत्वन्ति । ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वारित्यपि निगमो भवति । श्रम्भामोऽनितमात्रो महान्भवत्यम्यमितो वा। श्रमिनः सहोभितित्यपि निगमो भवति । श्रम्

भातीरापो भवन्ति शब्दकारिग्यः । मरुतो जन्मधीरिवेत्यपि निगमो भवति । अपितिष्कु-तोऽपितिष्कृतोऽप्रतिस्वितितो वा । अस्मम्यमप्रतिष्कुत इत्यपि निगमो भवति । शाशदानः शाशायमानः । प्र स्वां मितिस्च्छाशदान इत्यपि निगमो भवति ॥ १६ ॥ ७ ॥

#### इति षष्ठाऽध्यायस्य तृतीयः पादः॥

## अथ चतुर्थः पादः ॥

सृतः सर्पणादिदमपीतरत्स्वमेतस्मादेत सार्पर्व तैलं वा। सम इरस्नमूत्य इत्यपि निमगो भवति । करस्ती बाहू कर्मणां प्रस्नातारी । मुशिप्रमेतेन व्याख्यातम् । बाजे मुशिप्र गोमतीत्यपि । निगमो भवति । शिप्रे हृतू नासिके वा हृतुईन्तेर्नासिका नमतेः) विष्यस्य शिप्रे वि सजस्य घेने इत्यपि निगमो भवति । श्वेना द्धातेः। रंमु रमणात् । सचित्रेण चिक्रित रंसु भासेत्यपि निगमो भवति । द्विवर्द्धा मध्यमे च स्थान उत्तमे च । उत द्विवर्द्धा अमिनः सहोभिरित्यपि निगमो भवति । अक आक्रमणात् । अको न बिन्नः समिथे महीनामित्यपि निगमो भवति । स्तिन्या भवति । उराण उरु कुर्वाणः । दूत ईयमे प्रदिव उराण इत्यपि निगमो भवति । स्तिन्या भाषो भवति । स्तिन्या भवति । स्तियापालन उपस्थितान्यालयतीति वा । स न नित्या उत्त भवा तन्या इत्यपि निगमो भवति । स्तियापालन उपस्थितान्यालयतीति वा । स न नित्या उत्त भवा तन्या इत्यपि निगमो भवति । जक्ष्यं गक्ष्यं गृणातेः । जक्ष्यं इत्यचि राये पुरन्विमित्यपि निगमो भवति । कुलिश इति वज्रनाम कृलशातनो भवति ।।

### स्कन्धंसिव कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उ-पुष्टक् एथिव्याः।

स्कन्धो बुद्धस्य समास्कन्नो भवत्ययमपीतरः स्कन्ध एतस्मादेवास्कन्नं काये । आहिः शयत उपपर्चनः प्रथिव्याः । तुञ्जस्तुक्जतेद्यनिकर्मणः ॥ १७ ॥ १ ॥

# तुञ्जितुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वजिणः। न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्॥

दानेदाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य विज्ञिणो नास्य तैर्विन्दामि समाप्ति स्तुतेः । वर्षणा परिवर्षणा । बृहच्छ्वा अमुरो बर्हणा कृत इत्यपि निगमो भवति ।। १८ ॥ २॥

# यो अस्मे <u>घंस उत वाय अधिन</u> सोमें सुनोति भवं-ति गुमाँ ऋहं। अपीय श्व अस्तुत्नुष्टिमूहति तनूशुंभा मधवा यः कंवासुग्वः॥

त्रंस इत्यहर्नाम प्रस्पन्ते दिनन् रसाः । गोक्रभ उद्धततरं भवत्युपोन्नद्धामिति वा। स्नेहानुगद्दानसामान्याद्वान्त्रिरप्प्ध उच्यते । स यो दस्मा ऋहन्यिव वा रात्री सोमं मुनोति भवत्यहं द्योतनवान् । अपोहत्यपोहित राक्षास्तितानिषुं धर्मसन्तानाद्येतमल् क्रारिष्णुमयज्यानं तन्शुम्रं तनृशोमियतारं मध्या यः कवासम्बो यस्य कपूषाः सखायः ॥

# न्यांविध्यदिलीविशस्य हुहुळा वि शृद्धिणंमभिन-च्छुष्णमिन्दः।

निरिविध्यित्लालिनश्यस्य द्वानि व्यशिवस्य इतिर्णं सूप्यामिन्दः ॥ १६ ॥ ३ ॥

## अस्मा इद् प्र भंग तूनुंजानो वृत्राय वज्रमीशांनः किएधाः। गार्न पूर्व वि गंदा तिरुक्षेष्यव्राणींस्यपां चरध्ये।।

असमे प्रहर तृश्वे त्वरमायो वृत्राय वज्रमीशानः । किययाः कियदा इति वा अपमा-याधा इति वा । गोरिव पर्वाणा विरद मेथस्यप्यत्रगोस्यां चरगाय । भूमिओस्यतः । भू-र्मरस्यृषिक्त-मस्योनामित्यपि निगमो भवति । विधितो विप्राप्तः । पारं नो अस्य बिध्यतस्य पर्यात्रित्यपि निगमो भवति ॥ २०॥ ४॥

# तन्नस्तुरीपमडुतं पुरु वारं पुरु त्मनां। त्वष्टा पोपांय वि ध्यंतु राये नाभांना अरम्युः॥

तत्रस्तूर्णायि महत्सम्भृतमात्मना त्वष्टावनस्य पोषाय विष्यत्वित्यस्मयुरस्मान्द्रश्मयमान्
नः । रास्पिनो रास्पी रवतेर्था रसतेर्वा । रास्थिनस्यायादित्यपि निगमो भवति । ऋक्त्रनिः
प्रसाधनकर्मा । आ व ऋज्ञ्ञस ऊर्नी व्यष्टिवित्यपि निगमो भवति । ऋजुित्यप्यस्य
भवति । ऋजुितीर्वा नो वरुण इत्यपि निगमो भवति । प्रतद्वस् प्राप्तवस् । इरो इन्द्र प्रतः
हम् अभि स्वरेत्यपि निगमो भवति ॥ २१ ॥ ५ ॥

# हिनोतां नो अध्यारं देवयुज्या हिनोत ब्रह्मं सुनये धनानाम् । ऋतस्य योगे वि प्यंध्वमूधंः श्रृष्टीवरीर्भ्नत्मारमभ्यमापः ॥

प्रहिणुत ने। ऽध्वरं द्वयज्याये प्राहिणुत ब्रह्म धनस्य सननाय । ऋतस्य योगे यज्ञस्य योग योज्ञे शकट इति वा । शकटं शक्वादिनं गवति शनकैस्तककीति वा शब्देन तकवीति या । श्रृष्टीवरीर्भूतनास्मभ्यमापः । मुख्यक्यो भवतास्मभ्यमापः ॥

# चोष्क्यमांशा इन्द्र भूरिं द्यामम्।

दददिन्द बहु बननीयम् ॥

# <u>एधमानित्</u>कुभणंस्य राजां चोच्क्रपत विश इन्द्रां मनुष्यांत् ।

शुद्रस्यत्येषमानाममूनतः सुन्तनोऽभ्याद्रनागुनयस्य माना दित्यस्य च पार्थिनस्य च ने द्रम्यमागा इति चेष्कृपतेरचर्तरीमगृत्तम् । सुम्हन्यपमित्यर्थः ॥

# उप प्रामान्स्यनमं प्राचि मनमं।

उपमेत् मां माथं नरमं मनोडन्मांचि सङ्गिताध्वमानिक। मननः । दिशिष्णु तिम ए-परेषु ॥

# स्यूरं गणः शताइवं कुरुद्धस्य दिविष्टिषु ।

म्पूरः समाधितमात्रा महान्मवित । श्रागुरत् न्धवीवीसनुष्मर्गे जुलगामकरगोः यथा सम्पति । कुरुष्ठो राज्य बम्ब कुरुगमनाद्वा कुलगमनाद्वा । जुरुः व्यन्तिः कूरिमत्यप्यम्य भवित । कुलं गुप्तगतिर्विद्वापितं भवित । इतो त्याक्यातः । जिन्त्रतिः भीतिकर्मा । गृप्तं पर्मत्या निन्त्रनि दिवं जिन्त्रन्थम्य इत्यपि निगमो मविते ॥ २२ ॥ ६ ॥

## इति पष्टाऽध्यायस्य चतुर्धः पादः ॥

#### अथ पञ्चमः पादः॥

भमनो इमानोमहान्भवत्य स्पितो वा। महाँ शमनो वृत्तने विष्णुशित्यपि निगमो भवति।।

#### स्तवं बज्यचीषमः।

स्त्यते बज्जध्वा समः । अनर्शरातिमनरलीलदानमरलीलं पापकमित्रपद्विषयम् । अन् नर्शराति वसुदामुप स्तुहीत्यपि निगमी भवति । अनर्वाप्तपत्यतोऽन्यास्मन् ॥

# अनवाणं रुष्मं मन्द्रिंद्वं वृहस्पतिं वर्धया नव्यमकेः।

अनर्वमप्रत्युमन्यास्मिन्वृषम नन्द्रजिहं मन्द्रनिहं मोदनिहिमित वा बृहर्स्यातं वर्षयः नन्यम हैरर्वनीयेः स्वामैः । भ्रमामि सामिप्रतिषिदं सामि स्यतेः ॥

### ग्रसाम्योजां विभूया सुदानवः।

श्रासुसमाप्तं बलं विभूत कल्यारादानाः ॥ २१ ॥ १ ॥

# मा त्या सोमस्य गल्दया सदा याचंद्रहं गिरा। भूशि मृगं न सर्वनेषु चुक्रधं क ईशानं न यांचिपत् ॥

मा तुक्तुर्य न्वां सोमस्य गालनेन सदा याचनहं भिरा गीत्या म्हुःदा भूगिमित मृगं न सथनेषु तुक्तुत्वं क ईशानं न याचिष्यत इति । गल्दा धमनन्। नवन्ति गलनमामू धायते ।:

# आ त्वां विशन्विन्दं आ ग्रता यमनीनाम् ।

नानाविभक्तीत्येते भवतः । अग्गलना धमनीनाभिन्यत्रार्धः ॥ २४ ॥ २ ॥

# न पापसां मनामह नारायासां न जलतंतः।

न पापा मन्यामहे नाधना न उवलनेन हीनाः । धानत्यस्मामु व्यानयं स्यापं तथी। दानकर्मेन्यापरियोचत् । बकुरो सामको। सयञ्जरो साममानो उवनीति वा ॥ २४ ॥ ३॥

# एवं रक्ताशिना वपन्तेयं दहन्ता मनुपाय दमा। अभि दस्युं बकुरेगा। धर्मन्तोरु ज्योतिङ्चकथुराधीय॥

यविमेव वृकेशाश्चिनी निवपन्तें। वृकी लाइलं भवित विकर्तनात्। लाइलं लक्कते लाइगुलवद्वा। लाङ्गुलं लगतेर्लङ्गतेर्लम्बतेर्वा। अन्न दुहन्ती मनुष्याय दर्शनीयाविभिध-मन्ती दस्युं वकुरेगा ज्योतिषा बोदकेन बार्ध्य ईश्वरपुत्रः। बेकनाटाः खलु कुशीदिनी भन्विति द्विगुगाकारियो वा द्विगुगादायिने। था द्विगुगां कामयन्त इति बा।।

# इन्द्रो विश्वांन्वेकनाटां अहर्दशं उत कत्वां प्रशारिभ ।

इन्द्रो यः सर्वान्वेकनाटानहर्रशः मूर्य्यरगो य इमान्यहानि पश्यन्ति न पराणीि वा-भिभवति कर्मणा पर्णीश्च विशिनः ॥ २६ ॥ ४ ॥

# जीवान्नों अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात् । कहं स्थ हवनश्रतः॥

जीवतां नोऽभिशावतादित्याः पुरा हननात्कः नु स्थ हानश्रृत इति । मत्स्यानां जाल-भाषश्रानामेतदार्थे वेदयन्ते । मत्स्या मद्या उदके स्यन्दन्ते माद्यन्तेऽन्योन्यं भद्यगायिति व।। भानं मनन्त्रं भवति नलेभवं वा मलेश्यं वा । श्रंहुराऽहस्थानंहुरणभित्यप्यस्य भवति । कुरावश्रेत्रणादुविष्यपि निगमो भवति ॥

# सप्त मयादाः क्वयंस्ततक्षुस्तासामकामिद्रभयंद्वां गात्।

ससैव गर्यादाः कथपश्च जुन्तामामेकावण्यभिगाच्य तंहम्बान्भवति । स्तयं तत्पाराहरणं अवहत्यां भूणहत्यां पुरापाणं तुत्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवां पातक नृशेद्यभिति । वत इति नियातः खेदानुष्यस्थोः ॥ २०॥ ५॥

# चता वतारि यस नेव ते मना हत्यं चाविदाम । अन्या किल्हनां कश्यंव युक्तं परिवाजाते लिबंनव वृक्षम् ॥

बना बनादर्शना स्वति दर्धनो बनासि धम ! सेन ते मनो हृद्यं च विजानांगः। श्र-न्या किल न्वां पश्चिक्षक्षयते करंग्य युक्तं कित्तंत्रत वृद्धम् । लिन्ना वतिर्मविते सीयते विभनन्तीति । वतिर्वेश्णाच्च सयनाच तत्रकाच्च । वाताप्यमृत्कं भवति वात एनदाप्याय-यति । पुनानो दाताप्यं विश्वश्चन्द्रभित्यपि निगमी भवति ।।

#### वल न वाया नयंथायि चाकत्।

वन इव बागो वेः पुत्रधायित्रिति वा कामग्रमान इति वा । विति च य इति च चकार शाकत्यः । उदात्तं त्वेनमारूयातमभविष्यदमुसमाप्तधार्थः । रघर्षतीति सिद्धन्तरभेष्तु र्थं कामयत् इति वा । एष देवां रथर्यतीत्यिपि निगमा भवति ॥ २०॥ ६ ॥

### धेनुं न इपं पिन्वतमसंक्राम् ॥

भमड्जमणीम्।

इति षष्ठाऽध्यायस्य पश्चमः पादः॥

#### अथ पष्टः पादः।

श्राध्य श्राध्वनात् । मतीनां च साधनं विधाणां चायविमत्यिपे निगमो भवति १ श्रायबन्धे। उनविद्यासवननः । विभेषकृदिन्द्र ह्वानवन्धय इत्यपि निगमा भवति ॥२१॥ १॥३

# अशांधि काण विकंट गिरिं गंच्छ सदान्वे। शिरिन्विठस्य सत्वंधिस्तिभिष्टा चात्यामसि॥

भावायिनि काले विकटे । काले विकान्तवर्शन इत्योपमन्यवः । क्रणतेवी स्यादणून्नावकर्मणः । कलितः राज्याणुमावे माध्यतेऽनुकण्यिति । मात्राणुमावारकणा दर्शनाणुन्नावरकाणः । विकटे विकान्तर्गतिरित्योपमन्यवः । कुटेत्र्वा स्याद्विपशितस्य विकुटितो मन्धित । गिरि गच्छ सदानानुवे राज्यकारिके । शिरि विकस्य सत्यानः । शिरि विकटे विकान्तरित्रं विदे वीरिटेन व्याख्यातम् । तस्य सन्वैनदकेशिति स्यात्तेष्ट्वा नात्यामः । भाषि वा गिरि विके वीरिटेन व्याख्यातम् । तस्य सन्वैनदकेशिति स्यात्तेष्ट्वा नात्यामः । भाषि वा गिरि विके भारद्वानः कालकर्णे विते।ऽत्यवमीर्निर्णाश्याञ्चकार तस्य सत्वैः कर्मभिरिति स्यात्तेष्ट्वा चात्यामरचात्यतिर्नाश्ये । पराश्यः परार्शाण्याञ्चकार तस्य स्थिपस्य नत्ते। पराश्यः शत्यात्वेष्ट्वा चात्यामरचात्यतिर्नाश्येत । पराश्यः परार्शाण्यात्यता यातृन्यम् । इन्द्रं यतृनामभवन्पर्श्य इत्यपि निगमो भवति । क्रव्यति विकर्तनदत्ती । यत्रा वो दिशुद्रद्वि क्रिविदेनित्यपि निगमो भवति । क्रव्यती कृतदती । भाषि वा देवं कं चित्रकृतदन्तं दृश्येवमवन्त्यत् ।। ३०।। २ ।।

# वामं वामं त आहरे हेवा दंदात्वर्धमा। वामं पूपा वामं भगां वामं हेवः करूळती॥

वामं बननीयं भवत्यादुरिशादरणात् । तत्कः करूलती भगः पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकं पूर्णायपरं से।ऽदन्तकः । श्रदन्तकः पूर्णते च बाह्मणम् ॥

# दनो विशं इन्द सुध्वांचः।

दानमनसो ने। मनुष्यानिन्द्र मृदुवाचः क्र ॥

### अवीरांमिव माम्यं शरारंशभ मन्यते।

क्रबलामिव मामयं बालाऽभिमन्यंत संशिशिरिषः । इदंयुरिदं कामयमानः । श्राधापि तद्वर्षे भाष्यने वसूयुरिन्द्रा प्रमुमानित्यत्रार्थः । श्राध्ययुर्गन्यू रध्ययुर्वसूयुरिन्द्र इत्यपि निगमो भवति ।। ३१ ॥ ३ ॥

# किं तें कृशवन्ति कीकंटेषु गाबो नाशिरं दुहे न तें पन्ति ध्रमम् । ग्रा नां भर प्रमंगन्दस्य वेदों-नेचाशाखं मंघवन्नन्थया नः ॥

कि ते कुर्वन्ति कीकटेषु गचः। कीकटा नाम देशोऽनायिनिवासः। कीकटाः किंक्कताः किंकियाभितिति मेण्सा वा । नैत चार्यितं दुह न तपन्ति वमे हर्स्यम् । श्राहर नः प्रमन्यन्त्य भनानि । मगन्दः मुनीदी माङ्गदो मामागिमण्यतीति च ददाति । तदपस्यं प्रमन्यन्ते। अस्यन्तमुसीदिकुलीनः । प्रमदको वा याऽयंमवास्ति लेको न परं इति प्रेप्पुः । परहर्म्को वा पर्यद्वेशे वा प्रार्द्वयत्यावदी । श्राग्रहावाणी इव बीडयिति तस्तरमे । नेचाशास्त्रं नीचाशास्त्रां नीचे साखः । शास्त्राः शक्नोतेः । श्राणिररणात् । तं नो मघवन् रम्ययेति स्थातिविधासने । बुन्द इपुभवित बुन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भासमाने। द्वतीति वा ॥ ६२ ॥ ४ ॥

# तुबितं ते सुमृतं सूम्यं धनुः साधुबुन्दे। हिर्णपयः । उभातं बाह् रण्या सुसंस्कृत ऋदूपं चिहदूव्धां।।

तुबिह्नं बहुबिह्नपं महाविद्यपं या ते मुक्कतं सुम्यं सुमुखं धनुः साधियता ते बुन्दों हिर्यययः। उमा ते बाहु रगयो रमणीयो साह्याम्या तहूपं धर्दनपातिनी गमनपातिनी शब्दपातिनी द्रपातिनी वा गर्मग्यर्दनविधिनी गमनविधिनी शब्दविधिनी दूरपातिनी वा गर्मग्यर्दनविधिनी गमनविधिनी शब्दविधिनी दूरविधिनी वा १३ ॥ ५ ॥

# निरांबिध्यद्गिरिभ्य आ धारयंत्पकमोदनम्। इन्द्रों बुन्दं स्वांततम् ॥

निरिविध्यद्गिरिम्य का धार्यत्पक्षमोदनमूदकदानं मेघम् । इन्द्री नुन्दं स्वातनम् । ष्टृन्दं नुन्देन व्याम्वातं वृन्दारकश्च ॥ २४ ॥ ६ ॥

#### अयं यो होता किरु स युमस्य कमप्यृंहे यत्संम-ज्जन्ति देवाः। अहंरहर्जायते मासिमास्यथां देवा दंधिरे हत्यवाहंम् ॥

श्रवं यो होता कर्ता स यमस्य कमध्यहेऽलमभिवहति यत्समश्नुवन्ति देवा श्रहरह-र्भायते मासेमासेऽर्थमासेऽर्थमासे वाऽश्र देवा निद्विरे हत्यवाहम्। उत्त्वमुणितिर्वृणोतेशी। महत्त-दुल्वं स्थिवरं तदासीदित्यपि निएमा भवति। ऋवीसमप्यतमासमप्हतभासभन्तिर्विमासं गतभासं वा ॥ ३५ ॥ ७॥

# हिमेनाग्ने घसमवारयेथां पितुमतीमूत्रेमस्मा अधत्तम्। स्वीसे अभिभागवनीतमुद्धिन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति॥

हिमेन देशन ग्रांटमान्ते अग्नि वंसमहर्वारं यथामक नतीं नास्मा ऊर्नमञ्चामने ये। इयम्बीसे छिष्टियामिनिरन्ती पिविवनस्पतिष्यामु तसुसिन्ययुः सर्वेग्यां सर्वनामानम् । गणा गणानाद गुणश्च । यद् वृष्ट श्रोणवय द्यन्ति ग्राणिनश्च पृथिन्यां तदा १वने। रूपं नेनिरे स्तांति ॥ ११ ॥ = ॥

इति गच्डाऽध्यायस्य पाढः पातः॥

पष्ठाध्यायन्त्र समाप्तः ॥

समामियदं नेगमतागडस् ।

The state of the s

समाप्तद्यायं पूर्वपद्यः ।

The same and the same of the same and the sa



# अथ निरुक्त उत्तरषद्रप्रारम्भः॥

### श्रथ देवतंकागढम्॥

अय प्रथमाऽध्यायारम्भः ।

तत्र प्रथमः पादः।

अथाता देवतम् ॥ तद्याति नामानि प्राधान्यम्तुर्तानां देवतानां तद्देवन-भित्याचक्ते । भेषा देवनोषपरीक्ता । यन्द्राम ऋषिर्यस्यां देवतायानार्धपत्यनिक्छन्तस्तुर्ति प्र----युक्क तद्देवतः स मन्त्रो भवति । त्राम्बितवा ऋचः परोक्छनाः प्रत्यक्कृता आध्यातिन-स्यथ्य । तत्र परोक्षकृताः सर्वागिनीमविभक्तिभियुज्यन्ते प्रथमपुरुषेश्च त्यातस्य ॥ १ ॥

> इन्हों दिव इन्हें ईशे एथिव्याः। इन्हों महणाथिनों बृहत्। इन्होंपेत तत्सेवों वेविषाणाः। इन्होंण सामं गायत। नेन्होंहते पंवते धाम कि चन। इन्हेंस्य चु वीषोणि प्र वीचम्। इन्हें कामा अयंसतेति॥

श्राय मत्यस्कृता मध्यसपुरुपयोगास्त्वामिति चेतेन सर्वनामा ।

त्विमेन्द्र बळादाधे। वि न इन्द्र मुधो जहीति॥

मधापि प्रत्यस्कृताः स्तोतारो भवन्ति परोक्तकृतानि स्तोत्व्यानि ।

#### मा चिंद्र-यद्धि शंसत। कणवां अभि प्रगायत। उप प्रेत कुशिकाइचेतयध्वभिति॥

अशाध्यात्मवय उत्तमपुरुषयोगा श्रद्धमिति चेतन सर्वनाम्ना ययैतिदन्द्रो चेकुगठी लव-सुक्तं वागान्भृणीयभिति ॥ २ ॥

परोत्तकताः प्रत्यस्कृताश्च मन्त्रा भूषिष्ठा अल्पण साध्यात्मकाः । अथापि म्तृतिरेव भवति नार्शार्वाद इन्द्रम्य नु वीर्याणि प्र वोचिमिति यथैतिस्मिन्तम्के । अथाप्य शिरेव न म्तुतिः सुचन्ना श्रहमन्नीभ्यां भृयासं सुवनी सुखेन सुश्रुक्तर्णाभ्यां भूयासामिति । तदेतद् व हलमाध्वर्यमे याज्ञेषु च मन्त्रेषु । लायापि गप्यामिशापी ।।

अया मुर्गय यदि यात्धाना अस्मि। अया स वीरदेशभिवि यूपा इति।

अषापि कस्याचेद्धावस्याचिस्यासा ।

न स्तुरांसी इसते न तहि। तमं आसीतमंसा गुरमग्रा

श्रयापि परिवेचना कस्माचिद्रावात् ।

सुदेवो अद्य प्रपत्तदनां हत । न वि जानामि यदि वेदसम्मीति ॥

अथापि निन्दापरांसे ।

केवलाधो भवति केवलादी। भोजस्येदं पुःकरिशावि वेउमेति॥

एवमस्मृक्ते द्वानिन्दा न रुषिपशंसा च (एवमुच्चाववेरामिपार्येऋणीणां मन्त्रहष्ट्यो भवन्ति)॥ १॥

तखेऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोषपशीचा । यददेवतः स यद्गा वा यज्ञाकं वा त हेवता भवन्ति । त्राधान्यत्र यज्ञात्माजापत्या इति याजिका नाराशंसा इति नेहन्छाः । श्राप वा मा कामदेवता स्यात्पायोदेवता वास्ति ह्याचारो बहुन लोके देवदेवत्यमितिथिदेवत्यं पितृदेवत्यम् । याज्ञदेवते। मन्त्र इति (अपि ह्यदेवता देवतावत् स्तृपन्ते ययाध्यपृती-स्योपिधिपर्यन्तान्ययाण्यशे द्वनद्वानि । स न मन्येतागन्तृतिवायीत् देवतानां प्रत्यज्ञहरयन् मेतद्भवति । माहाभण्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तृयत एकस्यात्मने।ऽन्ये देवाः प्रत्यज्ञगानि भवन्ति । अपि च सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिक्धिपयः स्तृवन्तीत्याहुः प्रकृतिसा विन स्त्याच्याच्याच्याने। सवन्तीतरेतरप्रकृतयः कर्मजन्मान आत्मजन्मान प्रत्मेवैपां रक्षे सवत्यात्माध्य श्रादमायुष्यमान्भेषव श्रादमा सर्व देवस्य ।। ४ ।।

#### इति पथमाध्यायस्य पथमः पादः ॥

#### अय दिनायः पादः ॥

ांध्य एवं देवण होते नेयका श्रामाः प्रियिद्धम्याना वायुंदेन्द्रेः वान्ति नियम्यानः सू बाँ दाणान । तासां काहानाय्यादेकेष्टक्या अपि लहानि नामनेयानि भयन्त्यणि वा कर्म-एयान्ध्यापि नेपाविद्यंत्रीयं रुगातित्यप्येकस्य सतोऽपि वा एणाव स्युः एयात्रि क्वीः क्षयात्र न्यानिकानिन । यथा एतरकर्मपण्डक्तवादिति बटवाद्रि विभव्य क्रनीति क्वीः । भिष्य सत्यानिकावस्य श्राप्तिकार्ये विद्यां एतरकर्मपण्डक्तवादिति बटवाद्रि विभव्य क्रनीति क्वीः । देव देवि स्थानिय वय् । सम्मीगकार्यं व एर्यन यथा एथित्याः पर्वत्येन च वक्षयाद्रिकाक्याः । क्या सम्योगिकार्यन्ताः वितरस्य लोकस्य नेप्तकारम्यापि ॥ ५ ॥ १ ॥

अयाकारियानं त्वनामाम् । पुरुषित्वाके स्वितियेतं चन्नायद्वति क्यूनेस सर्वेत्र त्याविष्यानिक । यशापि पोहपीविकेर्याः संस्थ्यन्ते ।

स्तिता तं इन्द्र स्थानिस्य नाह्। सत्ति इग्रामा संघवन्द्राणिकिते। स्वापि पोर्मानिधनेत्वासंगति।

उर द्वाचां हिरिन्यामिन्द याहि। अपति पोहपतिभिक्त तमिन।

अहीं-इ पिनं च पस्थितस्य । आर्थुन्कर्गा श्रधी हवंम् ॥ ६॥ २॥ श्रापुरुषविधाः स्युरित्यपर्मापं तु यद् दश्यंतऽपुरुषविधं तद्यथागिवायुगदित्यः पृथि-वी चन्द्रमा इति । यथो एतज्ञतनावद्वीद्ध स्तृतयो भगन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यधा-स्त्रभूतीन्योषधिपर्यन्तानि । यथो एतत्पोरुषविधिकेरकः संस्तृयन्त इत्यचेतनेप्वप्येतद्भवि। श्रामि कन्द्रित हिन्तिभरामिभिरित ग्रावस्तुतिः । यथो एतत्पोरुषविधिकेद्रियम्योगिनित्ये-तद्यि तादराभेव । मुखं रथे युयुजे सिन्धुरिधनिनित्ति नदीस्तुतिः । यथो एतत्पौरुषविधिकेः क्रमीभिरित्येतद्यि तादरामेव । होन्धित्युवे हविरद्यगारातिति ग्रावस्तुतिरव । श्रापे बोभय-विधाः स्युर्थि वा पुरुषविधानोमव सता कर्मात्मान एते स्युर्थेषा यज्ञो यत्रमानस्येष् ना-ख्यानसमयः ॥ ७ ॥ ३ ॥

#### इति प्रथमाध्यायस्य दितीयः पादः ॥

#### अय स्वामः प्राप्तः ।

तिम एवं देवता इत्युक्तं पुरस्तानामा भक्तिमाह बन्धः व्याध्याध्यामः । अध्यतास्य विभक्तीस्ययं लांकः भलः सवतं तमन्तां गायतं विद्वारतं ना रथनतं गाम थे व देवतः गापः समाम्नाताः प्रथम स्थान उत्तावां एथियोलिति स्थितः । अधास्य कमे बद्धनः च इवि-धामावाहतं च देवतानां थच कि नित् दाष्ट्रिविष्यिकमानिक नितनः । सथास्य संस्तिका दे वा इन्द्रः मोमा वरुणः पर्वत्य अमृतव भागतिवादावं हिवनं अवस्तिविद्यादशत्यापु विध्यते । अधाष्यास्थियामा हिवनं तु संस्तवः । त्याता विश्विमानिक नित्र मुन्दुद्राहरित ॥ ।। १।। धारा त्येता विश्विमानिक नित्र मुन्दुद्राहरित ॥ ।। १।। धारा त्येता विश्विमानिक मुन्दुद्राहरित ॥ ।। १।। धारा त्येता त्येता विश्विमानिक मुन्दुद्राहरित ॥ ।। १।। धारा त्येता विश्विमानिक मुन्दुद्राहरित ॥ ।। १।। धारा त्येता त्येता विश्विमानिक मुन्दुद्राहरित ॥ ।। १।।

पृपा त्वतः प्रत्यावयत् विद्वाननष्टपण्यं विकास क्षेत्रा क्षेत्र क्षेत्र विकास प्राप्ता स्थानां गोषा-िषतादित्यः । स त्वेतं स्यः पिरे दद्विषतृस्य इति साराधिकस्तृतं यः पादः पृषा पुरस्तात्तः स्यान्वादेश इत्येकमधिनमपिष्टात्तस्य प्रकार्तने ग्रम् । अधितं वेवस्यः स्विद्धियस्यः । मु-विद्धे धनं भवति विन्दं तेर्वेकोषस्यादः दद्यातं वी स्यादः द्व्युवस्यात् ।। १ ।। २ ॥

सत्वतभ्यः परिदद्गित्भगाजित्ववभयः ग्विदाविपेत्पः॥

श्रीयतानीन्द्रभन्तीन्यन्ति चलिति । भाष्यीन्द्रने सवनं श्रीद्मित्रिष्टुप्पञ्चद्शस्तामी बृह-तमाम ये च देदगणाः समान्ताता मध्यम स्थाने य श्रा स्थियः । श्राधान्य कर्म रमानुपदानं वृत्रवया या च का च चलकृतिरिन्द्रकर्मेव तत् । अथान्य गन्तिवका देवा श्रानिः सोमो वरुणः पृषा वृहम्पति ब्रह्मणम्पतिः पर्वतः कृत्सोः विद्यावांगुः । श्राथापि मित्रो वस्तोन संन्मत्यते पृष्णा हद्रण च सोमोऽरिनना च पृषा वातन च पर्वन्यः ॥ १०॥ ३॥ अथैतान्य।दित्यभक्तीन्यमौ लोकस्तृनीयसबनं वर्षा जगती ससदशस्तोमी वैद्धपं साम ये च देवगणाः समाम्नाता उत्तमे म्यान याश्च क्रियः । अयाम्य कर्म रसादानं रश्मिभि-श्च रसाधारणं यच कि चिरपवित्हतमादित्यवर्भेव तचन्द्रममा वायुना संबत्मरेशोति " संस्तवः ॥

ण्ते वेव स्थानव्यृहेप्बृतुक्तन्द्रस्तोमपृष्ठस्य मक्तिशेषमनुकरूपयीत । शरदनुषुवेकविशस्तोन् मो वैराजं सामेति पृथिव्यायतनानि । हमन्तः पङ्क्तिस्थिशवस्तामः शाक्तरं सामेत्यस्तिन्द्रान् यतनानि । शिशिरोऽतिद्धन्दास्त्रयस्त्रिशस्तोमा रैवतं सामिति चुमक्तीनि ॥ ११ ॥ ४ ॥

मनत्रा मननाच्छन्दां सि छ। दनात्न्तामः मनवनाधनुर्धनतेः साम सम्मितगृचा म्यतेर्वर्चा समे मेन इति नेदानाः । गायदां गायतः मनुतिकमगान्तिगमना वा विपरीता गायता मुखान् मृद्दान् मृद्दाति व त्रावागम् ॥

डिप्सिगृत्सनाता भवति स्निद्यतेवा स्यादकान्तिकसँगा उप्योगिर्णा वस्यापिसकमुप्यणांक स्नायने । ककुत्कवाभिनी भवति ककुणच कुट्तध्य गुजतवेटिननेवा । अनुष्ट्यनुष्टोगनाद गायत्रीमेव विषदा मनी चनुर्थेन पादनानुष्टामनीति च बाक्षगाप् ॥

भूहती परिवर्षणात्। पडिकः यञ्चपदा । त्रिष्टुप्न्तांभत्युत्तरपदा कः तु त्रिता स्यानीर्णतमं छुन्दिश्विष्ट ज्ञस्तम्य स्तोमनीति वा। यन्त्रिरस्ताभत्तत्विष्टु पिछिष्टु प्रदामिति विज्ञायते ॥ १२ ॥ ॥ ॥

जगर्ना गतनमं हान्दो जलचरगतिवो जलगत्यमानं। अनुजदिति च ब्राह्मणाम् । विराह-विगाननाद्वा विश्वधनाद्वा विप्रापणाद्धा विश्वजनात्सम्पूर्णाद्धरा विश्वचनाद्द्वनाद्धरा विद्यापरणा-द्धिकाद्धरा । पिपीलिकमध्यरयोपनिकं विप्रालका प्लेत्गितिकमणा ॥

इर्तामा देवता अनुकानता । मुक्तमाजो। हिबर्भाज अहमानश्च मृथिष्ठाः काश्चिलिपानतमानः । अधितामियानः संयुज्य हांबर्श्चाद्यतीनद्राय वृत्रक इन्द्राय वृत्रत्य इन्द्रायाहोमुक इति । तान्यप्येकं समामननित भयोभि तु ममान्नानाचतु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तृति तत्ममामने । अधीत कर्मिक्चीपर्देवता स्तीति वृत्रहा पुरन्दर इति । तान्यप्येकं समामनित भूयोसि तु समामनानाद व्यञ्जनमात्रं तु तत्तस्याभिधानस्य भवति यथा ब्राह्मसाय चुमुद्दितायीदनं देदि स्नातायानुनेपनं पिपासते पानियमिति ॥ १२ ॥ ६ ॥

#### इति पथमाध्यायस्य तृतीयः पादः॥

#### अथ चतुर्थः पादः ॥

श्रायति। इनुक्रिमिष्यामः । श्रानिः एथिवस्थि। नस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । श्रानिः कस्माद्मणीर्भवत्यमं यज्ञेषु प्रणीयते इनं नयति सन्नममानः । श्रक्तोपनो भवतीति स्थौला-ष्ठीविनं क्रोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य श्राख्याते भयो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद् दग्वाद्वा नीतात् । स खल्वेतेरकारमाद्वे गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीः परः । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥ १ ॥

#### अग्निमीळेषुरोहितं यज्ञस्यं देवमृत्विजम् । होतांरं रलुधातंमम् ॥

श्रानिकीलेऽनितं याचाकीलिक्ष्येषणाकर्मा पूजाकर्मी वा पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च । (देवो दानाह्ना दीपनाह्ना द्योतनाह्ना द्यानाह्ना दीपनाह्ना द्योतनाह्ना द्यानां भवतीति वा यो देवः सा देवतां । होतारं ह्यानारम् । जुहोतेहीतित्यौर्धवामः । रवधातमं रमणियानां धनानां दातृतमम् । तस्यैषापरा भवति ।। १५ ॥ २ ॥

#### अग्निः पृथिभिक्षिभिरिक्यो नृतनिरुत । स देवाँ एह वंक्षति ॥

श्रमिर्थः पूर्वेर्ऋपिनिर्धातित्वया वन्दित्वयाऽस्माभिश्च नवतरैः स देवानिहावडात्विति । सन्य मन्येतायभेवारिनिरित्यप्येते उत्तरे उयोतिषी श्राग्नी उच्येते । तती नु मध्यमः ।। १६ ॥ ३ ॥

#### अभि प्रवन्त समनेव योषां कल्याण्य हैः स्मयंमा-नासो अग्निम् । घृतस्य धारां स्मिधों नसन्त ता जुंपागों हंपीते जातयंदाः ॥

श्रीननम्त समन्त इव योषः । समने समननाद्वा सम्माननाद्वा । कल्याययः सम-यमानासो श्रीनिमित्योपमिकम् । घृतस्य धारा उदकस्य धाराः समिधो नसन्त नसितरामा-तिकमी वा नमितकमी वा । ता जुक्तसो इर्यति जातवेदाः । हर्यतिः प्रेप्ताकमी विहर्यती-ति । समुद्रादृर्यिभेषुमाँ उदारिद्यादित्यमुक्तं मन्यन्ते समुद्राद्ध्ययोऽद्भ्य उदेतीति च ब्राह्म-सम्यापि ब्राह्मसां भवत्यानः सबी देवता हीते । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ १७॥ ४॥

#### इन्दं मित्रं वरंगामाग्निमांहुरथों दिव्यः स सुंपूर्णो

#### गुरुत्मान् । एकं सिंद्रपां बहुधा वेदन्त्युग्निं युमं मात्-रिश्वानमाहुः ॥

इमोमवार्गि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा भेधाविनो वदन्तीनद्रं मित्रं वरुणमर्शनं दिव्यं च गरुत्मन्तम् । दिव्यो दिविनो गरुत्मानगरणवानगुवात्मा महात्मेति वा । यस्तु मूक्तं भजते यस्मै हाविनिरुप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्निपातमेवैते उत्तरे ज्वियोतिषी एतेन नामध्येन भजते ॥ १८ ॥ ५ ॥

#### इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥

#### ग्रथ पञ्चमः पादः॥

जातवेदाः कस्माजातानि वेद जातानि वैनं विदुर्जातेजाते विद्यत इति वा जातिवत्तो वा जातघनो जातिवद्या वा जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशुनाविन्दतेति तज्जातवेदसो जातवेद-स्त्वमिति बाह्मणं तस्मात्सर्वानृतृन्पश्यवोऽनिमभिर्मपन्तीति च । तस्यैपा भवति ॥१९॥१॥

#### प्र नृनं जातवेदसम्भवं हिनोत वाजिनंस्। इदं नो बाहिरासदें॥

प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभिः समश्चनानमपि बोपमार्थे स्यादश्वमिन जातवेदसमिति । इदं नो बर्हिगसीदिविति । तदेकमेन जातवेदसं गायत्रं तृतं दशतयीपु निचते । यतु कि चितानेयं तज्जानवेदसानां स्थाने युज्यते । स न मन्येतायमेनाग्निरित्यप्येतं उत्तरे ज्योकि जातवेदसी उत्त्येते । तता नु मध्यमः । श्रशिपवन्त समनेन योषा इति तत्पुरस्ताद् व्याख्यातम् । श्रधासावादित्य उद्दर्यं जातवेदसमिति तदुपरिष्टाद् व्याख्यास्यामः । यस्तु सूक्तं भजते यस्म हिविनिरुष्यते ऽयमेन सांऽिनिर्जातवेदा निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामध्येन भनते ॥ ९०॥ २॥

#### इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः पादः॥

#### अथ पष्टः पादः॥

बैश्वानरः कस्माद्धिश्वान्नरात्त्रयति विश्व एनं नरा नयन्तीति वापि वा विश्वानर एव स्याद्यत्युतः सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानरः । तस्यैषो भवति ॥ २१ ॥ १ ॥

#### वैश्वान्रस्यं सुमृतौ स्यांम् राजा हि कं भुवनाना-मिश्रीः । इतो जातो विश्वमिदं वि चेष्टे वैश्वान्रो यंतते सूर्येगा ॥

इतो जातः सर्वभिद्मभिविषश्यति वैधानरः संयतते सूर्येण राजा यः सर्वेषां भूताना-मभिश्रयणीयस्तस्य वयं वैधानरस्य कल्याण्यां मतौ स्यामिति । तत्को वैधानरो मध्यम इत्याचार्या वर्षकर्मणा द्वनं स्तौति ॥ २२ ॥ २ ॥

#### प्रन मंहित्वं हेप्यभस्यं वोचं पं पूरवों वृत्रहणं स-चंन्ते । <u>वैश्वान</u>रो दस्युंमग्निजींघन्वा अधूनोत्काष्टा स्रव शम्बंरं भेत् ॥

प्रवामि तन्महिन्तं माहाभाग्यं वृषभस्य वर्षितुरपां यं पूरवः पूरियतव्या मनुष्या वृष्ठहां मेघहनं सचन्ते सेवन्ते वर्षकामाः । (दस्युदस्यतेः स्वगर्थादुषदस्यन्त्यरिमन्सा उपदास्यति कर्माणि)। तमन्त्रवेश्वानरो व्यवत्रवाधूनोदपः काष्ठा श्रामिनच्छ वर्षं मेघम् । श्राथासा-वादित्य इति पूर्वे याज्ञिकाः ॥

एषां लोकानां रोहेगा सवनानां रोह भाग्नातो रोहात प्रत्यवरोहश्चिकीर्षितस्तामनुकृति होताग्निमारुते शक्क वैश्वानरीयेगा मूक्तेन प्रतिपचने सोऽपि न स्तोत्रियमाद्भियेताग्नेयो
हि भवति तत भागच्छिति मध्यस्थाना देवता रुदं च मरुतश्च तते।ऽग्निगिहस्थानमन्नैव
स्तोत्रियं शंसति ॥

श्रधापि वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवत्येतस्य हि द्वादशिष्ठं कर्म । श्रधापि ब्राह्मणं भवत्यसौ वा श्रादित्योऽनिर्वेश्वानर इति । श्रधापि निवित्सीर्थवेश्वानरी भवति । श्रा यो द्यां भात्यापृथिकिषिति । एव हि द्यावापृथिक्याबाभासविति । श्रथापि द्वानदानिकं सृकं सौर्यवेश्वानरं भवति । दिवि पृष्टो श्ररोचतेति । एप हि दिवि पृष्टो श्ररोचतेति । श्रथापि हिविष्पानतीयं सूक्तं सौर्थवेश्वानरं भवति ।।

श्रवमवाग्निवेशवानर इति शाकपूणिविधानरावित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी वैश्वानरोऽयं यत्ताभ्यां जायते । क्यं त्वयमेताभ्यां जायत इति । यत्र वैद्युतः शरणमभिद्दन्ति यावदनुषान्तो भवति मध्यमवर्मेव तावद्भवत्युदकेन्धनः शरीरोपशमन उपादीयमान एवायं सम्पद्मत उदकोपशमनः शरीरदीतिः ।।

भ्रामादित्यात् । उदीचि प्रथमसमावृत्तं भ्रादित्ये कंसं वा मर्थि। वा परिमृज्य प्रतिस्वरे

यत्र शुष्कगोमयमसंस्पर्शयनधारयति तत्प्रदीप्यते सोऽयमेव सम्पद्यते । अथाप्याह वैश्वानरो यतते मूर्येगोति । न च पुनरात्मनात्मानं संयततेऽन्येनैवान्यः संयतत इत इममादधात्यमुतो-ऽमुप्य रश्मयः पादुर्भवन्तीतोऽस्य। चिषस्तयोभीसोः संसङ्गं दृष्टवैदमदक्ष्यत् ।।

अथ यान्येतान्ये।त्तिमिकानि सूक्तानि भागानि वां सावित्राणि वा सौर्याणि वां पौष्णा-नि वा वैष्णावानि वा वैश्वदेव्यानि वा तेषु वेश्वानशियाः प्रवादा अभविष्यकादित्यकर्मणा चैनमस्तोष्यित्रित्युदेषीत्यस्तमेषीति विपर्येषीति । आग्नियप्वेव हि मूक्तेषु वैश्वानशियाः प्रवादा भवन्त्यानिकर्मणा चैनं स्तौतीति वहभीति पचसीति दहसीति ॥

यथो एतद्वर्षकर्मगा होन स्तौतीत्यस्मिन्नप्यतदुपपद्यते ॥

समानमेतदुंदकमुच्चैत्यव चाहंभिः । भूमिं पूर्जन्या जिन्वंन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयंः ॥ श्री सा निगदव्याख्याता ॥ २१॥ २॥

इति प्रथमाऽध्यायस्य पष्टः पादः ॥

#### अथ सप्तमः पादः॥

# कृष्णं नियानं हर्यः सुपूर्णा अपोवसाना दिवमुत्पंतन्ति । त आ वेद्रवन्त्सदंनाहृतस्यादिद्घृतेनं एथिवी ब्युंद्यते॥

कृष्णं निरयणं रात्रिरादित्यस्य हरयः सुपर्णा हरणा आदित्यरश्मयस्ते यदामुतोऽ-र्वाङ्चः पर्यावर्त्तन्ते सहरथानादुदकस्यादित्यादश् घृतेनोदकेन पृथवी व्युद्यते । वृतमित्युदकः नाम जिथ्तेः सिङ्चितकर्मणः । अधापि ब्राह्मणं भवत्यिग्नर्वा इतो वृष्टिं समीरयित धामच्छ-दिव खलु वै भूत्वा वर्षति मरुतः सृष्टां वृष्टिं नयन्ति । यदा खलु वा असावानित्यो न्यङ्-रश्मिभः पर्यावर्ततेऽथ वर्षतीति । यथा एतद्रोहात्मत्यवरोहश्चिकीर्षित इत्याझायवचनादे-तद्भवति ।।

यथो एतद्वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवतीत्यनिर्वननं कपालानि भवन्त्यस्ति हि सौर्य एककपालः पञ्चकपालश्च । यथो एतद् ब्राह्मणं भवतीति बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति प्रथिवी वैश्वानरः संवत्सरो वैश्वानरो ब्रह्मणो वैश्वानर इति । यथो एतिव्रवित्सौर्य-वैश्वानरी भवतीत्यस्यव सा भवति । यो विद्रभ्यो मानुषीभ्यो दीदेदित्येष हि विद्रभ्यो मान नुषीम्यो दीष्यते । यश्रो एतच्छा दोमिकं सृक्तं सीर्ध्यवैधानरं भवतीत्यस्यैव तक्कवति । ज-मद्गिनभिराहुत इति । जमद्ग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा तैरभिहुतो भवति । यथो एतद्वविष्यान्तीयं सृक्तं सीर्थवैधानरं भवतित्यस्यैव तद्भवति ॥ २४ ॥ १ ॥

#### ह्विष्पान्तंम्जरं स्ड्विंदिं दि<u>वि</u>स्पृश्याह<u>ुंतं</u> जुष्टंम्ग्नौ। तस्य भर्भेणे भुवनाय देवा धर्भेणे कं स्वधयांपप्रथन्त॥

हिर्यत्पानीयमनरं सूर्यविदि दिविन्पृश्यभिहृतं जुष्टमग्नौ तस्य भरणाय च भावनाय च घारणाय चैतेभ्यः सर्वेभ्यः कर्भभ्यो देश इमम निमन्त्रनापप्रधन्त । श्राथाप्याह ॥ २५ ॥ २ ॥

#### अयामुपस्थं महिया अंग्रभगत विशो राजांनमुपं तस्थुर्ऋग्मियंम् । आ दूतो अग्निमंभरद्विवस्वती वैश्वानर मांत्रिश्वां पग्चतः॥

श्रममुपस्थ उपस्थाने महत्यन्ति चालांक श्रामीना महान्त इति वागृह्णत माध्यमिका देवगणा विश इव राजानमुपतस्युर्ज्यस्यस्यमन्तिमिति वार्जनीयमिति वा पूजनीयमिति वा-हरद्यं दृतो देवानां विवस्तत श्रादित्याद्विवस्वानिववासनवान् विश्वित्रतः परागताद्वास्यानेनंतिश्चा-नरस्य मातिरिश्चानमाहतीरमाह । मातिरिश्चा वासुर्पातर्थन्ति श्वसिति मात्योश्चनितीति वा । श्रोथनेमताभ्यां सर्वाणि स्थानान्यभ्यापादं स्ताति ॥ २६ ॥ ३ ॥

#### सूर्धा भुवो भवति नक्तम् ग्निस्ततः सूर्यो जायते पातर्यम् । मायाम् तु यज्ञियांनामेतामपा यन् र्णिङ्वरंति प्रजानन् ॥

मूर्धा पूर्वमिस्मिन्धीयते मूर्धा यः सर्वेषां भृतानां भवति तक्तमिन्स्ततः मूर्व्यो नायते प्रात्तरुद्यन्तस एव । प्रज्ञां त्वेतां मन्यन्ते यज्ञियानां देवानां यज्ञसम्पादिनामपा यत्कर्म चरति प्रजानन्त्सर्वाणि स्थानान्यनुश्खरतित्वरमाणः। तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय।। २७॥ ४॥

#### स्तोमेंन हि दिवि देवासों अग्निमजीजन्छ। तिभी रोदिसिपाम् । तमूं अकृण्वन्त्रेधा भुवे कं स ओवधीः पचति विक्वरूपाः॥

स्तोमेन यं हि दिवि देवासो अग्निमजनयञ्झित्ताभेः क्रमभिर्धावाष्ट्रियव्योसापूरगां तमकुर्वस्ने-घा भावाय पृथिव्यामन्तिरक्ते दिवीति शाकपृशिः । यदस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्य इति हि ब्राह्मगां तदग्नीकृत्य स्तोति । अथनमेतयादित्यीकृत्य स्तीति ॥ २०॥ ५॥

#### यदेदेनमदेधुर्यज्ञियांसो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् । यदा चेरिष्णू मिथुनावभूतामादित्पापंश्यन्भुवंनानि विश्वां॥

यदैनमदधुर्यिज्ञयाः सर्वे दिवि देवाः सूर्यमादितयमदितः पुत्रं यदा चिरिष्णू मिधुनै। प्रादुरमूतां सर्वदा सहचारिणावुपाश्चादित्यश्च । मिशुनै। कस्मान्निने।तिः श्रयतिकर्मा धु इति नामकरणस्यकारो वा नयतिः परा वनिर्वा समाश्रितावन्योन्यं नयते। वनुतो वा । मनुष्यमि- धुनावष्येतस्मादेव मेथनतावन्योन्यं वनुत इति वा श्रिश्नेमेतयाग्नीकृत्य स्तौति ।। २ ६ ॥ ६ ॥

#### यत्रा वदैते अवंरः परंज्य य<u>ज्ञ</u>न्योः कत्ररो <u>ने</u>। वि वेद। आ शेकुरित्सं<u>धमादं</u> सर्खा<u>यो नक्षन्त यज्ञं क इ</u>दं वि वोचत्।

यत्र विवदेते दैन्यौ होतारावयं चान्तिरसी च मध्यमः कतरो नौ यज्ञे भूयो वेदेत्या-राकुवन्ति तत्सहमदनं समानक्ष्याना ऋत्विजस्तेषां यज्ञं समश्नुवानानां को न इदं विवच्यती-ति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ।। २०॥ = ॥

#### <u>यावन्मात्रमुषसो</u> न भतीकं सुपण्यं वसंते मातरिश्वः। तार्वहधात्युपं यज्ञमायन्बांह्यणो होतुरवरो निषीदंन्॥

#### इति प्रथमाऽध्यायस्य सप्तमः पादः॥

समाप्रकायमध्यायः॥

निरुक्ते सप्तमोऽध्याय३च समाप्तः॥

#### श्रथ द्वितीयाऽध्यायारम्भः॥

--×° ○ o:\*---

#### तत्र प्रथमः पादः।

द्रविणोदाः कस्माद्धनं द्रविणमुच्यते यदेनदभिद्रवन्ति वलं वा द्रविणं यदेनेनाभिद्र-वन्ति तस्य दाता द्रविणोदाः तस्यैषा भवति ॥ १॥

#### <u>दृविणोदा द्रविणसो प्रावहस्तासो ऋध्वरे ।</u> यज्ञेषुं देवमीळते ॥

द्रिवणोदा यस्त्वं द्राविणस इति द्रविणसादिन इति वा द्रविणसानिन इति वा द्रवि-णसस्तरमातिपवात्विति वा । यज्ञेषु देवमीलते । याचित स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा ।

तत्को द्रविणोदाः । इन्द्र इति कौष्टुविः स बलधनयोदीतृतमस्तस्य च सर्वा बलक्र-तिरोजसो जातमुत मन्य एनमिति चाह । ऋथाप्यग्नि द्राविणादसमाहैष पुनरेतस्माज्जाय-ते । यो अश्मनोरन्तरानि जजानेत्यपि निगमो भवति । ऋथाप्यृत्याजेषु द्राविणोदसाः प्र-वादा भवन्ति तेषां पुनः पात्रस्यन्द्रपानामिति भवति । अथाप्येनं सोमपानेन स्तोति । अ-थाप्याह द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदस इति ॥

श्रायमेवाग्निर्विष्णोदा इति शाकपृशिराग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु द्राविशोदमाः प्रवादा भवित । देवा श्राग्ने धारयन्द्रविशोदामित्यपि निगमो भवित । यथो एतस्म बलधनयोदी-तृतम इति सर्वामु देवतास्वेश्वर्य विद्यते । यथो एतदोजमो जातमृत मन्य एनिमिति चाहे-त्ययमप्यगिनरोजसा बलेन मध्यमानो जायते तस्मादेनमाह सहसस्पुत्रं सहमः मूनुं सहसो यहुम् । यथो एतदिनं द्राविशोदसमाहेत्यृत्विजोऽत्र द्रविशोदस उच्यन्ते हविशो दातार-स्ते चैनं जनयान्ते । ऋषीणां पुत्रो श्राधराज एष इत्यपि निगमो भवित । यथो एतत्तेषां पुनः पात्रस्येन्द्रपानीमिति मवतीति भक्तिमात्रं तद्भवित यथा वायव्यानीति सर्वेषां सोमपान्त्राणाम् । यथो एतत्सोमपानेनैनं स्तोतीत्यस्मिन्नप्येतद्भपद्यते । सोमं पिव मन्दसानो गण-श्रिमिरित्यपि निगमो भवित । यथो एतद् द्रविशोदाः पिनतु द्राविशोदस इत्यस्यैव तद्भवित ॥ २ ॥

#### मेद्यन्तु ते वड्संयो येभिरीयसेऽरिषण्यन्वीळयस्वा वनस्पते । आयूर्या धृष्णो ऋभिग्नर्या त्वं नेष्ट्रात्सोमं दविगोदः पिबं ऋतुभिः ॥

मेद्यन्तु ते बह्नयो बोढारो यैर्थास्यरिप्यन्द्दिश्वायुय घृष्णो अभिगूर्य त्वं नेष्ट्रीयाद्धि-ष्ण्यात् । धिष्णयो धिषण्यो धिषणाभवः । धिषणा वाश्यिषेर्दधात्यर्थे धीसादिनी वा धीसा-निनीति वा । वनस्पत इत्येनमाहैष हि वनानां पाता वा पालियता वा । वनं वनोतेः । पिवर्तुभिः कालैः ॥ ३ ॥

इति द्वितीयाऽध्यायस्य प्रथमः पादः॥

#### अथ द्वितीयः पादः॥

अथात आप्रियः ॥ भावियः कस्मादाप्तितः प्रीणातेवीप्रीभिराप्रीणातीति च ब्राह्मणम्। तासामिध्मः प्रथमागामी भवतीध्मः समिन्धनात्। तस्यैषा भवति ॥ ४॥ १॥

सिमंद्रो <u>अ</u>द्य मनुपो दुरोगा देवो <u>दे</u>वान्यंजिस जातवेदः । आ <u>च</u> वहं मित्रमहश्चिकित्वां त्वं दूतः कित्रिरंसि प्रचेताः ॥

सिमिद्धोऽद्य मनुष्यस्य मनुष्यस्य गृहे देवो देवान्यज्ञासे जातवेद आ च वह मित्रमह-श्चिकित्वाश्चितनावाँस्त्वं दूतः कविरासि पचताः प्रवृद्धचेताः । <u>यज्ञेष्म</u> इति कात्यवयोऽ ग्निरिति शाकपृश्याः ॥

तन्तपादाज्यं भवति नपादित्यननन्तरायाः प्रजाया नामघेयं निर्णावतमा भवति गौरत्र तन्रच्यते तता अस्यां भोगास्तस्याः पयो जायते पयस आज्यं जायते । अग्निरिति शा-कपूणिरायोऽत्र तन्त्र उच्यन्ते तता अन्तारित्ते ताभ्य आषाधिवनस्पत्तयो जायन्त अभेषाधि-वनस्पतिभ्य एष जायते । तस्येषा भवति ॥ ५ ॥ २ ॥

तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान्मध्वां सम्ङजन्त्स्वं-दया सुजिह्न । मन्मांनि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देंबुत्रा च कृणह्मध्वरं नः ॥ तन्नपारप्य ऋतस्य यानान्यज्ञस्य यानान्मधुना समञ्जनस्यदय कल्याणिनिह्व मननानि च नो धीभिर्यज्ञं च समर्थय देवाली यज्ञं गमय ॥

नराशंभी यज्ञ इति कात्थक्यो नरा अस्मित्रासीनाः शंसन्ति । अग्निरिति शाकपू-णिनरैः प्रशस्यो भवति । तस्येषा भवति ॥ ६ ॥ ३ ॥

नराशंसंस्य मिहमानंमेषामुपं स्तोषाम यजतस्यं यद्गेः । ये सुक्रतंत्रः शुचयो धियन्धा स्वदंन्ति देवा उभयांनि हुन्या ॥

मराशंसस्य महिमानमेपामुपस्तुमी यज्ञियस्य यञ्जैर्थे सुकर्माणः शुचयो धियं धारियतारः स्वदयन्तु देवा उभयानि हवीथि सोमं चेतराणि चेति वा तान्त्राणि चावापिकानि चेति वा॥ ईल ईट्टेः स्तुतिकर्मण इन्वतेषी । तस्येषा भवति ॥ ७ ॥ ७ ॥

आजुह्वांन ईड्यो वन्यक्या यांह्यग्ने वसुभिः सजोषाः। त्वं देवानांमसि यह होता स एंनान्यच्चितो यजीयान्॥

श्राहूयमान ईलिनव्या वन्दितव्यश्चायाद्यमे वसुधिः सहनोषणस्त्वं देवानामसि यह होता । यह इति महतो नामवेयं यातश्च हृतश्च भवति । स एनान्यद्यीपितो यजीयान् । इषितः प्रेषितः इति वाधीष्ट इति वा यजीयान्यपृतरः ।।

बाईं: परिवर्डेगान् । तस्येषा भवति ॥ = ॥ ५ ॥

मार्चानं बहिः महिशा एिख्वा वस्तीर्स्या हेज्यते असे अहांम् । व्यु पथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अ-दित्ये स्योनम् ॥

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा प्रशिव्या वसनायास्याः प्रदृज्यते अमहनां बर्हिः पूर्वाह्गो तिह-प्रयते वितरं विस्तीर्शतर्गभिति वा वशिया वरतरमुक्तरं वा देवेभ्यश्यावितये च स्योभम् । स्योनमिति मुखनाम स्यतरवस्यन्त्येतत्सेवितव्यं भवतीति वा ।।

द्वारो जवतंत्री द्वतंत्र्वी वार्यनेवी । तासामेषा भवति ॥ र ॥ १ ॥

व्यचंस्वतीरुर्धिया वि श्रंयन्तां पतिभ्यो न जनंयः शुम्शंमानाः । देवींद्वीरो बृह्तीविंश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायुणाः ॥ व्यञ्चनवत्य उरुत्वेन विश्रयन्तां पतिभ्य इव जाया ऊरू मैथुने धर्म शुरोभिषमाणाः । वरतममङ्गमूरू । देव्यो द्वारो खुदत्यो महत्यो विश्वमिन्वा विश्वमाभिरेति । यज्ञ गृहद्वार इति कात्थक्योऽनिरिति शाकपूणिः ॥

उ<u>षासानक्तोषाश्च नक्ता चोषा व्याख्याता। नक्तेति रात्रिनामानक्ति भूतान्यवश्यायेनापि</u> मा नक्ताव्यक्तवर्णा । तयोरेषा भवति ॥ १० ॥ ७ ॥

#### आ सुष्वयंन्ती यज्ञते उपांके उपासानकां सदतां नि योनौ। दिव्येयोषंगो बृहती सुंरुक्मे अधिश्रियंशुक्र-पिशुं दर्धाने॥

सेप्मीयमाणे इति वा मुष्वापयन्त्याविति वा सीदनामिति वा न्यासीदतामिति वा यिश्चिय उपकान्ते दिन्ये योषणे बृहत्या महत्यो मुरुक्मे मुरोचने अधिद्धाने शुक्रपेशसं श्रियम् । शुक्रं शोचतेर्ज्वलातिकर्मणः । पेश इति रूपनाम पिशतेर्षिपिशितं भवति । दैन्या होतारा दैन्या होतारावयं चान्तिरसो च मध्यमः । तयोरेषा भवति ॥ ११॥ = ॥

#### दैव्या होतांरा प्रथमा सुवाचामिमांना युज्ञं मर्नुषो यजध्ये । प्रचोदयंन्ता विदयेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ॥

दैन्यौ होतारो प्रथमो सुवाची निर्मिमानौ यज्ञं मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय । प्रची-दयमानौ यज्ञेषु कर्त्तारौ पूर्वस्यां दिशि यष्टव्यमिति प्रदिशन्तौ ॥

विस्ना देवीस्तिस्रो देव्यः । तासामेषा भवति ॥ १२ ॥ र ॥

#### त्रा नो युज्ञं भारंती तूर्यमेतिका मनुष्विह चे-तर्यन्ती । तिस्रो देवीर्बिहरेदं स्योनं सरस्वती स्वपंसः सदन्तु ॥

ऐतु नो यज्ञं भारती क्षिप्रम् । भरत आदित्यस्तस्य भाः । इला च मनुष्यवदिह चेतयमः ना तिस्रो देव्यो बर्हिरिदं मुखं सरस्वती च सुकर्माण आसीदन्तु । त्वष्टा तूर्णमश्चत इति नैरुक्तास्त्रिवेवी स्याद् दीप्तिकर्मणस्त्वचतेर्वा स्यात्करोतिकर्मणः । तस्यैषा भवति ॥ १६ ॥ १० ॥

#### य <u>इ</u>मे द्यावांप्रथिवी जनित्री <u>रू</u>पैराप<u>्रिंश</u> दुवना<u>नि</u> विक्वां । तम्य होतरिष्ठितो यजीयान्देवं त्वष्टांरमिह यक्षि विद्वान ॥

य इमे द्यावाप्राधिवयौ जनियव्यौ रूपिरकरोद्भूतानि च सर्वाणि तमद्य होतिरिषितोः यजीयान्देवं त्वष्टारामिह यज विद्वान् । माध्यमिकस्त्वष्टेत्याहुर्मध्यमे च स्थाने समाम्नान् तोऽग्निरिति शाकपूणिः । तस्यैषापरा भवति ॥ १४ ॥ ११ ॥

आविष्यो वर्धते चारुरासु जिह्यानां मूर्ध्वः स्वयंशा उपस्थे। उमे त्वष्टुंर्बिभ्यतुर्जायंमानात्प्रतिची सिंहं प्रति जोषयेते ॥

श्राविगवेदनात्तस्यो वर्धते चाहरामु । चाहनरतेर्जिहां निहीतेरूर्ध्व उच्छित्रतो मविति स्वयशा श्रात्मयशा उपस्थ उपस्थाने । उमे त्वष्टुर्भिभ्यतुर्जीयमानात् । प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते । द्यावाष्ट्रियव्याविति वाहोरात्रे इति वारगी। इति वा प्रत्यक्ते सिंहं सहनं प्रत्यान सेवेते । १५ ॥ १२ ॥

#### इति द्वितीयाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

#### ऋथ तृतीयः पादः ॥

बनस्पतिवर्याख्यातः । तस्यैषा भवति ।। १६ ॥ १ ॥

उपावं सृज त्मन्यांसम्जन्देवानां पाथं ऋतुथा ह्वींषि । वन्मपितां शिम्तादेवो अग्निः स्वदंन्तु हृट्यं मधुना घृतेनं ॥

उपावसृजात्मनात्मानं समञ्जनदेवानामक्रमृतावृतौ हवीवि कालेकाले । वनस्पितः शमिता देवो श्राग्निरित्यते त्रयः स्वदयन्तु हव्यं मधुना च वृतने च । तत्को वनस्पितः । युप इति कात्थक्योऽग्निरिति शाकपृश्चिः । तस्यैवापरा भवति ॥ १७॥ २ ॥

# अज्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन । यदूर्ध्वस्तिष्ठादविशोह धंताद्यद्वा क्षयो मातु-रस्या उपस्थे ॥

श्राञ्जनित त्वामध्वरे देवानकामयमाना वनस्पते मधुना दैव्येन च धृतेन च । यदूध्वं स्थास्यसि द्रवणानि च नो दास्यसि यद्वा ते कृतः स्तयो मातुरस्या उपस्थ उपस्थाने । श्रीग्निरिति शाकपूष्णिः । तस्यैषापरा भवति ॥ १८ ॥ ३ ॥

#### देवेभ्यों वनस्पते ह्वींपि हिरंण्यपर्गा प्रदिवंस्ते अर्थम् । प्रदक्षिगादंशनयां नियूयं ऋतस्यं विक्ष पथिभी रजिष्ठेः॥

देवेभ्यो वनस्पते हर्वाषि हिररायपर्गा ऋतपर्गाषि वोषमार्थे स्याद्धिरगयवर्गापर्गिति प्र-दिवस्ते प्रार्थ पुरागास्ते सोऽर्थो यं ते प्रबूशे यज्ञस्य वह पाधिभी रिनष्ठैर्ऋजुतमैः रजस्वलत-नैस्तिषष्ठतमिरिति वा । तस्येपापरा भवति ॥ १२ ॥ ४ ॥

# वर्नस्पते रशनयां नियूयं पिष्टतंमया वयुनांनि विद्वान्। वहं देवत्रा दिंधिपो ह्वींपि प्र चं दातारंमसतेषु वोचः॥

वनस्पते रशनया नियुय मुरूपतमया वयुनानि विद्वान प्रज्ञानानि प्रजानन्बह देवान् अज्ञे दातुईवींषि प्रकृहि च दातारममृतेषु देवेषु ॥

स्वाहाकृत्यः स्वाहेत्येतस्य श्राहेति वा स्वा वागाहिति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हिन-र्जुहोतीति । तासामेषा भवति ।। २०॥ ॥

# सद्यो जातो व्यंमिमीत यज्ञमाग्निर्देवानांमभवत्पुरोगाः। अस्य होतुंः प्रदिश्यृतस्यं वाचि स्वाहांकृतं हविरंदन्तु देवाः॥

सद्यो जायमाना निरामिमीत यज्ञमिनिर्देवानामभवत्पुरोगाम्यस्य हेातुः प्रदिश्यृतस्य वा-च्यास्ये स्वाहाकृतं इविरदन्तु देवा इति यनन्ति ॥

इतीमा आप्रीदेवता अनुकान्ताः । अश्र किंदेवताः प्रयानानुयाजा । आग्नेया इत्येके ॥ २१ ॥ ६ ॥ प्रणाजान्मे अनुयाजाँउच केवंलानू जैस्वन्तं ह्विषो दत्त भागम्। घृतं चापां पुरुषं चौषंधीनाम्ग्ने ३चं द्वीधमायुरस्तु देवाः॥

तवं प्रयाजा अनुयाजाश्च केवंल ऊर्जस्वन्तो हिविषंःस-न्तु भागाः । तवांग्ने य<u>ज्ञोई</u>ऽयमंस्तु सर्वस्तुर्भयं नमन्तां प्रदिशश्चतंस्रः ॥

आगनेया वे प्रयाजा आगनेया अनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । क्रन्दोदेकता इत्यपरं छुन्दाँसि वे प्रयाजाश्क्रन्दाँस्यनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । त्राह्मदेकता इत्यपरमृतको वे प्रयाजा ऋतवोऽनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । परादेकता इत्यपरं परावो वे प्रयाजाः पराबोऽन्याजा इति च ब्राह्मणम् । प्राण्यदेकता इत्यपरं प्राण्या वे प्रयाजाः प्राण्या वा अनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । त्राह्मदेकता इत्यपरमात्मा वे प्रयाजा आत्मा वा अनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । आह्मदेकता इत्यपरमात्मा वे प्रयाजा आत्मा वा अनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । आग्नेया इति तु स्थितः । भक्तिमात्रामितरत् । किमर्थ पुनरिदमुच्यते । यस्ये देकताये हिक्महीतं स्थातां मनसा ध्यायद्वपर्किन्यिकति ह विज्ञायते ॥ तान्येतान्येकादः शाप्रीमूक्तानि । तेषां वासिष्ठमात्रयं वाध्यूश्वं गार्त्समदिमिति नाराशंसवन्ति मैघातियं देर्गनसमं प्रैषिकमित्युभयवन्त्यतोऽन्यानि तनृनपात्वन्ति ॥ २२ ॥ ७ ॥

#### इति द्वितीयाऽध्यायस्य तृतीयःपादः ॥

समाप्तर्वायमध्यायः ॥

---:00:---

निरुक्त अष्टमोध्यायश्व समाप्तः॥

#### अथ तृतीयाऽध्यायारम्भः॥

#### तत्र प्रथमः पादः ॥

श्रथ यानि प्रश्रिष्यायतनानि सत्वानि स्तृति लभन्ते तान्यते। ऽनुक निष्यामः । त<u>्यामश्यः</u> प्रथमागामी भवति । अश्रोष्याक्यानः । तस्येषा भवति ॥ १ ॥

अउदो बोल्हां सुखं रथं हसनासंघमिन्त्रणः। होता गेमं णवन्ती मेदो वारिन्सण्डूकं इच्छति इन्हांपेन्द्रा परिं स्वया

अश्वो वोता मुखं वे। हा रघं वोहा (शृखमिति कल्यासानाम कल्यासा पुरांब साहितं भव-ति सुहितं गम्बतीति वा । हसैता वा पाता वा पालियता वा । श्विस्टल्तीति वानि वारयति।। मानो व्याख्यातस्तस्येपा भवति ।। २ ॥

मानों मित्रो वर्षणो त्रार्थमाधुरिन्हं करसुक्षा सकतः परिस्थन्। पद्यानिनां देवजातम्य सर्वः पद्यस्यामां दिद्ये द्यार्थारतः॥

यद्वाजिनो दंवैजीतस्य समेः सरगस्य प्रवस्थामे यज्ञे विद्ये वीयोगि मागन्तं ित्र-ध्व वरुणश्चार्यमा चायुश्च वायुर्यन इन्द्रश्चारद्ययण् ऋतृणां राजितवा मगनश्च विषयत । श्वकृतिः शक्नोत्युक्ततुमातमानं शक्नोति विद्युतिति वा श्वनोति विकित्ति। वा सर्वतः छ-इतोऽस्तिवित वा शक्नोतिर्यो । तस्यैषा मनति ।। ३ ।।

#### कित्र जनुषं प्रज्ञागा इर्थात् वाचंतरिते नावंस् । सुमङ्ग-लंभ्य शकुने भवांसिमा त्वाका चिव्हिमा विक्वां विदत्॥

न्यक्रन्दि।ज्ञन्म प्रश्नुवागो यथास्य शब्दस्तथा नामस्यति वाचमीस्यितेव नावस् । मुन् सङ्गलश्च शकुने भव कल्यागमङ्गलः । मङ्गलं गिरतेर्गुशाल्यर्थे गिरस्यनर्थानिति वाङ्गलमङ्ग-वन्मज्ञयति पापकिमिति नैरुक्ता मां गच्छित्विति वा । सा च स्या का चिद्रिसम्बिः सर्वती विदत् । गृत्सयदमर्थगस्युत्थितं कपिञ्जलोऽभिवशाशे । वद्भिवादित्येपर्भवति ॥ ४ ॥

# भदं वंद दक्षिणतो भद्रमृतरतो वंद । भदं पुरस्ताद्रो वद भद्र पुरुवात्काप्रिजनताः ॥

इति सा निगदन्याख्याता । गृत्समदो गृत्समदनो गृत्स इति मेघाविनाम गृणातेः स्तुतिकर्मणः ॥

मगड्का मङ्क्ता मङ्ज्ञा मङ्जनान्मदतेवी मोदितिकर्मणो मन्दतेवी तृप्तिकर्मणः। मगडयते-रिति वैयाकरणा मगड एषामोक इति वा मगडो मदेवी मुदेवी। तेषामेषा भवति ॥ ५॥

#### संवत्सरं शंशयाना बांह्यगा वंतचारिणः॥ वाचं पर्जन्यंजिन्वितां प्र मण्डूकां ऋवादिषुः॥

संवत्सरं शिक्याना ब्राह्मणा ब्राह्मणोऽब्रुवाणा अपि वोपमार्थे स्याद् ब्राह्मणा इव वतचारिण इति वाचं पर्जन्मशीतां प्रावादिषुभगड्काः । वसिष्ठा वर्षकामः पर्जन्यं तृष्टाव तं मगडूका अन्वमोदन्त स नगडूका नुभोदमानान्द्रष्ट्वा तृष्टाव। तद्भिवादिन्येषर्भवति।। ६॥

#### उप प्र वंद मराङ्कि वर्षमा वंद तादुरि । मध्ये हृदस्यं ध्वस्यं विगृह्यं चुतुरंः पदः ॥

इति सा निगदःयाख्याता ।। भद्या भरनुवत एनानिति वाभ्यश्चनत एभिरिति या । तेषामेषा भवति ।। ७ ।।

# मावेषा मां बृह्तो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिणे वहैताना। सोमंस्येव माजवतस्यं भक्षो विभीदंको जागृं विर्मह्मंमच्छान्॥

प्रवेषिणो मा महतो विमीदकस्य फलानि मादयन्ति प्रवातंत्राः प्रवणेजा इरिणे वर्षमानाः । इरिणं निर्म्यणमृणातेरपार्णं भवत्यपरता अस्मादोषध्य इति वा । सोमस्येष मौजवतस्य भद्यः । मौजवतो मूजवित जातो मूजवान् पर्वतो मुझ्जवान्मुङ्जो विमुच्यत इषीक्येषिकेषतेर्गतिकर्मण इयमगीतरेषिकैतस्मादेव । विभीदको विभेदनाज्जागृविजीगरणान्मः अमचच्छ्रदत् । प्रशंसत्यनान्प्रथमया निन्दत्युत्तराभिर्म्भावेरस्पारिस्न्नस्यतदार्षे वेदयन्ते ॥

मानासी इन्तेनी गृसातेनी गृहणानेनी । तेपामेषा मनति ॥ = ॥

मैते वंदन्तु प्र<u>व</u>यं वंदाम् घावंभ्यो वाचं वदता व-दंद्रयः। यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भर्थेन्द्रांय सोमिनंः॥

प्रवदः त्वेते प्रवदाम वयं प्रावस्यो वाचं बद्त वदद्वा यदद्वयः पर्वता भदर्शीयाः सह सोमपाशवः द्विप्रकारिषः । श्लोकः शृशोतेर्घीषो पुष्यतेः । सोमिनो यूयं स्थेति वा सो-मिनो गृहे ज्विति वा ॥

येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रस्तस्येवा सहति ॥ ६ ॥

श्रमंन्द्रान्स्तोमान्यभरे मनीषा लिन्द्यावधि द्वियतो भाव्यस्यं।यो मेसहस्रमिमीत स्वानतूर्तो राजा श्रवं हुच्छमानः॥

श्चमन्दान्त्स्तोमानबालिशाननल्पान्या । बालो बलवर्ती मर्तव्यो भवत्यम्बास्मा अलं भ-वर्तीति बाम्बासमे बलं भवतीति वा बलो वा प्रतिवेचव्यवहितः । प्रभरे मनीष्या मनस ईष्या स्तुत्या प्रज्ञया वा सिन्धावधि निबसतो भावयव्यस्य राज्ञो यो मे सहस्र निरिममीत सवानतृतौँ राजातृश्चि इति वात्वरमाण इति बा प्रशंसामिच्छमानः ॥ १०॥

#### इति तृतीयाऽध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### अथ द्वितीयः पादः॥

यज्ञसंयोगादाजा स्तृति लमेत राजसंयोगाद्युद्धोपकरणानि । तेषां र<u>थः प्रथमागामी भ</u> वति । रथो रहतेर्गतिकर्मणः स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य रममाणोऽस्मिंहिनष्ठतीति वा रपतेर्था रसतेर्वा । तस्येषा भवति ॥ ११ ॥ १ ॥

वनंस्पते वीर्डुङ्गो हि भूया अस्मत्संखा प्रतरंगाः सुवीरंः। गोभिः सन्नदो असि वीळपंस्वास्थाता ते जयतु जेत्वांनि॥

वनस्पते हट।क्को हि भवास्मत्सस्या प्रतर्गः सुवीरः कल्याग्रवीरो गोभिः सक्तद्धो श्रसि बीलयस्विति संस्तम्भस्वास्थाता ते जयतु जेतव्यानि ॥ दुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं द्रुपो भिन्न इति वा दुन्दुभ्यतेर्वी स्याच्छ्रव्दक्रमेशाः । तस्येषा भवति ॥ १२ ॥ २ ॥

उपं श्वासय एथिवीमुत द्यां पुंख्ता तें मनुतां विष्ठितं जगंत्। स दुंन्दुमे सुन्हिन्दंगा देवेदूराहवीं यो ऋपं सेध शत्रून्॥

उपधासय एथितीं न दिवं च बहुवा ते घोषं मन्यतां विष्ठितं स्थावरं नङ्गमं च यत्स दुन्दुभे सहनोषण इन्द्रण च देवैश्च दूराद् दूरतरमपसेच रात्रून् ॥

इषुधिरिपूर्णां निधानस् । तस्यैषा भवति ॥ १३ ॥ ३ ॥

ब्ह्रीनां पिता बहुरंस्य पुत्रिश्चश्चा कृंगोति समनाव्यात्यं। इषुधिः सङ्घाः एतंनाश्च सर्वीः पृष्ठे निनंको जयति पस्तः॥

वहूनां पिता बहुरस्य पुत्र इतीषृत्रभिवेत्य प्रस्मयत इवापात्रियमाणाः शब्दानुकरणं बा। सङ्काः सचतेः सम्पूर्वहा किरतेः । एष्ठे निनद्धो नयति प्रसूत इति व्याख्यातम् ॥ इस्तब्तो हस्ते दृत्यते । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥ ४ ॥

अहिरिय सेतिः पर्यति बाहुं ज्यायां हेतिं परिवाधं-मानः । हरत्को विश्वां वयुनांनि विद्यान्युमान्युमाँ मं परिं पातु विश्वतंः ॥

अहिरिव भोगै परिवेष्टयति बाहुं उपाया वचात्प रित्रागमाणी हस्तव्नः सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रजानन्युमान्युरुभना भवति पुंसतेर्वा ॥

श्चमी शकी व्याख्याताः । तेष मेषा भवति ॥ १५ ॥ ५ ॥

रशे तिष्ठंत्रपति वाजिनंः पुरो यत्रं यत्र कामयंते सुषार्थिः । श्राभीश्रंनां मिहमानं पनायत मनंः प्रधादशं यन्द्रनित र्यमयः॥

रथे तिष्ठज्ञयति वाजिनः पुरस्तात्मतो यत्र यत्र कामयते सुपारिधः कल्याणसारिध-स्मीशूनां महिमानं पूजयामि मनः पश्चात्मन्तोऽनुयच्छन्ति रश्मयः ॥

धनुर्धन्वतेर्गतिकर्मगो वधकर्मणो वा धन्वन्त्यस्मादिषवः । तस्यैषा भवति ॥१६॥६॥

# धन्वंना गा धन्वंनाजिं जयेम धन्वंना तीवाः समदो जयेम। धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वंना सर्वीः प्रदिशो जयेम।

इति सा निगद्व्याख्याता । समदः समदो वाचेः सम्मदो वा मदतेः ॥ ज्या जयतेर्वा जिनातेर्वा प्रमावयतीपूनिति वा। तस्या एषा भवति ॥१७॥ ७॥

वक्ष्यन्ति वेदार्गनीगन्ति कर्गी प्रियंसखायं परिपरवजाना। योषेव शिङ्क्ते वितृताधि धन्वञ्ज्या इयं समेने पारयंन्ती॥

वच्यन्तिवागच्छती करीं प्रियमिव सखायिमिषुं परिष्य ममाना योपेव शिङ्को शब्दं करोति विततािष धनुषि ज्येयं समने सङ्ग्रामे पारयन्ती पारं नयन्ती ।।

इपुरिपतेर्गतिकर्मसो वश्वकर्मसो वा । तस्यैषा भवति ॥ १०॥ ०॥

# सुप्णं वंस्ते मृगो ऋंस्या दन्तो गोभिः सङ्ग्रहा पतातिप्रसूता। यञ्चा नरःसं च वि च दवंन्ति तञ्चारमभ्यामिषंबः शर्म पंसन्॥

सुपर्ण वस्त इति वाजानिभिषेत्य मृगमयोऽस्या दन्तो मृगयतेवी गोभिः सन्नद्धा पतिति प्रसूतेति व्याख्यातम् । यत्र नराः सन्द्रवन्ति च विद्ववन्ति च तत्रास्मभ्यमिषवः । यत्र यच्छन्तु शर्णां सङ्मामेषु ।।

भश्य नना कशित्याहुः । कशा प्रकाशयित भयम्श्वाय कृष्यतेवीसूभावाद्वाक्षुनः प्र-काशयत्ययान्खशया क्रोशतेवी । अश्वकशाया एवा भवति ॥ ११॥ ९॥

#### आ जंङ्घन्ति सान्वेषां जघनाँ उपं जिघ्नते । अश्वांजिन पचेत्सोऽश्वांन्त्समत्सुं चोदय ॥

श्राध्निति सानून्येषां सरगानि सक्यीनि । सिक्थ सचेतरासक्तोऽस्मिन्हायः । जघनानि चोषध्निति । जघनं जङ्घन्यतः । श्रश्वाजिन प्रचेतसः प्रवृद्धचेतसोऽश्वान्तसमत्मु समरगोषु सङ्ग्रामेषु चोदय ॥

उलूखलपुरुकरं वोर्करं वोर्ध्वलं वा । उरु मे कुवित्यत्रवीच दुलूखलमभवदुरूकरं चैतदु-लूखलभित्याचक्षते परोद्धाणिति च ब्राक्षणम् । तस्यैषा भवति ॥ २०॥ १०॥

यचिदि त्वं गृहेरोह उलूखलक युज्यसे॥

# इह युमत्तमं वद जयंतामिव दुन्दुभिः॥

इति सा निगद्व्याख्याता ॥ २१ ॥ ११ ॥

इति तृतीयाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

--\*-:#\§##:--\*-

#### अथ तृतीयः पादः॥

मुवमः प्रजां वर्षतिति वातिवृहति रेत इति वा तद्युवकर्मा वर्षणाहृषमः । सस्यैषा भवति ॥ २२ ॥ १ ॥

# न्यंक्रन्दहुप्यन्तं एन्मभेहयन्दुपुमं मध्यं आजेः। तेन सूर्भवं शतवंत्सहस्रंगवां मुद्गंछःप्रधने जिगाय॥

स्यक्तस्य न्तुपयन्त एनिनिति व्याक्रवातममेहयन्तृषमं मध्य आनेरामयनस्याजवनस्येति बातेन तं सूर्भेन राजानम् (भर्नतिरित्तिकर्मा) तद्वः सूर्भेन सहस्रं गर्वा मुद्गलः प्रधने जिस्राय । प्रधन इति सङ्ग्राननाम प्रकीर्णान्यस्मिन्धनानि भवन्ति ॥

द्वणो द्रुममयो घणः । तत्रेतिहासमाचत्तते— मुद्रालो मार्म्यश्च ऋषिर्वषभं च द्रु-षणं च युक्तवा सङ्प्रामे व्यवहत्यानि जिगाय । तद्रिनादिन्येषर्भवित ॥ १९॥ २॥

इमं तं पेरप हयुभस्य युञ्जं काष्ट्रीया मध्ये दुघणं शयानम्। यने जिगायं श्तवत्सहस्रं गवां मुद्गेलः एतनाज्येषु ॥

इमं ते परम वृषभस्य सहयुजं काष्ठाया मध्ये द्ववर्णं शयानं येन जिगाय शतवत्त्वह-सं गवां मुद्गलः एतनाज्येषु । एतनाज्यामिति सङ्ग्रामनाम एतनानामजनाद्वाजयनाद्वा । मुद्गलो मुद्गबान् मुद्गगिलो वा मदनं गिलतीति वा मदङ्गिलो वा मुदङ्गिलो बा । भाम्येश्वो भृम्यश्वस्य पुत्रो भृङ्मश्चा भृषयोऽस्याश्वा भ्रश्वभरणाद्वा ।

पितुरित्यन्तनाम पातेर्वा पिनतेर्वा प्यायतेर्वा तस्यैषा भनति ॥ २४ ॥ ३ ॥

पितं नु स्तोषं महो धर्मागां तविषीम् । यस्यं त्रितो व्योजंसा वृत्रं विषवेम्द्यंत् ॥ तं वितुं स्तौमि महतो धारायितारं बलस्य तिवधीति बलनाम तबतेर्वा बृद्धिकर्मण यस्य त्रित श्रोनसा बलेन त्रितिक्षस्थान इन्द्रेः वृत्रं विवर्धाणं व्यर्दयति ॥

नद्यो व्याख्याताः । तासामेषा भवति ॥ १४ ॥ ४ ॥

# ेड्मं में ग<u>ङ्केयमने</u> सरस्वति शुतुं दि स्तोमं सचता पर्णया। असिक्न्या मंरुद्धे वितस्त्याजीकीये शृणुद्धा सुपोर्मया॥

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वित शृतृद्धि परुष्णि स्ते।ममासेवध्वमासिक्न्या च सह मरुकृच वितस्तया चार्जीकीय आशृगुहि सुषामया चेति समस्तार्थः । अभेकपदिनिरुक्तम् । गंगा
गमनाधमुना प्रयुवित गच्छतीति वा प्रवियुतं गच्छतीति वा । सरस्विती सर इत्युद्धःनाम सर्तेस्तद्धती । शृतृद्धी शृद्धाविणि व्हिपदाविग्याशु तुन्नेव द्ववतीति वा । इराविती परुध्णीत्याहुः पर्वदिती भास्त्रती कृटिलगामिनी । अभिक्त्यशुक्तासिता सित्तिमिति वर्णानाम
तस्यितिषेघोऽसितम् । सरुद्धृथाः सर्वा नचे परुत एना वर्धयन्ति । वितस्ता विद्या विवृद्धा
महाक्ला । आर्जीकिथां विपादित्याहुर्ज्यानुस्य वर्जुगामिनी वा । विपादिवपाटनाद्धा
विपाशनाद्धा विपापणाद्धा पाशा भस्यां व्यपारयन्त वसिष्ठस्य मुपूर्धतस्तस्माद्धिपादुच्यते
पूर्वमासीद्यरिक्जित्या । सुषामा सिन्धुर्यदेनामामित्रमुवन्ति नद्धः सिन्धुः स्यन्दनात् ।।

आप आमेतेः । तासामेषा भवति ॥ २६ ॥ ५ ॥

# त्रा<u>पो हि छा मंयोभुवस्ता नं ऊ</u>र्जे दंधातन । मुहे रगां<u>य</u> चत्तंसे ॥

आयो दि स्थ सुखभुवस्ता नोऽत्राय घत्त महते च नो रणाय रमणीयाय च दर्शनाय । अभेषत्रय अभिद्धयन्तीति वीयत्येना घयन्तीति वा दोषं घयन्तीति वा । तासामेषा भवति ॥ १७॥ ६॥

#### या त्रोषंधीः पूर्वी जाता देवेभ्यंस्त्रियुगं पुरा। मने नु व्यान्धां महं शतं धामानि सप्त चं॥

या भोषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीिय युगानि पुरा मन्ये नु तद् बश्रूणामहं बश्रुव-र्णानां हरणानां भरणानामिति वा शतं धामानि सप्त चेति । धामानि त्रयािण भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति । जन्मान्यत्राभिषतािन सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणां तेष्वेना दध-तीति वा ।। रात्रिव्योख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २० ॥ ७ ॥

# आ रांत्रि पार्थिवं रजः पितुरंपायि धामंभिः। दिवः सदांसि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः॥

श्रावर्तते त्येषं तमोरजः ॥

श्<u>मर्गयान्यरग्यस्</u>य पत्न्यरग्यमपार्शे स्रामादरमग् भवतीति वा । तस्या एपा भवति । २१ ॥ = ॥

#### अरंण्यान्यरंण्यान्यसो या पे<u>व</u> नरयंसि । कथा या<u>यं</u> न एंच्छसि न त्वा भीरिवं विन्दती इँ॥

अरग्यानित्येनामामन्त्रयते यासावरगरानि वनानि पराचीत नश्यसि कथं ग्रामं न प्रच्छिसि न त्वा भीविन्दतीवेति । इवः परिभयार्थे वा ॥

<u>(श्रद्धा</u> श्रद्धानात् । तस्या एपा भवति ॥ ६० ॥ ६ ॥

# श्रह्माग्निः समिष्यते श्रह्मां हृयतं हृविः । श्रद्धां भगंस्य मूर्धाने वत्यसा वेदयामासे ॥

श्रद्धयाग्निः साधु समिध्यते श्रद्धया हावैः साधु हृयते श्रद्धां भगम्य भागधेयस्य भूषीने प्रधानाङ्गे वचनेनावेदयामः ॥

प्रथिवी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३१ ॥ १० ॥

#### स्योना प्रथिवि भवानृक्षरा निवेशंनी । यच्छां नः शर्म सप्रयः ॥

मुखा नः पृथिवि भवानृद्धरा निवेशन्यृद्धरः कगटक ऋच्छतेः । कगटकः कंतपो वा कृतन्तेर्वा कन्टतेर्वा स्याद्गातिकर्मण उद्गततमो भवति। यच्छ नः शर्मशरणं सर्वतः एथु ॥

अप्या ज्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३२ ॥ ११ ॥

#### अभीषां चित्तं पंतिलोभयंन्ती गृहागाङ्गान्यप्ये परेहि। अभिषेहि निदैह हृत्सु शोकैंर्न्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम्॥

श्रमीषां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रिविलोभयनाना गृहागाङ्गान्यप्ते परेह्याभिष्रेहि निर्देहैपां \* हृदयानि शोकेरनेधनामित्रास्तमसा संसेव्यन्ताम् ॥

अग्नाय्यग्नेः पत्नी । तस्या एषा भवति ॥ ३३ ॥ १२ ॥

#### <u>इ</u>हेन्द्राणीमुपं ह्रये वरुणानीं स्<u>व</u>स्तये । अग्नायीं सोमंपीतये ॥

इति सा निगद्व्याख्याता ॥ ३४ ॥ ५३ ॥

#### इति तृतीयाऽध्यायस्य तृतीयःपादः॥

#### ऋथ चतुर्थः पादः॥

त्रयातोऽष्टा द्रन्द्वानि ॥ उनूसलम्सते उनुषतं व्याच्यातम् । मुसत्तं मुहुः सरम् । तयेरिषा भवति ॥ ३% ॥ १॥

#### अायजी वांजिसातंमा ता खुंच्या विंजर्भृतः । हरीं इवान्धींसि बप्संता ॥

श्रायपृथ्ये श्रन्नानां सन्भक्ततमे ते खुकैविद्धियते हरी इवान्नानि भुज्जाने हविधीने हविधां निधाने । तयेरिधा भवति ॥ ३६ ॥ २ ॥

#### त्रा वांमुपस्थंमदुहा देवाः सीदन्तु यक्तियाः । इहाद्य सोमंपीतये।।

श्रासीदम्तु वामुपस्थमुपस्थानमद्रोग्धव्ये इति वा यज्ञिया देवा यज्ञसम्पादिन इहाच सोमपानाय ॥

द्याबाष्ट्रियव्याः व्याख्याते । तयोरेषा भवति ॥ ३७ ॥ ३ ॥

#### द्यावां नः एथिवी इमं सिधम्द दिविस्एशंम् । यज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥

बाबाप्रथिन्यो न इमं साधनमद्य दिविस्प्टशं यज्ञं देवेषु नियच्छताम् ॥ विषादछुतुद्यौ न्याल्याते । तयारेषा भवति ॥ २०॥ ४ ॥

# म पर्वतानामुश्ति उपस्थादक्वें इव विपिते हासंमाने। गावेवशुश्रे मातरां रिहासोविषांट्छतुदी पर्यसा जवेते॥

पर्वतानामुपस्थादुपस्थानादुरात्यों कामयमान अधे इव विमुक्ते इति वा विषयणे इति वा हासमाने हासति स्पर्धानां हर्षमाणे वा । गावाविव शुभे शोभने मातरी संरिहाणे विपादु छुतुद्रचौर पयसा प्रज्ञवेते ।।

श्रार्ती शर्तन्यो वारण्यो वारिष्ययो वा। तयोरेषा भवति ॥ ३१ ॥ ५ ॥ ते आचरं-ती समनेत योषां मातेवं पुतं विश्वतासुपस्यें। अप शत्रृंन्विध्यतां संविद्याने आर्तीं इमे विंटफुर्न्तीं अमिन्नांन्॥

ते श्राचरन्त्या रमनसाविव योपे मतिव पुत्रं विमृतामुपस्य उपस्थानेऽपविध्यतां रात्रून्त्साविदाने श्रात्रयाविमे विव्नत्याविमञान् ॥

शुनासीरी शुनो वायुः शु एत्यन्तरिद्धे सीरः आदित्यः सरगात् । तथोरेषा भवति ।। ४० ॥ ६ ॥

शुनांसीराश्चिमां वाचं जुवेशां यहिवि चक्रथुः पर्यः। तेनेमामुपं सिञ्चतम् ॥

इति सा निगद्दयाख्याता ॥

देवी जोष्ट्री देव्यो जोषयिवयौ द्यावण्याधिवयाविति बाहोरात्रे इति सस्यं च समाचिति कात्थक्यः । तयोरेष सम्प्रेषो भवति ॥ ४१ ॥ ७ ॥

हेवी जोष्टीवसुंधिती ययोग्न्याचा हेपाँसि यूयवदा-न्या । वेश्वहसु वायाँशि यजमानाय वसुवने वसुधेयं-स्य वीतायजं ॥ देवी जोष्ट्री देव्यो जोष्यित्र्यो वसुधिती वसुकान्यो ययोरन्याषानि हेपास्यवयावय-त्यावहत्यन्या वसूनि वननीयानि यजमानाय वसुकननाय च वसुधानाय च बीतां पिकेतां कोमयतां वा । यजेति सम्प्रेषः ॥

देवी ऊर्जाहती देव्या ऊर्जाहवान्यी द्यावाप्तथिव्यादिति वाद्दोरात्रे इति वा सस्यं च समाचेति कात्यक्यः । तयोरेष सम्प्रैपो भवति ॥ ४२ ॥ ८ ॥

डेवी <u>ज</u>र्जाहुंती इष्टमूर्जेमन्या वंश्वत्सिण्धं सपीतिमन्या नवेन पूर्वद्यमानाः स्यामं पुराणेन नवंतामूर्जेमूर्जाहुंती <u>ज</u>र्जयमाने अधातां वसुवने वसुधेयंस्य वीतां यत्रं ॥

देशी ऊनीहुती देव्या जनीत्वात्यावन्नं च रमं याबहत्यावहत्यस्या सहनिधि च सह-पीतिं चान्या नवेन पूर्व दयमानाः स्याम पुराणेन तदं तामूर्जभूनीहुती ऊर्जयमाने अधातां वमुवननाय च वमुधानाय च बीतां पिवेतां कामयेतां वा । यजेति सम्प्रेपः ॥ ४३ ॥ ६ ॥

इति तृतीयाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः॥

समात्रस्यमध्यायः॥

निक्के नवमाऽध्यायश्च समाप्तः॥

# अथ चतुर्थाऽध्यायारम्भः॥

-----\$\(\sigma\) \(\sigma\) \(\sigma\) \(\sigma\)

#### तत्र प्रथमः पादः॥

त्र्यातो मध्यस्थाना देवताः । तासां नायुः प्रथमागामी भवति । वायुर्वतिर्वेतेर्वा स्याद्गतिकर्मणः । एतेरिति स्थीलाष्टीविरनर्थको वकारः । तस्येषा भवति ॥ १॥

#### वायवा यांहि दर्शतेमे सोमा ऋगंङकृताः। तेषां पाहि शुधा हवंम् ॥

वायवायादि दर्शनीयमे सोमा अरङ्कता अलङ्कतासंत्रषां पिव शुरा नो ह्वानमिति। कमन्यं मध्यमदिक्षमदत्त्वत् । तस्येषापरा भवति ॥ २ ॥

#### <u>आसम्मागासंः शबसानमन्द्रेदं सुचक्रे रूथ्यांसो</u> ऋग्वांः। अभि शब ऋज्यन्ते वहेयुन् चित्तु वायोर्मतं वि दंस्येत्॥

श्रासमृनांसो इभिन्नायमानमिन्द्रं कल्याकानके रथे योगाय रथ्या श्रश्वा रथस्य बोटार ऋज्यन्त ऋजुगामिने इन्निमिन्द्रेयुर्निकं च पुगर्णं च । श्रव इत्यञ्चनाम श्रयत इति सतः । नायोश्यास्य भद्यो यथा न विद्रम्येदिति । इन्द्रपदानेत्येके नैधगटुकं वासुकर्मीभयपधाने-त्यपरम् ॥

वरुखो वृषोतीति सतः। तस्येपा भवति ॥ 👂 ॥

नीचीनंवारं वर्षणः कर्षन्धं म संसर्ज रोदंसी अन्तरिंच म्। तेन विश्वंस्य भुवंनस्य राजा पवं न वृष्टिव्युनाने भूम ॥ नीचीनद्वारं वरुषाः कवन्धं मेघम् । कवनमुद्धं भवति तदिसमन्धीयत उदकमि कवन्धमुच्यते बन्धिरनिभृतत्वं कमनिभृतं च । प्रसृजित द्यावापृथिव्यौ चान्तिरिद्धं च । महत्त्वेन तेन सर्वस्य भुवनस्य राजा यविमव वृष्टिव्युनित्ति भूमिम्। तस्येषापरा भवति ॥ ४ ॥

#### तमू पु संमना गिरा पिंतॄणां च मन्मिभः। नाभाकस्य पर्शास्तिभिर्यः सिन्धृनामुपोंद्ये सप्तस्वंसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे॥

तं स्वाभिष्टोमि ममानया गिरा गित्या स्तुत्या पितृणां च मननीयैः स्तामैनीमाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋषिनीभाको बमूव । यः स्यन्दमानानामासामपामुपोदय सप्तस्वसारमनमाह वाग्मिः स मध्यम इति निरुच्यतेऽथैप एव भवति । नभन्तामन्यके समे । मा भूवलन्यके सर्वे ये नो द्विषन्ति दुर्धियः पापिधयः पापसङ्कल्पाः ॥

रुद्रो रौतीति सतो रोक्यमाणी द्रवतीति वा रोदयतेवी । यदरुदत्तद्वद्वस्य रुद्रत्वमिति काठकम् । यदरोदीचद्वद्वस्य रुद्रत्वमिति हारिद्राविकम् । तस्यैषा भवति ॥ ५ ॥

# डमा रुद्रायं स्थिरधंन्वने गिरंः क्षिप्रेषंवे देवायं स्वधावे । अपांळहाय सहंमानाय वेधसे तिग्मायुंधाय भरता शृगोतुं नः ।

इमा रुद्राय इटघन्वने गिरः चिषेषवे देवायान्नवतेऽवाढायान्यैः सहमानाय विधाने ति-ग्मायुधाय भरत शृणोतु नस्तिमां तेजतेरुत्साहकर्भण त्रायुधमायोधनात् । तस्यैवापरा भवति ।। ६ ॥

#### या ते दिद्युदवंसृष्टा दिवस्परिं क्ष्मया चराति परि सा द्यांकु नः । सहस्रं ते स्विपवात भेषुजा मा नंस्तोकोषु तनंयेषु रीरिषः ॥

या ते दिशुद्वमृष्टा दिवस्परि दिवोऽथि । दिशुद् श्रतेर्वा श्रुतेर्वा श्रोततेर्वा । चमयां चरित । चमा प्रथिवी । तस्यां चरित तथा चरित विचमापयन्ती चरतीति वा परिवृशाक्तु नः सा। सहस्रं ते स्वाप्तवचनभैषज्यानि मा नस्त्वं पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिषः । तोकं तुश्वेतस्तनयं तनेतिः श्राग्निरिष रुद्र उच्यते । तस्येषा भवति ॥ ७ ॥

#### जराबोध तहिविद्दि विशेनिशे यक्तियां । स्तोमं रुदां हर्शांकम् ॥

जरा स्तुतिर्नरतेः स्तुतिकर्मणस्तां बोध त्या बोधितरिति वा तिहिविद्वि तत्कुरु मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय । स्तोमं रुद्राय दर्शनीयम् ॥

हुन्द्र इरां हणातीति वेरां ददातीति वेरां दधातीति वेरां दारयत इति वेरां घारयत इति वेन्द्रं वन्द्रवे द्रवतीति वेन्द्रों रमत इति वेन्ध्र मृतानीति वा ।तद्यदेनं प्राणीः समैन्ध्रेस्तिदन्द्रस्थेनद्रत्विति विज्ञायते । इदं वर्रागिदित्याग्रयणः । इदं दर्शगिदित्योग्यनस्यः। इन्द्रतेवैध्यर्थकर्मण इन्छत्रूणां दरियता वा द्रावियता वादरियता च यज्वनाम् । तस्यैण भवति ।। = ।।

अदंदिसतम्मसंजो वि खालि त्वमंणिवान्बंह्धानाँ अरंम्णाः । महान्तंमिन्द्र पर्वतं वि यहः सूजो वि धारा अयं दालवं हंन् ॥

अदृणा उत्सम् । उत्स उत्सरणाहोत्सदन होत्स्यन्दन होन्चिर्य । व्यमृनाऽस्य सानि व्र त्वमण्वानण्स्वत एतान्साध्यामिकान्संस्त्यायान्यावध्यमानानरम्णाः । रम्णातिः संयमनकर्मा विसर्जनकर्मा वा । महान्तिमिन्द्र पर्वतं मेषं यद् व्यवृण्येवर्यमृजोऽस्य धारा अवहन्नेनं दानवं दानकर्माणम् । तस्यैपापरा भवति ॥ र ॥

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्द्रेवो देवान्क्रतुंना प्र र्यभूपत् । यस्य शुष्मादोदंसी अभ्यंसेतां नृम्यास्यं महनास जनास इन्दंः ॥

यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवानकतुना कर्मणा पर्यभवत्पर्ध्यगृह्णात्व-र्घरत्तदत्यकामीदिति वा यस्य बलाद् द्यावाप्टश्चिव्याव्यविभीतां नृम्णस्य मह्ना बलस्य महत्त्वेन स जनास इन्द्र इत्युवेर्ट्टप्टार्थस्य प्रीतिभवत्याक्यानसंयुक्ता ॥

पूर्जन्यस्तृपेराद्यन्तिविवरिक्य तर्पयित। जन्यः परे। जता वा जनियता वा प्रार्मियता वा रसानाम् । तस्येषा भवति ॥ १० ॥

वि वृक्षान्हंन्त्युत हंन्ति रक्त्सो विश्वं विभाय

#### भुवेनं महावंधात् । उतानांगा ईषते स्टार्यावते। यत्पजन्यं रतनयन्हान्तं दुष्कृतः ॥

विद्दन्ति वृद्धान्विहित च रक्षांक्षि सर्वाणि चारमञ्जूषि विभयित महावधान्मद्दानद्यस्य ृष्धः । अप्रयमपराधो भीतः पलायते वर्षकर्भवते। यत्पर्जन्यः स्तनयन्हित दुष्कृतः पापकृतः ॥ बृद्दस्पतिवृद्धतः पाता वा पालियता वा । तस्यैषा भवति ॥ ११ ॥

> अश्रापिन<u>डं</u> मधु पर्धपञ्<u>य</u>न्मत्स्यं न <u>द</u>ीन <u>उ</u>दिनिं क्षियन्तंम् । निष्ठजनंभार चमुसं न वृक्षाइह्स्प-तिर्विर्वेणां विकृत्यं ॥

श्रशनदता मेथेनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मतस्यिति दीन उदके निवसन्तम् । निर्नहार तश्चमसमित बुद्धाच्चममः कम्माच्चमन्त्यस्मिन्निति । वृष्णपतिर्विश्वेण शब्देन विकृत्य ॥ ब्रह्मणुम्पतिर्ववसगः पाता वा पालियिता वा । तम्यैषा भवति ॥ १२ ॥

अहमांस्यमञ्ज्तं ब्रह्मंणुरणिर्मेष्ठंधारमाभे यमोजसा-तृंजत् । तमेव विश्वं पिषरे स्वर्दशों बहु साकं सिंसिचुरुत्संमुद्रिजंम् ॥

भारानवन्तमास्यन्दनवन्तमवातितं ब्रज्ञणस्यतिर्मयुवारसीनं यमोजसा बलेनाभ्यतृणत्त-मेव संबं पिवन्ति रश्मयः सृबद्दशो बह्वनं सह सिब्चन्त्युत्समुद्रिणसुदकवन्तम् ॥ १३ ॥

इति चतुर्थाऽध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### ग्रथ हितीयः पादः॥

चेत्रस्य पतिः चेत्रं दियतेर्निवासक्षमसम्बद्धस्य पाता वा पालयिता वा । ठस्यैषा भवति ।। १४ ॥ १ ॥

क्षेत्रंस्य पतिना व्यं हितेनेव जयामासि । गामश्वं पोषियुत्न्वा स नों मृळातीहशे ॥ द्वित्रस्य पतिना बयं सुहितेनेब जयामी गामश्वं पुष्टं पोषायतृ चाहरेति स नो मुळा-तिहिशे बलेन वा धनेन वा । मुळितिदीनकर्मा । तस्येषापरा भवति ॥ १५ ॥ २ ।:

#### क्षेत्रंस्य पति मधुमन्तमूर्भि धेनुरिव पयो अस्मासुं धुक्ष्व। मधुरचुतं घृतमिव सुपूतमृतस्यं नः पतंयो मळयन्तु ॥

द्वतस्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव पयोऽस्मास धुन्वेति मधुश्चुतं घृतिमबोदकं सुपूतमृतस्य नः पातारो वा पालियितारे। वा मृळयन्तु । मृळयितिरुपदयाकर्मा पूजाकर्मा वा । तद्यत्समान्यामृचि समानाभिव्याहारं भवति तज्जामि भवतीत्येकस् । मधुमन्तं मधुश्चु-तमिति यथा । यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति तज्जामि भवतीत्यपरम् । हिरगय-रूपः स हिरगयसन्हागिति यथा । यथा कथा च विशेषोऽजामि भवतीत्यपरम् । मगङ्का इवोदकान्मगङ्का उदकादिवेति यथा ॥

बास्तोष्पतिर्वोस्तुर्वसंतिनिवासकर्मगास्तस्य पाता वा पालयिता दा । तस्यैषा भवति ॥१६॥३॥

#### <u>अमीव</u>हा वांस्तोष्पते विश्वां रूपाण्यां <u>वि</u>शन् । सर्वां सुशेवं एधि नः ॥

श्रम्यमनहा वास्तोष्पेत सर्वाणि रूपाएथ।विशन्तसका नः मुमुखा भव। शेव इति सुखनाम शिष्यतीर्वकारो नामकरणोऽन्तस्थान्तरोपालिङ्गी विभापितगुणः शिविमित्यप्यस्य भवति (यद्यद्भूपं कामयते तत्तद् देवता भवति । रूपंरूपं मुख्या बोभवीतीत्यपि निगमो भवति ।।

वाचस्पतिर्<u>वाचः</u> पाता वा पालयिता वा । तस्यैपा भवति ॥ १७ ॥ ४ ॥

#### पुनरेहि' वाचस्पते <u>डे</u>वेन मनंसा सह । वसोंघ्पते नि रामय मध्येव तन्वं धरमं ॥

इति सा निगदन्याख्याता ॥

अपां नपात्तन्तपत्रा व्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ १८॥ ५ ॥

#### यो अ<u>निध्मो दीदंयद्रप्स्व हैन्तिय विप्रांस</u> ईळते अध्<u>व</u>रेषु। ऋषांन पान्मधुंमतीरुपो दा या<u>भि</u>रिन्द्रों वावृधे <u>वी</u>यींय॥ /

योऽनिध्मो दीदयद् दीप्यतेऽभ्यन्तरमप्मु यं मेघाविनः स्तुवन्ति यज्ञेषु सोषां नषा-नमधुमतीर्पो देह्याभिषवाय याभिरिन्द्रो वर्षते बीर्याय वीरकर्मगो ॥ थमो यच्छतीति सतः। तस्येषा भवति॥ १६॥ ६॥

#### परेियवाँसं प्रवतो महीर चं बहु भ्यः पन्थाम नुपरूपशानम् । वैवस्यतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हिवषां दुवस्य ॥

परेगिबांसं पर्यागतवन्तं प्रवत उद्धतो निवत इत्यविर्गितिकमी बहुम्यः पन्थानमनुप-स्पाशयमानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं इविषा दुवस्यति । दुवस्यती राध्नो-क्षिकमी । ऋग्निरपि यम उच्यते । तमेता ऋचोऽनुप्रवदन्ति ।। २०॥ ७॥

सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दियुत्वेषप्रतीका । यमो हं जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् ॥ तं वंश्वराथां वयं वंसत्यास्तं न गावो नत्तंन्त इदम्।

इति क्रिपदाः । सेनेव सृष्टा भयं वा वसं वा द्यात्यस्तुरिव दियुत्तेषप्रतीका भयमः तीका बलप्रतीका महाप्रतीका दीप्तप्रतीका वा ॥ यमो ह जात इन्द्रेश सह सङ्गतः । य-माविहेहमातरेत्यपि निगमों भवति ॥ यम इव जातो यमो जनिष्यमाणो जारः कनीनां जन्यिता कन्यानां पितिविश्वितां पालियता जायत्यस् । तत्वपाना हि यज्ञसयोगेन भवन्ति । तृतीयो श्विनष्टे पितिरित्यपि निगमो थवति ॥ तं वश्वराश्वा चरनत्या पश्वाहृत्या वसत्या च निवसन्त्यौपवाहृत्याम्तं यथा गात आष्तुयनित तथाष्तुयामेद्धं समृद्धं भोगैः ॥

भित्रः प्रभीतेस्त्रायतः मन्मिन्वानो द्रवतीति वा मदयतेर्था । तस्येषा भवति ॥२१॥=॥

# मित्रो जनांन्यातयति बुवाणो गित्रो दांधार एथिवीमुत ग्राम्। मित्रः कृष्टीरनिंभिषाभि चंष्टे मित्रायं हृव्यं घृतवंज्जुहोत।।

मित्रो जनानायातयति मुत्राणः शब्दं कुर्वन्मित्र एव धारयति प्रधिवीं च दिवं च । मित्रः कृष्टीरनिभिषत्रीभिविषश्यतीति । कृष्टय इति मनुष्यनाम कभिवन्तो भवन्ति विकृष्टदेहा वा । मित्राय दृष्यं घृतवज्तुहोतेति व्याख्यातम् । जुहोतिद्गिकर्मा ॥

कः कमनो वा कमणो वा सुखो वा । तस्यैषा भवति ॥ २२ ॥ १ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्ततायं भूतस्यं जातः पित्रिकं आसीत्। सदांधार एथ्विवीं चामुतेमां कस्मैं देवायं हिवपां विधेम॥ हिरगयगर्भो हिरगयमयो गर्भो हिरगयमयो गर्भोऽस्याति वा । गर्भो गृभेर्गुगात्यश्रे गिरत्यनथीनिति वा । यदा हि स्त्री गुगानगृह्णाति गुगाश्चास्या गृह्यन तेऽथ गर्भो भवाति । समभवदेश भूतस्य जातः पतिरेको बभूव । स धारयति एथिवीं च दिवं च । कस्मै देवाय हिवा विधेमेति व्याख्यातम् । विधितिर्दानकर्मा॥

्सरस्वान्व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ २६ ॥ १० ॥

#### ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्इचुतः। तेभिनीऽविता भव॥

्इति सा निगदन्याख्याताः॥ २४ ॥ ११ ॥

इति चतुर्थाऽध्यायस्य हितीयः पादः॥

#### त्रय तृतीयः पादः॥

विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता । तस्येषा भवति ॥ २५ ॥ १ ॥

#### बिश्वकंर्मा विमंना आद्विहाया धाता विधाता पं-रमोत सन्दक् । तेषांसिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रां सप्तऋषीन्प्र एकंसाहुः ॥

विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता घाता च विद्याता च परमश्च सन्द्रष्टा भूतानां तेषामि
छानि वा कान्तानि वा कान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वाद्भिः सह सम्मोदन्ते

यत्रैतानि सप्तत्रस्पीणानि ज्यातीपि तेभ्यः पर आदित्यस्तान्येतस्मिन्नकं भवन्तीस्विविद्यस्तान्येतस्मिन्नकं भवन्तीस्विविद्या
अव्याध्यात्मं विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता घाता च विधाता च परमश्च सन्दर्शायितोन्द्रया
ग्रामेषाभिष्टानि वा कान्तानि वा कान्तानि वा गतानि वा गतानि वा नतानि वान्नेन सह

सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तत्रस्पीणानीन्द्रियाण्येभ्यः पर आत्मा तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्या
त्मातिमाचष्टे । तत्रेतिहासमाच्यते—विश्वकर्मा भीवनः सर्वमेधे सर्वाणि भृतानि जुहवा
ज्वकार स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार । तद्भिवादिन्येषभ्भवति य इमा विश्वा

भुवनानि जुह्नदिति । तस्योत्तरा भृयसे निर्वचनाय ॥ २६ ॥ २ ॥

#### विश्वंकर्मन्ह्विषां वाद्यधानः स्वयं यंजस्व पृथिवीमुत द्याम् मुद्यंन्त्वन्ये अभितो जनांस इहास्माकं मुघवां सूरिरंस्तु ॥

विश्वकर्मन्द्रविषा वर्धयमानः स्वयं यजस्य पृथिनी च दिने च नुवार निजे अभिने । दिने च

ताचर्यस्त्वष्टा व्याख्यातः । तीर्गेऽन्तरिद्धे ह्वियति तूर्गमर्थे रह्मस्यश्नोतेर्वा । तस्यैषां भवति ॥ २७ ॥ २ ॥

# त्यम् पु वाजिनं देवजूतं सहावनं तरुतारं रथानाम् । अरिष्टनोमिं पृतनाजंमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥

तं भृशमत्रवन्तं जूर्तिगतिः भीतिभी देवजूतं देवगतं देवभीतं वा सहस्वन्तं तारिधिक्षारं रथानामिरिष्टनेभि प्रतनाभितमाशुं स्वस्तये ताच्यीमिह ह्रयेमेति। कमन्यं मध्यमादेवमवच्यत्। तस्यैपापरा भवति ॥ २०॥ ४॥

#### स्यश्चियः शवंसा पश्चं कृष्टीः सूर्यं इ<u>व</u> ज्योतिषापस्ततानं । सहस्रसाः शंतसा श्रंस्य राहिर्न स्मां वरन्ते युवतिं न शर्याम्॥

सद्ये। प्राप्त वास्ति विस्ति स्वार्थिः सूर्य इव ज्योतिषा पंत्र मनुष्यजातानि सहस्र-सानिनी शतसानिन्यस्य सा गतिर्न स्त्रीनां वार्यान्ति प्रयुवर्तामिव शर्मयीमिषुम् ॥ मन्युर्म्-न्यतेर्दीक्षिकर्मणः कोधकर्मणो वधकर्मणो वा मन्युन्त्यस्मादिषवः। तस्येषा मवनि ॥२६॥५॥

त्वयां मन्यो स्रथंमार्जनतो हर्षंमाणासोऽधृष्टिता मंरुत्वः । तिरमेषं ऋष्यंधा संशिशांना अभि प्र यंन्तु नरों अग्निरूंपाः ॥

त्वया मन्यो सरधमारुद्ध रुजन्तो द्वर्षमाणासोऽधृपिता मरुत्वस्तिग्मेषव आयुषानि संशिरयमाना भाभित्रयन्तु नरो भाग्निरूपा भाग्निकर्माणाः सन्नद्धाः कविचन इति वा ॥ दः धिका व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ६० ॥ ६ ॥

आ दंधिकाः शवंसा पश्चं कृष्टीः सूर्यं इ<u>व</u> ज्योति-<u>पापस्तेतान । सहस्र</u>साः शं<u>त</u>सा <u>वा</u>ज्यवी पृणकु म-ध<u>वा सिम</u>मा वर्चीसि ॥ आतनोति दिधिकाः शवसा बलेनापः सूर्य्य इव उयोतिपा पंच मनुष्यमातानि सहस्र साः शतसा वाजी वेजनवानर्वेरणवान्त्सम्प्रणक्तु नो मधुनेदिकेन वचनानीमानीति । मधु धमतेर्विपरीतस्य ॥

साविता सर्वस्य प्रसविता । तस्यपा भवति ॥ ३१ ॥ ७ ॥

# स्विता यन्त्रेः एथिवीमंरम्गादस्कम्भने संविता यामंहंहत्। अश्वीमवाधुक्तहुनिंमन्तिरक्षमृतृते बहं संविता संमुदम्॥

सविता यन्त्रेः ष्टथिवीमर्मयदनारम्भणेऽन्ति हिन्दे हिन्दिता द्यामदंहदश्विमवाधृत्तद्धिनम्-न्तिरित्ते मेघं बद्धमतूर्वे बद्धमतूर्ण इति वास्वरमाण इति वा सविता समुदितारामिति । कमन्यं मध्यमादेवमवन्यत् । आदित्योऽपि सवितोच्यते । तथा च हैरण्यस्यूपेस्तुतोऽर्वन्हिरण्यस्तूप-ऋषिरिदं सूक्तं शोवाच तद्भिवादिन्येषर्भवति ॥ ६२ ॥ ८ ॥

# हिरंण्यस्तूपः सवित्रर्थयां त्वाङ्गिर्यो जुहे वाजे श्रास्मिन्। एवा त्वार्चन्नवंसे वन्दंमानः सोमंस्येग्रांशुं पति जागराहम्॥

हिरगयस्तूषो हिरगयमयः स्तूषो हिरगयमयः स्तूषोऽस्यति वा । स्तूषः स्त्यायतेः सं घातः । सवितर्थया स्वाज्ञिरको जुह्न वाजेऽलेऽस्मिलवं स्वार्चलवनाय वन्द्रमानः सोमस्येत्रांशुं प्रतिज्ञागर्म्यहम् ॥

त्वष्टा न्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ ३३ ॥ ९ ॥

# द्वेवस्त्वष्टां सिक्टिता विक्वरूषः पुषोषं प्रजाः पुंरुधा जंजान । इमा च विक्वा भुवंनान्यस्य महद्देवानां मसुरुत्वमेकंम् ॥

देवस्त्वष्टा सविता सर्वस्त्रवः पोपति प्रजा रसानुपदानेन बहुधा चमा जनयतीमानि च सर्वाणि भूतान्युदकान्यस्य महत्त्वास्मै देवानामग्रुरत्वमेकं प्रज्ञावत्वं वानवत्वं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्थानस्ताश्चास्यामर्था असुरत्वमादिलुप्तम् ॥

बातो वातीति सतः । तस्यैषा भवति ॥ ३४ ॥ १० ॥

वात स्त्रा वांतु भेषुजं शम्भु मंयोभु नों हुदे। प्रण स्त्रायूँषि तारिषत्॥ बात आवातु भैषज्यानि शम्भु मयोभु च नो हृद्याय प्रवर्धयतु च न श्रायुः । श्रामिव्याग्व्यातः । तस्येषा भवति ॥ ३५ ॥ ११ ॥

#### प्रति त्यं चार्रमध्<u>व</u>रं गोंपीथाय प्र हूंपसे। मुरुद्धिरग्न आ गंहि॥

तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे सोडाने मरुद्धिः सहायच्छेति । कमन्यं मध्यमादेवमबस्यत् । तस्यैषापरा भवति ॥ ३६ ॥ १२ ॥

#### अभि त्वां पूर्वपीतये सृजामिं सोम्यं मधुं। मुरुद्धिरग्न त्रा गंहि॥

ः श्रभिसृजामि त्वा पूर्वपतिये पूर्वपानाय सोम्यं मधु सोममयं सोऽग्ने मरुद्धिः सह।-राच्छेति ॥ ३७ ॥ १३ ॥

#### इति चतुर्थाऽध्यायस्य तृतीयः पादः॥

2000

# अथ चतुर्थः पादः ॥

वेनो वेनतेः कान्तिकर्मगाः । तस्यैपा भवति ॥ ३८ ॥ १ ॥

#### ऋषं वेनश्वीदयत्प्रिशिंगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इमम्पां संङग्मे सूर्यस्य शिशुं न विपां मृतिभीरिहान्ति॥

अयं वेनश्चोदयतप्रिनगर्भाः प्राष्टवर्णगर्मो श्राप इति वा ज्योतिर्नरायुज्योतिरस्य अरायुस्थानीयं भवति । जरायु जरया गर्भस्य जरया यूयत इति वा । इममपां च सङ्गमने सूर्यस्य च शिशुमिव विषा मतिभी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा । शिशुः शंसनीयो भवति शिशीतेर्वा स्याद् दानकर्मणश्चिरलञ्चो गर्भी भवति ।।

श्रमुनीतिरमूत्रयति । तस्यैषा भवति ॥ ३६ ॥ २ ॥

त्र्रसुनीतेमनी अस्मासुधारय जीवातं वेसुप्रतिरा न आयुः। रारन्धि नः सूर्यस्य सन्दर्शि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ॥ श्रमुनीते मनोऽस्मासु धारय चिरं जीवनाय प्रवर्धय च त आयू रन्धय च नः सूर्ध्य-स्य सन्दर्शनाय । रध्यनिर्वशगमनेऽपि दृश्यते । मा रधाम द्विपते सोम राजन्तित्यपि निगमो भवति । घृतेन त्वमारमानं तन्वं वर्धयस्व ।।

ऋतो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ४० ॥ ३ ॥

#### ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीऋतस्यं धीतिर्हीजनानि हन्ति। ऋतस्य इलोको बधिरा तंतर्द कशी बुधानः शुचमान आयोः॥

ऋतस्य हि शुरुवः सन्ति पूर्वी ऋतस्य प्रजावर्जनीयानि हन्त्यृतस्य श्लोको बिधरस्यापि कर्णीवातृणाति । बाधरो बद्धश्रोत्रः कर्णी बोधयन्दीष्यमानश्चायोरयनस्य मनुष्यस्य उयोति-षो बोदकस्य वा ॥

इन्दुरिन्धेरुवर्तेवी । तस्यैषा भवति ॥ ४१ ॥ ४ ॥

प तहोंचेयं भव्यायेन्दं हव्यो न य इपवानमन्म रेजिति रक्षोहा मन्म रेजिति । स्वयं सो अरमदा निदो वधेरंजेत दुर्मतिम्। त्रवंस्रवेदशंसोऽवत्रस् । अवंक्षुवनिव स्रवेत्॥

प्रज्ञवीमि तद्भव्यायेन्द्रवे हवनाई इव य इपवानलवान्कामवान्वा मननानि च नो रेज यित रत्तोहा च बलेन रेजयित । स्वयं सोऽस्मद्भिनिन्दितारं वधरनेत दुर्मानिम् । अवस्व वेद्वशंसस्ततश्चावतरं क्षुद्रामिवावस्त्रवेत् । अभ्यासे भूयाँसमर्थं मन्यन्ते यथाहो दर्शनीयाहे। दर्शनीयेति। तस्परुच्छेपस्य शीलम्। परुच्छेप ऋषिः पर्ववच्छेपः परुषि परुषि शेषोऽस्येति वा।।

इतीमानि सप्तिविशतिर्देवतानामधेयान्यनुक्रान्तानि । सूक्तमाञ्जि हविभािक्जि । तेपा-मेतान्यहिवभीञ्जि वेनोऽसुनीतिर्ऋत इन्दुः ॥

मजापतिः प्रजानां पाता वा पालियता वा । तस्यैपा भवति ॥ ४२ ॥ ५ ॥

प्रजापतेः न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बंभूव। यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु व्यं स्यांम पतंयो रघीणाम्॥

प्रजापते न हि त्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि परिवभूव । यत्कामःस्ते जुहुम-स्तन्नो श्रस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाभित्याणिः ॥ श्राहिट्योद्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ४२ ॥ ६ ॥

# अब्जामुक्यैरिह गृगािषे बुध्ने नदीनां रर्जस्सु षीदंन् ॥

अन्तुजमुक्यैरहिं गृणीषे बुक्तं नदीनां रजस्मूदकेषु पीदन् । बुक्तमन्तिरिक्तं बद्धाः अ-स्मिन्धृता आप इति वेदमपीतरक् बुक्तमेतस्मादेव बद्धाः आस्मिन्धृताः प्राणा इति । योऽहिः स बुक्त्यो बुक्तमन्तिरक्तं तन्तिवासात् । तस्यैषा भवति ॥ ४४ ॥ ७॥

#### मा नोऽहिं बुधयों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्त्रिधहतायोः॥

मा च नोऽहिर्बुद्ध्यो रेषणाय घान्मास्य यज्ञोखा च स्निधद्यज्ञकामस्य ।।
मुप्रेशी व्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ ४५ ॥ = ॥

#### एकः सुपूर्णः स संमुद्रमा विवेश स इदं विद्वं भुवनं वि चेष्टे। तं पाकेन मनसा पञ्चमन्तित्स्तं मातारेळिह स उरेळिहमातरम्

एकः सुपर्णः स समुद्रमाविशित स इमानि सर्वाणि भूतान्यभिविपश्यति तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितः । इत्युवेर्देष्टार्थस्य शीतिभैवत्याख्यानसंयुक्ता । तं माता रेढि वागेषा मा-ध्यमिका स उ मातरं रेढि ॥

पुरूरवा बहुवा रोरूयते । तस्यैषा भवति ॥ ४६ ॥ ६ ॥

#### समंस्मिन्जायंमान आसत् ग्ना उतेमंवर्ध<u>त्र</u>याः स्वगूर्ताः । महे यत्त्वां पुरूरवो रणायावर्धयन्दस्युहत्यांय द्वेवाः ॥

समासतास्मिञ्जायमाने ग्ना गमनादापो देवपत्नयो वापि वैनमवर्डयञ्चद्यः स्वगूर्ताः स्वयंगामिन्यो महते च यत्त्रा पुरूरवो रखाय रमणीयाय संप्रामायावर्षयन्दस्युहत्याय च देवाः ॥ ४०॥ १०॥

इति चतुर्थाध्यायम्य चतुर्थः पादः।

समाप्तश्चायमध्यायः॥

निरुक्ते दशमोऽध्यायः समाप्तः॥

#### अथ पञ्चमाध्यायारम्भः॥

#### तत्र प्रथमः पादः॥

श्येनो ब्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ १ ॥

#### आदार्य रयेनो अभरत्सोमं सहस्रं सवाँ अयुतं च सार्क-म् । अत्रा पुरंन्धिरजहादरांतीर्मदे सोर्मस्य मूरा अमूरः ॥

श्रादाय श्येनोऽहरत्सोमं सहस्रं सवानयुतं च सह सहस्रं सहस्रसाव्यमिभेषेत्य तत्रायुतं सोमभन्तास्तत्तम्बन्धेनायुतं दक्तिणा इति वा । तत्र पुरिन्धरजहादिभित्रानदानानिति वा। मदे सोमस्य मूरा अमूर इति । ऐन्द्रे च सूक्ते सोमपानेन च स्तुतस्तस्मादिव्दं मन्यन्ते ॥

श्रोषधिः सोमः सुनोतेर्यदेनमभिषुगवन्ति । बहुलमस्य नैवगटुकं वृत्तमाश्चर्यमिव प्रा-धान्येन । तस्य पावमानीषु निदर्शनायोदाहरिष्यामः ॥ १ ॥

#### स्वादिष्ठया मदिष्ठया पर्वस्य सोम् ।रयाध । इन्द्रांय पातंवे सृतः ॥

इति सा निगद व्याख्याता । अर्थपापरा भवति चन्द्रमभी वैतस्य वा ॥ १ ॥

#### सोमं मन्यते पिष्वान्यत्संस्पिपनत्योपंधिम् । सोमं यं ब्रह्मागां विदुर्न तस्यांक्नाति कक्चन ॥

ं सोमं मन्यते पपिवान्यत्मिन्पिपात्योषधिमिति वृथामुतमसोममाह सोमं यं ब्रह्माणो वि-दुरिति न तस्याश्चाति कश्चनायज्वेत्यधियज्ञम् । श्रयाधिदैवतं सोमं राग्यते पपिवान्यत्स-मिपषन्त्योषधिमिति यजुः मुतमसोममाह सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्चनद्रमसं न तस्याश्चाति कश्चनादेवइति । श्रयेषपापरा भवति चन्द्रमसो वैतस्य वा ॥ ४ ॥

यत्त्वां देव प्रापिवंन्ति तत् आ प्यांयसे पुनः । वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास त्राकृतिः ॥ यस्वा देव प्रिविन्ति तत आप्यायसे पुनिरिति नाराशंसानभिषेत्य पूर्वपद्मापरपद्माविति वा । वायुः सोमस्य रिद्धाता वायुमस्य रिद्धातारमाह सादचर्याद्रसहरणाद्वा समानां संवत्सराणां मास आकृतिः । सोमो रूपिवशेषरोपिधश्चन्द्रमा वा । चन्द्रमाश्चायन्द्रमित चन्द्रो माता चान्द्रं मानमस्येति वा । चन्द्रश्चन्दतेः कान्तिकर्मणश्चन्द्रनित्यप्यस्य भवति चारु द्र-मिति चिरं द्रमिति चमेर्वा पूर्वम् । चारु रुचिवर्यरीतस्य । तस्येषा भवति ॥ ५ ॥

#### नवीनवो भवति जार्यमानोऽह्नां केतुरुपसमित्यप्रम् । भागं देवेभ्योविदंधात्यायन्त्र चन्द्रमास्तिरते द्वीर्घमायुः॥

नवानवो मवित जायमान इति पूर्वपद्मादिमाभिप्रत्याह्नां केतुरुषसामित्यग्रमित्यपरपद्मा-नतमांगेषेत्य । आदित्यदैवतो दित्यः पाद इत्येके । भागं देवेभ्यो विद्वात्यायन्नित्यर्थमा-सेज्यामभिषेत्य । प्रवर्धयते चन्द्रमा दीर्धमायुः ॥

मृद्युमिर्यवीति सतो वृतं च्यावयवीति वा शतवताचो में।इगल्यः। तस्येषा भवति।।६॥ परं मृत्यो त्रानु परंहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्। चत्तुं प्मते शृण्वते तेववीसि मानंः प्रजां रीरिपो मोत वीरान्॥

परं मृत्यो धुनं धृत्यो धुन परिक्षि मृत्यो काथेतं तेन मृत्यो मृतं च्यावयते भवति मृत्यो मदेवी मुदेवी । तेषाभेषा भवति ॥ ७ ॥

त्वेषमित्था समर्थां शिमीवतोरिन्दांविष्णू सुत्पावांमुरुष्यति। या मत्यीय प्रतिधीयमांन्भित्कृशानोरस्तुं रसनामुंरुष्यथः॥

इंति सा निगदव्याख्याता ॥

विश्वानरो व्याख्यातः । तस्येपा भवति ॥ = ॥

प्रवो महे मन्दंमानायान्ध्सोऽची विक्वानंराय विश्वाभुवे। इन्दंस्य यस्य सुमंखं सहो महि श्रवीनृष्णं चरोदंसी सप्र्यतः॥

प्राचित सृयं स्तुतिं महतेऽन्यसोऽह्मस्य दात्रे मन्दमानाय मोदमानाय स्तूयमानाय श-ब्दायमानायेति वा विश्वानशय सर्वे विभूतायेन्द्रस्य यस्य श्रीतौ सुमहद् वलं महच्च श्रवणीयं यशो नृम्णं च बलं नृह्मतं द्यावाष्ट्रियिव्यो वः परिचरत इति । कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत् । तस्यैपापरा भवति ॥ ६ ॥

# उदु ज्योतिरुमृतं विश्वजन्यं विश्वानंरः सविता देवो अश्रेत्।

उद्शिश्रियज्ज्योतिरमृतं सर्वजन्यं विश्वानरः साविता देव इति ॥ धाता सर्वस्य विघाता । तस्यैषा भवति ॥ १०॥

#### धाता ददांतु <u>दाशुषे</u> प्राचीं <u>जीवातुमक्षिताम् ।</u> व्ययं देवस्यं धीमहि सुमतिं सत्यधर्मणः ॥

धाता ददातु दत्तवते प्रवृद्धां जीविकामनुपर्द्धाणां वयं देवस्य धीमहि सुमितं कल्याणी मितं सत्यधर्मणः ॥

विषाता षात्रा ज्याख्यातः । तस्येष निषातो मबति बहुदेवतायाग्राचि ॥ ११ ॥ सोमंस्य राज्ञो वर्रणस्य धर्मीणि वृहस्पतेरचुंमत्या उ शर्मीणि । तवाहमय मंघवहुपंस्तुतो धात्रविधांतः कुलशाँ अभत्तयम्॥

इत्येताभिर्देवताभिरभिषमूतः सोमकलशानभन्तयभिति । कलशः कस्मात्कला अस्मि-ज्केरते मात्राः । कलिश्च कलाश्च किरतेर्विकीर्णमात्राः ।। १२ ॥

#### इति पञ्चमाऽध्यायस्य प्रथमः पादः॥

#### अथ द्वितीयः पादः ॥

अथातो मध्यस्थाना देवगरााः ॥ तेषां महतः मधमगामिनो म-वन्ति । महतो भितराविणो वामितरोचिनो वामहद्रवन्तीति वा । तेपामेपा भवति ॥१६॥१॥ आ विद्युनमंद्रिम्हतः स्ववी रथीभिर्यात ऋष्टिमद्भिर्श्वपर्णैः । स्रा वार्षिधया न इपा वयो न पंप्तता सुमायाः ॥

विद्युनमिद्धिमहिरश्वपर्थीरश्वपतनैर्विषष्टेन च नोऽन्नेन वय इवापतत सुमायाः कल्याणकर्माणो वा कल्याणप्रज्ञा वा ।।

रुद्धा व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ १४ ॥ २ ॥

#### आ र्रदा<u>स</u> इन्दंबन्तः सुजोषंसो हिरंण्यथाः सुवितायं गन्तन । इयं वो अस्मत्प्रतिहर्यते मृतिस्तृष्णजे न दिव उत्सां उद्वन्यवे॥

आगच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजीपणाः सुविताय कर्मण इयं बोऽस्मद्रि प्रतिकामयते मितिरतृष्णज इव दिवा उत्सा उदन्यते । तृष्णकृष्यतेरुद्रन्युरुद्रन्यतेः ॥

असमव उरु भान्तीति वर्तेन भान्तीति वर्तेन भवन्तीति वा । तेषामेषा भवति ॥१५॥३॥

#### विष्ट्वी शमी तरिणत्वेन वाघतो मतीसः सन्तो अमृत्त्वमानशुः। सौधन्वना ऋभवः सूर्रचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः॥

कृत्वा कर्माणि चित्रत्वेन वोहारो मेघाविनो वा मर्तासः सन्तोऽमृतत्वमानशिरे सौध-न्वना ऋभवः सूरख्याना वा स्रप्रद्या वा संवत्सरे समष्टच्यन्त घीतिभिः कर्मभिः । ऋभुः विभवा वाज इति सुघन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा वभूवृत्तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां बहुविन-गमा भवन्ति न मध्यमेन । तदेतहमोश्च बहुवचनेन चमप्तस्य च संस्तवेन बहूनि दश्तयीपु मूक्तानि भवन्ति । श्रादित्यरश्मयोऽष्युभव उच्यन्ते ।।

#### अगोह्यस्य यदसंस्तना गृहे तद्येदस्यवो नानुं गच्छथ।

श्रमोह्य श्रादित्योऽगृहनीयस्तस्य यदस्वपथ गृहे यावत्तत्र भवध न ताबदिह भवेथेति ॥

अङ्गिरसो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ १६ ॥ ४ ॥

#### विर्रूपाम् इहपंयुस्त इद्गंम्धीरवेपसः । ते अङ्गिरसःसूनवस्ते अग्नेः परि जिल्ले ॥

बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भीरकर्माणो वा गम्भीरप्रज्ञा वा ति हिरसः ुत्रास्ते ऽग्नेरिविजिहिर इत्यानिजन्म ॥

<u>षितरो व्याख्याताः । तेषामेषा मत्रति ॥ १७ ॥ ५ ॥</u>

#### उदीरतामवंर उत्परांस उन्मध्यमाः पितरंः सोम्यासंः । असुं य ईयुरंवृका ऋंतज्ञास्ते नोंऽवन्तु पितरो हवेषु ॥

उदीरतामवरउदीरतां पर उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः सोम्यसम्पादिनस्तेऽमु ये प्राणमन्बीयुरहका अनित्राः सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा ते न आगच्छन्तु पितरो हानेषु । माध्यमिको यम इत्याहुस्तनमाध्यमिकान्यितृनमन्यन्ते ॥

अक्रिसो व्याख्यातः <u>पितरे। व्या</u>ख्याता भृगते। व्यख्याताः । अधर्वाणोऽश्रनवन्तस्थ-वितिश्चरतिकर्मा तस्प्रतिवेधः । तेषामेषा साधारणा भवति ॥ १८ ॥ ६ ॥

#### त्राङ्गिरसो नः पितरो नवंग्वा अर्थर्वाणो भृगंवः सोम्यासः । तेषां वयं सुंमतो यज्ञियांनामपि भद्रे सीमनसे स्याम ॥

श्रङ्गिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वाथर्वाणो मृगवः सोम्याः सोमसम्पादिनस्तेषां वयं सुमतौ कल्याग्यां मतौ यज्ञियानामि चेषां भद्रे भन्दनीय भाजनकति वा
कल्याणे मनिस स्योमिति । भाध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः पितर इत्याख्यानम् । श्रथाप्यूषयः स्तूयन्ते ॥ १६ ॥ ७ ॥

सूर्यंस्येव <u>वक्षयो</u> ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीरः। वार्तस्येव प्रज्वो नान्ये<u>न</u> स्तोमो वसिष्टा अन्वेतवे वः॥

इति यथा ॥

श्राप्तचा श्राप्तोतेः । तेषामेव निपातो भवत्यैन्द्यामृचि ॥ २० ॥ = ॥

स्तुपेय्यं पुरुवपैसम्भवीम्नतंममाप्त्यमाप्त्यानांम् । आ दर्पते शवंसा सप्त दानून्य सांच्तते प्रतिमानांनि भूरि ॥

स्तोतव्यं बहुरूपमुरुभूतमीश्वरतममाप्तव्यानामाहणाति यः शवसा बलेन सप्त दातृनिति वा सप्त दानवानिति वा प्रसाद्यते प्रतिमानानि बहुनि । साद्यतिराप्तेतिकर्मा।। २१॥ र ॥

इति पञ्चमाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

#### ग्रथ तृतीयः पादः॥

त्राथातो मध्यस्थानाः स्त्रियः ॥ तासामिदातिः प्रथमागामिनी भवति । श्रीदितिर्व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २२ ॥ १ ॥

#### दक्षरंय वादिते जन्मंनि <u>व्र</u>ते राजांना मित्रांवर्गा। विवासिस। अतूर्तपन्थाः पुरुष्यो अर्थमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु॥

द्वस्य वादिते जन्मिन त्रते कर्णिण राजानौ भित्रावरुणौ परिचरित । विवासितः परिचर्यायां हविष्मनाविवासितीत्याशास्त्रेवां । त्रातूर्तपन्था अत्वरमाणपन्था बहुरघोऽर्यभादि-त्योऽरित्रियच्छित । सप्तहोता सप्तास्म रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति सप्तैनमृषयः स्तुवन्ती-ति वा विषमरूषेषु जन्ममु कर्ममृद्येषु । आदित्यो दत्त इत्याहुरादित्यमध्ये च स्तुते।ऽदि-तिर्दाद्यायणी । अदितेर्द्वो अजायत दत्तादितिः परीति च तत्कथमुपपद्येत । समानज-नमनौ स्यातामित्यपि वा देववर्नेणेतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतरप्रकृती ॥ अगिरप्यादितिरु-च्यते । तस्येषा अविते ॥ २३ ॥ २ ॥

#### यस्मे त्वं सुद्रविगा। ददांशो ऽनागास्त्वमंदिते सर्वताता। य भद्रेण शर्वसा चोदयांसि प्रजावंता राधंसा ते स्यांम ॥

यसमै तवं सुद्राविशो ददास्यनागास्त्वमनपराधत्वमदिते सर्वामु कर्मतितपु । आग आङ् पूर्वाद् गमरेन एतः किल्विपं किल्मिदं सुकृतकर्मशो भयं कीर्तिमस्य भिनचीति वा । यं भद्रेश शतसा बलेने चोद्रयसि प्रजावता । च रायसा धनेन ते वयमिह स्थामिति ॥ सरमा सरशात् । तस्या एषा भवति ॥ २४॥ २॥

#### किमिच्छन्ती सरमा पेदमानइ दूरे हाध्या जगुरिः पराचैः। कास्मेहितिःका परितंबस्यासीत्कथं रुसायां अतरःपयांसि॥

किमिच्छन्ती सरमेदं पानड़ दूरे हाध्या जगुरिर्जङ्गम्यतेः पराञ्चेते राचितः का तेऽस्मा-स्वर्थिहितिरासीर्दिक परितकनम् । परितनम्या रात्रिः परित एनां तक्या । तक्येत्युष्णनाम तकत इति सतः । कथं रसाया अतरः पयांसीति । रसा नदी रसतेः शुब्दकर्मणः कथं रसानि तान्युदकानीति वा । देवशुनीन्द्रण प्रहिता पाणि।भिरसुरैः समूद इत्याख्यानम् ॥

सरस्वती व्याख्याता। तस्या एषा भवति ॥ २५ ॥ १८ ॥

पावका नः सरंस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वंष्टु धियावंसुः॥ पावका नः सरस्वत्यन्ने स्त्रवती यज्ञं बष्टु भियाबसुः कर्भवसुः । तस्या एषापराः भवति ॥ २६ ॥ ५ ॥

#### महो अ<u>र्</u>णः सरंस्व<u>ती</u> प्र चेतयति <u>केतुनां ।</u> धि<u>यो विश्वा</u> वि राजिति ॥

महद्र्णः सरस्वती प्रचेतयित प्रज्ञापयित केतुना कर्मणा प्रज्ञया वेमानि च सर्वाणि प्रज्ञानान्यानिविराजित । वागर्थेषु विधीयते तस्मान्माध्यामिकां वाचं मन्यन्ते ॥

वाक्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २७ ॥ १ ॥

#### यद्वाग्वदंन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निप्सादं मन्दा । चतंस्र ऊजी दुदुहे पर्यांसि कं स्विदस्याः पर्मं जंगाम ॥

यद्वाग्वदन्त्यविचेतनान्यविज्ञातानि राष्ट्री देवानां निषमाद मन्द्रा मदना । चतस्रोऽनु-दिश ऊर्न दुदृहे पयांसि क स्विदस्याः परमं जगामिति यत्प्रीयवीं गच्छतीति वा यदादित्य-रश्मयो हरन्तीति वा । तस्या एवापरा भवति ॥ २०॥ ७ ॥

#### देवीं वाचंमजनयन्त देवास्तां विश्वक्षंपाः प्रश्वो वदन्ति। सा नो मन्देषमूर्जं दुर्हाना धेनुवीग्रस्मानुष सुष्टुतेतुं॥

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां सर्वरूपाः पशरो वदन्ति व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च। सा

श्रनुमती राकेति देवपलचाविति नैककाः पौर्णमास्याविति याजिका या पूर्वा पौर्ण-मासी सानुमतियोक्तरा सा राकेति विज्ञायते ॥

अनुमतिरनुमननात् तस्या एषा भवाति ॥ २६ ॥ = ॥

#### अन्विदंनुमते त्वं मन्यांसे शं चं नस्कृधि। क्रत्वे दत्तांय नो हिनु प्र ण आर्यूंपि तारिपः॥

श्रनुमन्यस्वानुमते त्वं मुखं च नः कुर्वन्नं च ने। ऽपत्याय थेहि प्रवर्धय च न आयुः।। राका रातेर्दानकर्मणः। तस्या एषा भवति ॥ २०॥ १॥

राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शुगाति नः सुभगा बेर्धतुत्मनां। सीव्यत्वर्पः सूच्याच्छियमानया ददति <u>वी</u>रं शतदायमुक्थ्यंम् राकामइं सुहानां सुष्टुत्या हये शृणोतु नः सुभगा बोधत्वात्मना सीव्यत्वपः प्रजनन-कर्म मूच्याच्छिद्यमानया सूची सीव्यतेः । ददातु वीरं शतप्रदमुक्थ्यं वक्तव्यप्रशंसम् ॥

सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्याविति नैरुक्ता श्रमावास्य इति याज्ञिका या पूर्वीमावा-सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहूरिति विज्ञायते ।

सिनीवाली सिनमनं भवति सिनाति भूतानि वालं पर्व वृणातेस्तस्मिन्नन्नवती वालिनी वा वालेनैवास्यामणुत्वाचनद्रमाः सवितव्यो भवतीति वा। तस्या एषा भवति॥ ३१॥ १०॥

#### सिनीवालि एथुं <u>षुके</u> या <u>देवानामसि</u> स्वसां। जुपस्वं <u>ह</u>व्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्दि नः॥

सिनीवालि पृशुज्ञवने । स्तुकः स्त्यायतेः सङ्घातः पृथुकेशस्तुके पृथुस्तुके वा। या त्वं देवानामिस स्वसा । स्वसा सु असा स्वेषु सीदतीति वा। जुपस्य हृज्यमदनं प्रजां च देवि दिश नः ॥

कुहूर्गृहतेः काभूदिति वा क सही हूयत इति वा काहुतं हिविर्जुहोतीति वा । तस्या एपा भवति ॥ ३२ ॥ ११ ॥

## \* कुहूमहं सुवृतं विद्यनापंसमास्मन्यज्ञे सुहवां जोहंवीमि । सानो ददातु श्रवंणं पितृगाां तस्यै ते देवि ह्विपां विधेम ॥

कुहूमहं मुवृतं विदितकर्माणमस्मिन्यज्ञे मुहानाम हये । सा नो ददातु श्रवणं पितृणां पित्र्यं घनमिति वा पित्र्यं यश इति वा । तस्ये ते देवि हविषा विधेमेति व्याख्यातम् । यमी व्याख्याता । तस्या एपा भवति ॥ ३३ ॥ १२ ॥

#### अन्यमू षु त्वं यंम्यन्य उ त्वां परिं प्वजाते लिबुंजेव वृक्षम्। तस्यं वा त्वं मनं इच्छा सवातवाधां कृणुप्व सांविदं सुभंदाम्॥

श्रान्यमेत्र हि त्वं यम्यायहत्वां परिष्वक्क्यते लिबुजेव युक्तं तस्य वा त्वं मन इच्छ स वा तवाधानेन कुरुष्व संविदं सुभद्रां कल्याग्यभद्राम् । यमी यमं चकमे तां प्रत्याचचक्त इत्याख्यानम् ॥ २४ ॥ १६ ॥

#### इति पञ्चमाऽध्यायस्य तृतीयः पादः॥

To const

#### अथ चतुर्थः पादः ॥

उर्वशी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३५॥ १॥

#### विद्युत्र या पतंन्ती दविद्योद्धरंन्ती मे ऋप्या काम्यांनि । जिनष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः ॥

विद्युदिव या पतन्त्यद्योतत इरन्ती मे अप्य काम्यान्युदकान्यन्तरिक्तलोकस्य यदा नूनमयं जायेताद्भचोऽध्यव इति नर्थो मनुष्यो तृभ्यो हितो नरापत्यमिति वा सुजातः सुजा-ततराऽथोर्वशी प्रवर्धयते दुर्धिमायुः ॥

पृथिवी व्याख्याता । तस्या एथा भवति ॥ ३६ ॥ २ ॥

#### बक्रित्था पवैतानां खिदं विभर्षि प्रथिवि॥ प या भूमिं प्रवत्वति मुद्धा जिनोपिं महिनि ॥

सत्यं त्वं पर्वतानां मेवानां खेदनं छेदनं भेदनं बलममुत्र धारयसि प्राधिव प्रजिन्वसिया भूमि प्रवणवति महत्वेन महतीत्यदक्वतीति वा ॥

## इन्द्राणीन्द्रस्य पति । तस्या एपा भवति ॥ ३० ॥ ३ ॥ ३० ३० ३० १० १० इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम् । नुह्यस्या अप्रं चन जरसा मरंते पतिः । विश्वरमादिन्द्र उत्तरः ॥

इन्द्राणीमासु नारिपु सुभगामहमशृणवं नह्यस्या अपरामिष समां जस्या स्त्रियते पतिः सर्वस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रुमः । तस्या एषापरा भवति ॥ ३ = ॥ ४ ॥

#### नाहमिन्द्राणि शरगा सख्युंईपाकंपेर्ऋते । यस्येदमप्यं ह्विः प्रियं देवेषु गच्छंति । विक्वंस्मादिन्द् उत्तरः ॥

नाहामिनद्राणि रमे सस्युर्वेपाकपेर्ऋते यस्येदमप्यं हावरेप्सु शतमाद्भः संस्कृतामिति वा पियं देवेषु निगच्छति सर्वस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूम: ॥

गौरी रोचते जर्नलातिक में गोऽयमपीतरो गौरो वर्ण एतस्म देव प्रशस्या भवति । तस्या एपा भवति ॥ ३८ ॥ ५ ॥

परमें में जा चार्य करता है। की इन सम्बूरी नारियों में में में में मी भाग की नेपान का भिन नामां के राम वापीत वधीन ही

#### गौरीमिंमाय साळिलानि तत्त्वत्येकंपदी द्विपदी साचतुंष्पदी। अष्टापंदी नवंपदी बभूवुपी सहस्राक्षरा पर्मे व्योमन् ॥

गैरिशिनिमिषाय सिललानि तद्यानी कुर्वत्येकपदी मध्यमेन द्विपदी मध्यमेन चादित्येन च चतुष्पदी दिशिभरष्टापदी दिशिभश्चावान्तरिदिशिभश्च नवपदी दिशिभश्चावान्तरिदिशिभ्धादित्येन च सहस्राद्यरा बहूदका परमे व्यवने । तस्या एषापरा भवति ॥ ४० ॥ ६ ॥

#### तस्याः समुद्रा ऋधि वि संरन्ति तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चतंस्रः। ततः क्षरत्यसरं तिहरवमुपं जीवति ॥

तस्याः समुद्रा श्राधिविक्तरित वर्षन्ति मेवास्तेन जीवन्ति दिगाश्रयाणि भूतानि ततः स्वरत्यक्तरमुद्रकं तत्सर्वाणि भूतान्युपनीवन्ति ॥

ग्रंच्योख्याता। तस्या एषा भवति ॥ ४१॥ ७॥

#### गोरंमीमेदनुं वृत्सं सिपन्तं मूर्डानं हिङ्डंकृणोन्मात्वा उं। सुक्षांणं घर्ममाभवावशाना मिमाति मायुं पयंते पयोभिः॥

गौरन्वमीमेद्वत्सं निमियन्तमनिगियन्तमादित्यमिति वा मूर्धानमस्यामिहिङ्ङकरोन्मन-नाय स्कारणं सरणं धर्न हरणमभिवादशाना मिमाति मायुं प्रप्यायते पयोभिः । मायुमिबा-दित्यमिति वा । बारोषा माध्यामिका धर्मधागिति याज्ञिकाः ॥

षेनुर्घयतेर्वा धिनोतेर्वा । तस्या एषा भवति ॥ ४२ ॥ = ॥

#### उपंह्नये सुद्धां धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्। श्रेष्ठं सवं संविता सांविप<u>त्रो</u>ऽभी हो घर्मस्तदु पु प वोचम्॥

उपह्रये मुदेग्हनां धेनुमेतां कल्याग्रहस्तो। गोधुगिप च दोग्ध्येनाम् । श्रेष्ठं सवं सिवता मुनोतु न इत्येष हि श्रेष्ठः सर्वेषां सवानां यदुदकं यद्वा पयो यजुष्मदभीद्वो धर्मस्तं मु प्रज्ञवीमि । वागेषा माध्यमिका धर्मधुगिति याज्ञिकाः ॥ क्राह्न्याह्न्त्व्या भवत्यघन्नीति वा । तस्या एषा भवति ॥ ४६ ॥ १ ॥

#### सू<u>यवसाद्गगंवती हि भूया ऋथों वृयं भगंवन्तः स्याम ।</u> ऋदि तृणंमद्ये विश्<u>वदानीं पिबं शुद्धमुंदकमा</u>चरंन्ती ॥

मुयवसादिनी भगवती हि भवाश्येदानी वयं भगवन्तः स्यामाद्धि तृरामध्नेये सर्वदा पिव च शुद्धमुदकमाचरन्ती । तस्या एषापरा भवति ॥ ४४ ॥ १० ॥

हिङ्कृण्वती वंसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागांत्। दुहामश्विभ्यां पयों अद्ययं सा वंधतां महते सौभंगाय॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥

्यथ्या स्वस्तिः पन्थः श्रन्तरित्तं तन्निवासात् । तस्या एषा भवति ॥ ४५ ॥ ११ ॥

स्वस्तिरिद्धि प्रपंथे श्रष्टा रेक्गांस्वत्यामि या वाममेति । सा नो अमा सो अरंणे नि पांतु स्वावेशा भवतु देवगोपा॥

स्वस्तिरेव हि प्रपथे श्रष्ठा रेक्णस्वती धनवत्यभयेतिया वसूनि वननीयानि सा नोडमा गृहे सा निरमणे सा निर्ममने पातु स्वावेशा भवतु देवी गोप्त्री देवान्गोपायिक्विति देवा एनां गोपायान्त्विति वा ॥

उषा ठ्याक्याता । तस्या एषा भवति ॥ ४६ ॥ १२ ॥

अपोषा अनंसः सर्त्सिष्धादहं बिभ्युषी । नि पत्सीं शिक्नथुद्रुषां ॥

श्रमासरदुषा श्रनसः साम्पिष्टान्मेघाद् बिम्युष्यनो वायुरनितेरिष वोपमार्थे स्यादनस इव शक्रटादिव । श्रनः शक्रटमानद्धमार्समश्रीवरमनितेर्वा स्याद्धावनक्रमेण उपजीवन्त्येनन्मे-घोऽप्यन एत्समादेव। यात्रिरशिशनथदृषा वार्षता मध्यमः। तस्या एषापरा भवति ॥४७॥१३॥

#### <u>ए</u>तदंस्या अनं शये सुसंस्पिष्ठं विपा३या। सुसारं सीं परावतः॥

एतदस्या अन आशेते मुसम्पिष्टमितरादिव विपाशि विमुक्तपाशि सप्तारे।पाः परावतः प्रेरितबतः परागताद्वा ॥

इला व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ४=॥ १४ ॥

अभि न इळां यूथस्यं माता स्मब्रदीभिर्वशीवा ग्रगातु। उर्वशी वा बहहिवा गृणानाभ्यूण्याना प्रंभूथस्यायोः। सिषंकु न ऊर्ज्वव्यंस्य पुष्टेः॥

श्राभिगृणानु न इला यृथस्य माता सर्वस्य माता समदाभ नदीभिरुर्वशी वा गृणातूर्व-शी वा बृहादिवा महादिवा गृणानाम्यूगर्वाना प्रमुथस्य प्रमृतस्यायोरयनस्य मनुष्यस्य उयो-तिषो वादकस्य वा सेवतां नोऽत्रस्य पृष्टे: ।।

रोदमी रुद्रस्य पतनी । तस्या एषा भवति ॥ ४६ ॥ १५ ॥

रथं नु मार्रत <u>व</u>यं श्रं<u>व</u>स्युमा हुवामहे। त्रा यस्मिन्त्स्थौ सुरगानि विश्रंती सर्चाम्रुत्सुंरोद्सी ॥

रथं चित्रं मारुतं मेधं वयं श्रवणीयमाह्यामह त्रा यस्मिन्तस्थौ सुरमणीयान्युदकानिः निश्रती सचा मरुद्धिः सह रोदसी ॥ ५०॥ १६॥

इति पञ्चमाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

- eccosone

समाप्तर्चायमध्यायः।

निरुक्त एकादशाऽध्यायश्च समाप्तः॥

#### अथ षष्ट्राध्यायारम्भः॥

#### तत्र प्रथमः पादः ॥

अथातो द्युस्थाना देवताः)॥ तासामाश्वनौ प्रथमागामिनौ मकतः। श्रिक्तौ यद्व्यश्नुवाते सर्व रसेनान्यो ज्योतिषान्यः। अश्वैरश्विनावित्यौर्गवाभः। तत्का-वश्वनौ द्यावाष्ट्रशिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सूर्य्याचन्द्रमसावित्येके राजानौ पुरायक्रतावि-त्यैतिहासिकाः। तयोः काल उर्ध्वमर्घरात्रात्प्रकार्शाभावस्यानुविष्टम्भमनुतमा भागो हि मध्य-मो ज्योतिर्माग आदित्यः। तयोरेषा भवति ॥ १ ॥

#### वसांतिषु रमं चर्थोऽसित्रौ पेत्वांविव । कदेदमंश्विना युवमाभि देवौँ अंगच्छतम्॥

इति सा निगदन्याख्याता । तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुतप्राययोरसं-स्तवेनैयोऽर्घचौं भवति । सासात्यो अन्य उच्यत उपः पुत्रस्तवान्य इति । तयोरेपापरा भवति ॥

इहेइं जाता समंवावशीतामरेपसां तुन्वा ई नामंभिः स्वैः। जिष्णुवीमन्यः सुमंखस्य सूरिटिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे॥

इह चहु च जातौ संस्तृयेते पापेनाशिष्यमानया तन्वा नामाभिश्च स्वैजिप्णुवीमन्यः सुमहतो बलस्यरियता मध्यमे। दिवोऽन्यः सुभगः पुत्र ऊद्धत श्रादित्यः । तयोरेषापरा भवति ॥ ३ ॥

#### <u>प्रातर्युजा वि बोधयाञ्चिन</u>ावेह गंच्छताम् । अस्य सोमंस्य <u>पी</u>तयं ॥

पातर्योगिनै। विबोधयाशिवनाविहागच्युतामस्य सोमस्य पानाय । तयारेषापरा भवति॥ ४ ॥

#### प्रातपैजध्वम् श्विनां हिनोत् न सायमंस्ति दे<u>व</u>या अर्जुष्टम् । उतान्यो अस्मद्यंजते वि चा<u>वः</u> पूर्वैः पूर्वे यजंमानो वनीयान् ॥

प्रातर्यज्ञध्वमश्विनौ प्रहिणुत न सायमास्त देवेज्या ऋजुष्टमेतत् । ऋष्यन्योऽस्मद्यज्ञते वि चावः । पूर्वः पूर्वो यजमानो बनीयान्वनायेतृतमः । तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तस्तास्म- क्रन्या देवता श्रोप्यन्ते ।।

उपा वष्टेः कान्तिकर्मगा उच्छतेरितरा माध्यमिका । तस्या एषा भवति ॥ ४ ॥

उष्काञ्चित्रमा भंगस्मभ्यं वाजिनीवति । येनं तोकं च तनयं च धामंहे ॥

उपस्ताचित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमाहरास्मभ्यमन्नवाति येन पुत्रांश्च पौत्रांश्च द्धीमहि । तस्या एषापरा भवति ॥ १ ॥

पुता <u>उ</u>त्या <u>उपसंः केतुमंक्रत पूर्वे</u> अर्धे रजसो भानुमंञ्जते । निष्कृण्वाना आयुंधानीव धृष्गा<u>वः प्रति</u> गावोऽसंषीर्यन्ति <u>मातरंः</u>॥

एतास्ता उषसः केतुमक्रपत प्रज्ञानमेकस्या एव पूजनार्थे बहुवचनं स्यात् । पूर्वेऽर्थेः ऽन्तिरिक्षलोकस्य समञ्जते भानुना । निष्टण्याना आयुधानीव घृष्णवः । निरित्येष समिन्त्येतस्य स्थाने । एमीदेषां निष्कृतं जारिणीवेत्यपि निगमो भवति । प्रति यन्ति गावो गम-नादरुषीरारोचनान्मातरो भासो निर्मात्रचः ॥

मूर्या सूर्यस्य पत्न्येवैवाभिसृष्टकालतमा । तस्या एवा भवति ॥ ७ ॥

मुक्तिंशुकं शंलमििं विश्वरूपं हिरंण्यवर्गा मुन्तं सुचक्रम् । आ रोहं सूर्ये अमृतंस्य लोकं स्योनं पत्ये वहुतुं कृंणुष्व ॥

सुकाशनं शत्तमलं सर्वरूपमपि बोपमार्थे स्यातमुक्तिंशुकिमिव शलमिति । किंशुके कंशतेः प्रकाशयिकमेणः शल्मालीः मुशरो भवति शरवान्वा । आरोह सूर्थे अमृतस्य लोकमुद्दकस्य मुखं पत्ये बहतुं कुरुष्व । सविता सूर्यी प्रायच्छत्सोमाय राज्ञे प्रजापत्ये वेति च ब्राह्मणम् ॥

वृषाकपायी वृषाकपेः पत्न्येषैवाभिसृष्टकालतमा । तस्या एपा भवति ॥ = ॥

#### र्यांकपायि रेवंति सुर्वत्र स्रादु सुरन्वेषे । घसत्त इन्द्रं उत्तर्णः प्रियं कांचित्करं दृविविंश्वरमादिन्द् उत्तरः ॥

वृषाकपायि रेवित सुपुत्रे मध्यमेन सुस्तुषे माध्यमिकया वाचा । स्तुषा साधु-सादिनीति वा साधुसानिनीति वा स्वपत्यं तत्सनोतीति वा । प्राश्नातु त इन्द्र उत्तरण एतान्माध्यामिकान्त्संस्त्यायान् । उत्तरण उत्ततेर्वृद्धिकमण उत्तन्त्युदकेनेति वा । प्रियं कुरुष्व मुखचयकरं हविः मुखकरं हविः सर्वस्माय इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूम भादित्यम्।।

सरएयः सर्गात् । तस्या एषा भवति ॥ ६ ॥

#### अपांगूह<u>ब्रमृतां मत्य</u>िभ्यः कृत्वी सर्वर्णामदद्युर्विवस्विते । <u>उ</u>ताञ्चिनांवभर्यत्तदा<u>र्सा</u>दजंहादु हा मिथुना संरुण्यूः॥

अप्यगूहन्नमृतां मर्त्येम्यः कृत्वी सवर्णामददुर्निवस्वतेऽप्यश्विनावभरद्यत्तदासीदजहाद् द्वौ मिथुनौ सरययः । मध्यमं च माध्यमिकां च वाचिमिति नैरुक्ता यमं च यमीं चेत्यैति-द्वासिकाः । तन्नेतिहासमाचद्यते । त्वाष्ट्री सरययूर्विवस्वत आदित्याद्यमौ मिथुनौ जनया-व्यकार । सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाध्यं रूपं कृत्वा प्रदुद्राव स विवस्वानादित्य आ-श्वमेव रूपं कृत्वा तामनुस्त्य सम्बभूव ततोऽश्विनौ जज्ञाते सवर्णायां मनुः । तद्भिवा-दिन्येषर्भवति ।। १० ॥

#### त्वष्टां दु<u>ष्टि</u>त्रे व<u>ंहतुं</u> कृ<u>णोतीतीदं विक्वं भुवनं समेति । यमस्यं माता पंर्युद्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश॥</u>

त्वष्टा दुहितुर्वहनं करोति।ते विश्वं भुवनं समेतीमानि च सर्वािग् भूतान्यभिसमाग-च्छन्ति यमस्य माता पर्युद्धमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्यादित्यो-देवेऽन्तर्धीयते ॥ ११ ॥

#### इति षष्ठाऽध्यायस्य प्रथमः पादः॥

#### ऋथ द्वितीयः पादः॥

स्विता व्याख्यातः । तस्य कालो यदा द्यौरपहततमस्का कीर्यारिमर्भवति । तस्यैषा

### विश्वां रूपाणि प्रतिं मुञ्जते क्विः प्रासावी हुदं हिपदे चतुंष्पदे। वि नाकं मरूपत्सि विता वरेगयोऽनुं प्रयागां मुषसो वि राजिति॥

सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुञ्चते मेधावी किवः क्रान्तदर्शनो भवित कवतेर्वा प्रमुविति भद्रं द्विपाद्भ्यश्च चतुष्पाद्भ्यश्च व्यचिष्यपन्नाकं सिवता वरणीयः प्रयाणमनूषसो विराः जित । अयोरामः सावित्र इति पशुसमाम्राये विज्ञायते । कस्मात् सामान्यादित्यधस्तान्द्वे डायां तमे। भवत्येतस्मात्सामान्यादघस्ताद्वामोऽधस्तात्कृष्णाः कस्मात्सामान्यादित्यिगं ।चित्वा न रामामुपयात् । रामा रमणायोपयते न धर्माय कृष्णाजात्यितस्मात्सामान्यात् । कृकवाकः सावित्र इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । कस्मात्सामान्यादिति कालानुवादं परीत्य । कृकवाकोः पूर्व शब्दानुकरणं विकरत्तरम् ।।

भगो व्याख्यातः । तस्य कालः प्रागुरसर्पणात् । तस्यैषा भवति ॥ १३ ॥ २ ॥

#### प्रातितं भगंमुयं हुंवेम व्यं पुत्रमितं वें विधर्ता । आधिखं मन्यंमानस्तुरिख्यानां चिद्यं भगं भक्षीत्याहं ॥

प्रातार्जितं भगमुत्रं ह्वयेम वयं पुत्रमदितेयों विधारियता सर्वस्याध्रश्चिद्यं मन्यमान आद्याद्वदिरिद्रस्तुरिश्चतुर इति यमनाम तरतेवी त्वरतेवी त्वरया तृर्णगितिर्थमो राजा चिद्यं भगं भन्नीत्याह । श्रन्थो भग इत्याहुरनुत्स्क्षो न दृश्यते । प्राशित्रमस्याद्विणी निर्जधानिति च न्नांसणं जनं भगे। गच्छतीति वा जनं गच्छत्यादित्य उदयेन ॥

सूर्यः सर्तेवी सुवतेवी स्वीर्यतेवी । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥ ३॥

#### उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः॥ ह्रो विक्वांय सूर्यम्॥

उद्घहित तं जातवेदसं रॅशमयः केतवः सर्वेषां भूतानां दर्शनाय सूर्यमिति । कमन्य-मादित्यादेवमवद्यत् । तस्यैषापरा भवति ॥ १५ ॥ ४ ॥

#### चित्रं देवानामुदंगादनीकं चक्षांर्मित्रस्य वरुंणस्याग्नेः।आप्रा द्यावांष्टिथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगंतस्त्रस्थुषंक्च ॥

चायनीयं देवानामुदगमदनिकं ख्यानं मित्रस्य वरुगास्याग्नेश्चापूपुरद् द्यावाप्टिशिञ्योः चान्तिरित्तं च महत्वेन तेन सूर्य आत्मा जङ्गमस्य च स्थावरस्य च ॥

अथ यद्रश्मिपोषं पुष्यति तत्पुषा भवति । तस्येपा भवति ।। १६ ॥ ५ ॥

#### शुक्रं ते अन्ययंज्तं ते ऋन्यद्विषुरूपे ऋहंनी यौरिवासि । विश्वाहिमाया अवंसि स्वधावो भदा तेपूषब्रिह गातिरंस्तु ॥

शुक्रं ते अन्यक्ने।हितं ते अन्यद्यज्ञतं ते अन्यद्यश्चियं ते अन्यद्विषमरूपे ते अहनी कर्म द्यौरिव चासि । सर्वाणि प्रज्ञानान्यवस्यव्यवनभाजनवती ते पूपाविह दत्तिरस्तु । तस्येषापरा अवति ॥१७॥६॥

## पथरपंथः परिपति वच्रया कामेन कृतो अभ्यानळकम्। स नो रसच्छुरुधंश्चन्द्राग्राधियंधियं सीषधाति प्रपूषा॥

पद्यस्पद्योऽिषपितं वचनेन कामेन कृतोऽभ्यानडर्कमभ्यापन्नोऽर्कमिति वा । स ने। ददातु चायनीयात्राणि घनानि कर्मकर्म च नः प्रसाधयतु पृषेति ।। ऋष यद्विषितो भन्नति विद्विष्णुर्भवति । विष्णुर्विग्रतेर्वा व्यथनोतेर्वा । तस्यैषा भन्नति ॥ १८ ॥ ७॥

#### इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि दंधे प्दम् ॥ समृंळ्हमस्य पासुरे ॥

यदिदं किं च तद्विक्रमते विष्णुक्षिषा निघत्ते पदं त्रेषाभावाय प्रथिव्यामन्तारिक्ते दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्योर्णवाभः । समूदमस्य पांमुरे प्यायनेऽन्ति-रिक्ते पदं न दृश्यते । ऋषि वोषमार्थे स्यात्समृदमस्य पांमुक इव पदं न दृश्यत इति । पाँसवः पादैः सूयन्त इति वा पत्नाः शेरत इति वा पंसनीया भवन्तीति वा ॥ ११॥ = ॥

इति षष्टाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

#### ऋथ तृतीयः पादः॥

विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवत्येन्द्यम्बन्धि ।। २० ।। १ ॥

विश्वानंरस्य वस्पतिमनांनतस्य शवंसः। एवैश्च चर्षणीनामूती हुं<u>वे</u> रथांनाम् ॥

विश्वानरस्यादित्यस्यानानतस्य शवसो महतो वलस्येवैश्च कामैरयनैरवनैर्वा चर्षणीनां मनुष्याणामृत्या च यथा रथानामिन्द्रमस्मिन्यज्ञे ह्रयामि ॥

बरुगो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ २१ ॥ २ ॥

येनां पावक चक्षंसा भुर्ण्यन्तं जनाँ अनुं। त्वं वंरुगा पश्यांसि॥

भुरगयुरिति चित्रनाम भुरगयुः शकुनिर्भूरिमध्यानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोहा तस्सम्पाती भुरगयुरनेन पावक ख्यानेन भुरगयन्तं जनाँ अनु त्वं वरुगा पश्यसि । तत्ते वकं स्तुम इति वाक्यशेषोऽपि वोत्तरस्याम् ॥ २२ ॥ २ ॥

येनां पावक चक्षंसा भुरूण्यन्तं जन्ता अनुं। त्वं वंरुण पश्यंसि॥

विद्यामें पि रजंसपृथ्वहा मिमांनो अक्तुभिः। पश्यञ्जन्मांनि सूर्य॥

व्येषि द्यां रजश्च पृथु महान्तं एलोकमहानि च गिमानो उक्तुमी रात्रिभिः सद्द पश्य-ज्जनमानि जातानि सूर्य । अपि वा पूर्वस्याम् ॥ २३ ॥ ४ ॥

येनां पावक चक्षंसा भुरूष्यन्तं जन् अनुं। त्वं वंरुण पश्यांसि॥

प्रत्यङ्देवा<u>नां</u> विशंः प्रत्यङङ्देषि मानुषान् । प्रत्यङ्विउ<u>वं</u> स्वंर्द्दशे ॥ पत्यक्षितं सर्भपुदेशि प्रत्यक्षितं सर्वमिनिषश्यसीति । श्रापि वैतत्यामेव ॥२४॥५॥ येनां पावक चत्तंसा भुरूणयन्तं जनाँ अनुं । त्वं वंरुण प्रयंसि ॥

तेन ने। जनानाभितिपश्यसि ॥

केशी केशा रश्मयस्ते स्तद्वान् भवति काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा। तस्यैषा भवति ॥२५॥६॥

केश्या विद्यं स्वर्देश केशी विभात रोदंसी। केशी विद्यं स्वर्देश केशीदं ज्योतिंशच्यते॥

केश्यिन च विषं च । विषित्युदकनाम बिष्णाते विषूर्वस्य स्नातेः शुद्धचर्यस्य विषूर्वस्य वा सचतेः । द्यावाष्ट्रियेन्यौ च धारयति । केशिदं सर्विभिद्धिसिविषश्यिते केशिदं ज्योति-रूच्यत इत्यादित्यमाह । अधाष्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्यते पूमेनाम्नी रजसा च मध्यमः । तेषामेषा साधारणा भवति ॥ २६ ॥ ७ ॥

त्रयंः केशिनं ऋतुया वि चंक्षते संवत्सरे वंपत एकं , एपाम् । विश्वमेकों अभि चंष्टे शर्चों भिर्धा तिरेकंस्य दहशे न रूपम् ॥

त्रयः केशिन ऋतुथा विचत्तते कालेका छेऽभिविषश्यन्ति संवत्सरे वपत एक एपापि-त्याग्निः पृथिवीं दहति । सर्वमेकोऽभिविषश्यति कर्माभिगादित्यो गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य ॥ अथ यद्गशिमिस्शिष्णकृत्यन्ति तहुपाक्तिभिवति वृषाकम्पनः । तस्येषा भवति ॥ २७ ॥ = ॥

#### पुनरेहिं रुपाकपे सुविता कल्पयावहे । य एप स्वंप्र-नंशनोऽस्त्मेपि पथा पुनंः । विश्वंस्मादिन्द उत्तरः ॥

पुनरेहि वृषाक्षेप मुप्तमूतानि वः कमीिश कल्पयावहै य एष स्वप्तनंशनः स्वप्ताशाय-स्यादित्य उदयेन सोऽस्तमेपि पथा पुनः । सर्वस्पाद्य इन्द्र उत्तरस्तमे तद् ब्रूम श्रादित्यम् ॥ यमो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ २८॥ १॥

## यस्मिन्वृत्ते सुंपलाशे देवैः सम्पर्वते यमः। अत्रां नो विश्वतिः पिता पुंगुणाँ अनुं वेनति॥

यस्मिन्यूचे मुपलाशे स्थाने वृतद्ये वाषि वोषमार्थे स्याहृतः इत सुपलाश इति । वृद्धो व्रश्चनात् पलाशं पलाशनात् । देवैः सङ्गच्छते यमो रश्मिमिरादित्यस्तत्र नः सर्वस्य पाता वा पालायिता वा पुराणाननुकामयेत ॥

श्चाज एकपादजन एकः पाद एकेन पादेन पातीति वैकेन पादेन पिनतीति वैकोऽस्य पाद इति वा । एकं पादं नोत्स्विद्तीत्यपि निगमो गवित । तस्येष निपातो भवित वैश्वदे-व्यामृचि ।। २९ ॥ १ • ॥

पावीरवी तन्यतुरेकंपाड्जो डिवो धर्ता सिन्धुरापंः समुद्रियंः । विश्वें डेवासंः शृणवन्वचाँसि मे सरंस्वती सह धीभिः पुरंन्थ्या ॥

पितः शत्यो भवति यद्विषुनाति कायं तद्वत्पवीरमायुषं तद्वानिन्दः पवीरवान् । अति-तस्यौ पवीरवानित्यि। निगमो भवति । तद्वेवता बाक्पावीरवी पावीरवी च दिव्या बाक् । तन्यतुस्तानित्री बाचोऽन्यस्थाः । अज्ञिकपाद् दिवो घारायिता सिन्धुश्चापश्च समुद्रियाश्च सर्वे च देवाः सरस्वती च सह पुरन्थ्या स्तृत्या प्रयुक्तानि धीमिः कर्ममिधुक्तानि श्रगवन्तु वचनानीमानीति ।।

प्र<u>थिवी व्याख्याता</u>। तस्या एव निपाता भवत्येन्द्राग्न्यामृचि ॥ १० ॥ ११ ॥ यदिन्द्राग्नी पर्मस्यां एथ्विव्यां मंध्यमस्यां नव्यमस्यां मुतस्थः। अतः परिं तृषणावा हि यातमथा सोमंस्य पिवतं सुतस्यं॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥

समुद्रो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति पावमान्यामृचि ॥ ३१ ॥ १२ ॥

#### ् प्वित्रंवन्तः परि वाचंमासते प्रितेषां प्रतो अभि रंत्ति व्वतम् । महः संमुदं वर्रगास्तिरो दंधे धीरा इच्छेकुर्ध्रणेष्वारभंम् ॥

पित्रवन्तो रश्मिवन्तो माध्यमिका देवगणाः पर्यासते माध्यमिकां वाचं पितेषां प्रतः पुराणोऽभिरक्ति व्रतं कर्म । महः समुद्रं वरुणस्तिरोऽन्तर्दधात्यथ धीरा शक्नुवन्ति धरुणे- पृद्केषु कर्मण च्यारभमारब्धुम् ॥ अज एकपाद् व्याख्यातः प्रथिवी व्याख्याता समुद्रो व्याख्यातः । तेषामेषा निपातो भवत्यपरस्यां बहुदेवतायामृचि ।। १२॥ १६॥

### उत नोऽहिंर्बुध्न्यंः शृगोत्वज एकंपात्र्यथिवी संमुदः । विश्वें देवा ऋंताद्यों हुवाना स्तुता मन्त्रांः कविश्रस्ता ऋवन्तु॥

अपि च नोऽहिर्बुध्न्यः शृशोत्वजश्चेकपात्श्रीथवी च समुद्रश्च सर्वे च देवाः सत्यवृषो वा यज्ञवृषो वा ह्यमाना मन्त्रैः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु मेधाविशस्ताः ।

द्ध्यङ् प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यानमिति वा । अथर्वा व्याख्यातः । मनुर्मननात् । तेषामेष निपातो भवत्यैन्द्रचामृचि ॥ ३३ ॥ १४ ॥

# यामथंर्वा मनुं<u>ष्यिता द्रध्यङ् धियमत्नंत । तस्मि</u>न्ब्रह्मांणि पूर्वथेन्द्रं उक्था समंग्<u>मतार्च</u>त्रनुं स्वराज्यंम् ॥

यामथर्वा च मनुश्च पिता मानवानां देध्यङ् च धियमतिनेषत तस्मिन्ब्रह्माशि कर्माशि पूर्वेन्द्र उक्थानि च सङ्गच्छन्तामर्चन्योऽनुपास्ते स्वाराज्यम् ॥ ३४ ॥ १५ ॥

इति पष्टाऽध्यायस्य तृतीयः पादः॥



#### ऋथ चतुर्थः पादः॥

अथातो युस्थाना देवगगााः ॥ तेषामादित्याः प्रथमागामिनो भवन्ति । सादित्या व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ २५ ॥ १ ॥

हुमा गिरं च्यादित्येभ्यों घृतस्नूं सुनादार्जभ्यो जुह्रां जुह्रोमि । शृणोतुं मित्रो अर्यमा भगे। नस्तुविजातो वर्षणो दक्षो अंशंः ॥

वृतस्नृष्ट्वितप्रस्नाविन्यो वृतप्रसाविणयो वृतसानिन्यो वृतसारिणय इति बाहुतीरादित्ये-भ्यश्चिरं जुद्धा जुद्दोगि चिरं राजम्य इति वाशृणोतु न इमा गिरो मित्रश्चार्यमा च भगश्च बहुनातश्च धाता दत्तो वरुणोंऽशश्च । श्रंशोंऽशुना व्याख्यातः ॥

सप्त ऋषयो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ ३६ ॥ २ ॥

सप्त ऋषंयः प्रतिहिताः शरीरे सप्तरंत्तान्ति सदमपं-मादम् । सप्तापः स्वपंतो छोकमीयुस्तत्रं जागृतो ऋ-स्वप्तजी सञ्चसदो च देवौ ॥

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मय आदित्ये सप्त रक्तन्ति सदमप्रमादं संवत्सरमप्रमाधन्तः सप्तापनास्त एव स्वपतो लोकमस्तिमितमादित्यं यन्ति तत्र नागृतोऽस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवी वाय्वादित्यावित्याधिदैवतम् । श्र्याध्यातमं सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे पहिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्यात्मनि सप्त रक्तन्ति सदमप्रमादं शरीरमप्रमाद्यन्ति सप्तापनानीमान्येव स्वपतो लोकमस्तिमितमात्मानं यन्ति तत्र जागृतोऽस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ प्राज्ञश्चातमा तैनसश्चेत्यात्मगतिमाचष्टे । तेषामेषापरा भवति ।। ३७ ।। ३ ।।

### तिर्घिग्बिलेश्वमस ऊर्ध्वबुंधो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूंपम्। अत्रासंत ऋषंपः सप्त साकं ये ऋस्य गोपा मंहतो बंभूवुः॥

तिर्यग्विलश्चमस उर्ध्ववन्धन उर्ध्ववोधनो वा यस्मिन्यशो निहितं सर्वरूपमत्रासत ऋ-धयः सप्त सहादित्यरश्नयो ये श्रस्य गोपा महतो बभूवुरित्यधिदैवतम्। अश्वाध्यात्मं तिर्यग्वि- लश्चमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो वा यस्मिन्यशो निहितं सर्वरूपत्रासत ऋषयः सप्त सहेन्द्रियाणि यान्यस्य गोष्ट्राणि महतो बभूतुः रित्यात्मगतिमा कष्टे ॥

देवा व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ ३ = ॥ ४ ॥

### देवानां भदा सुंमति क्षेज्रयतां देवानां रातिराभिनो निवर्त्तताम्। देवानां सरूपमुपं सेदिमा <u>व</u>यं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥

देवानां वयं सुमतौ कल्यासयां महावृज्गामिनामृतुगामिनामिति वा देवानां दानमभिनो निवर्जतां देवानां सरुयमुपसीदेम(वयं देवा न आयुः प्रवर्धयन्तु चिरं जीवनाय)॥

विश्वे देवाः सर्वे देवाः । तेषामेषा भवति ॥ ३१ ॥ ५ ॥

### स्रोमांसश्चर्षणीधृ<u>तो</u> विश्वे देवास आ गत । द्राश्वाँसो द्राशुर्षः सुतम् ॥

श्रावितारो वावनीया वा मनुष्यपृतः सर्वे च देवा इहागच्छत दत्तवन्तो दत्तवतः मु-तिपिति । तदेवदेकनेव वैश्वदे गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यतु कि निद् बहुदेवतं तद्वेश्वदेवानां स्थाने युज्यते यदेव विश्वालिङ्गामिति शाकपूणिरनत्यन्तगतस्त्वेष उदेशो भवति बभुरेक इति दश द्विपदा आलिङ्गा भूनांशः काश्यप आश्विनमेकालिङ्गमामितप्रीयं मूक्तमेकः । लिङ्गम् ॥

साध्या देवाः साधनात् । तेपामेपा भवति ॥ ४० ॥ ६ ॥

# युज्ञेन युज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्। ते ह नाकं महिमानं सचन्त यञ्ज पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा श्राग्निनार्गनमयजन्त देवा श्राग्नः पशुरासीत्तमास्मन्त तेना-यजन्तेति च ब्राह्मणम् । तानि धर्माणि प्रधमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः समसेबन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः साधनाः । खुस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः पूर्व देवयुगमि-त्याख्यानम् ॥ वसवो यद्वितसते सर्वम् । अग्निर्वसुभिर्वासव इति समारूथा तस्मात्पृथिवीस्थानाः । इन्द्रो बसुभिर्वासव इति समारूया तस्मान्मध्यस्थानाः । वसव आदित्यरश्मयो विवासना- द तस्माद् ग्रुस्थानाः । तेषामेषा भवति ॥ ४१ ॥ ७ ॥

#### ्र सुगावो दे<u>वाः सर्दनमकर्म</u> य ऋा<u>ंजग्मुः सर्वन</u>िमदं जुंपागाः । जु<u>क्षि</u>वाँसंः पिपवाँसंइ<u>च</u> विक्<u>वे</u>ऽस्मे धंत्त वस<u>वो</u> वसूंनि ॥

स्वागमनानि वो देवाः सुपथान्यकर्म य आगच्छत सवनानीमानि जुषाणाः खादित-वन्तः पीतवन्तश्च सर्वेऽस्मासु घत वसको वसूनि । तेषामेषापरा भवति ॥ ४२ ॥ = ॥ जम्या अत्रवसंवो २न्तदेवा उरावन्तारित्ते मर्जयन्तशुम्राः । अर्वाकपथ उरुज्ञयः कृणुध्वं श्रोतां दूतस्यं जग्मुषों नो अस्य ॥

ज्मया अत्र वसने ऽरमन्त देवा ज्मा पृथिवी तस्यां भवा उरी चान्तरित्ते मर्जयन्त गमयन्त रमयन्त शुम्राः शोभमाना अर्वाच एनान्पथो बहुजवाः कुरुष्वं शृणुत दूतस्य जग्मुपो नोऽस्याग्नेः ॥

वाजिना व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ ४२ ॥ ६ ॥

#### शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितदंवः स्वकाः। जम्भयन्तोऽहिं वकं रक्षांसि सनेभ्यस्मद्यंपवन्नमीवाः॥

सुखा नो भवन्तु वाजिनो ह्वानेषु देवताती यज्ञे भितद्रवः सुमितद्रवः स्वर्काः स्वञ्च-ना इति वा स्वर्चन इति वा स्वर्चिष इति वा जम्भयन्तोऽहिं च वृद्धं च रक्षांसि च क्तिपम-स्मद्यावयन्त्वमीवा देवाश्वा इति वा ॥

देवपत्नयो देवानां पत्न्यः । तासामेषा भवति ॥ ४४ ॥ १०॥

#### देवा<u>नां</u> पत्नीर<u>श्तीरंवन्तु नः प्रावंन्तु नस्तुजये</u> वाजंसातये । याः पार्थिवासो या <u>ऋ</u>पामपि <u>व्र</u>ते तानोदेवीःसह<u>वा</u>शमीयच्छत

देवानां पत्न्य उशत्योऽवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजयेऽपत्यजननाय चान्नसंसननाय च । याः पार्थिवासो या श्रपामि त्रते कर्माणि ता नो देव्यः सुहवाः शर्म यच्छन्तु शरणस् । तासोमपापरा भवति ॥ ४५ ॥ ११ ॥

## उत ग्ना व्यंन्तु देवपंत्रीरिन्द्राण्य श्रंग्नाय्य श्विनी राट् । आ रोदंसी वरुणानी श्रंगोतु व्यन्तुं देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥

श्रापि च ग्ना व्यन्तु <u>देवपत्त्य</u> इन्द्राणीनद्रस्य पत्न्यग्नाध्यग्नेः पत्न्यश्वित्यश्विनाः पत्नी राड् राजते रोदसी रुद्रस्य पत्नी वरुणानी च वरुणस्य पत्नी व्यन्तु देव्यः काम-यन्तां य ऋतुः कालो जायानाम् ॥ ४६ ॥ १२ ॥

इति षष्ठाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

समाप्तश्चायमध्यायः॥

निरुक्ते द्वादशाऽध्यायश्च समाप्तः॥

#### श्रोरम्॥

#### अथ परिशिष्टम् ॥

#### अथ प्रथमाध्यायः।

इन्येमा अतिस्तुतय इत्याचन्नतेऽपि वा संप्रत्यय एव स्यान्महाभाग्याद् देवतायाः । सोऽनिमेव प्रथममाह । त्वमन्ते श्रुभिस्त्वमाशुशुन्नशिशिते यथैतिस्मन्तमूक्ते । नहि स्वदारे निमिषश्च नेश इति वरुशस्य । अथैपेन्द्रस्य ॥ १ ॥

#### यद् द्यार्व इन्द्र ते शतं शतं भूमी<u>र</u>ुत स्युः। नत्वां वजिन्त<u>सहस्रं</u> सूर्या अनु न जातमं<u>ष्ट</u> रोदंसी॥

यदि त इन्द्र शतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्युने त्वा विज्ञिन्त्सहस्त्रमि सूर्या न द्यावाष्टिश्वित्यावष्यभ्यशनुवीतामिति । श्राधैषादित्यस्य ॥ १ ॥

#### यदुदंज्यो छ्पाकपे गृहमिदाजंगन्तन । कर्म्य पुंल्व्यो मृगः कर्मगञ्जन्योपंत्रो विश्वंस्मादिन्द् उत्तरः ॥

यदुद्व वो वृपाक्षेप गृहिमिन्द्राजगमत क स्य पुल्वघो सृगः क स बहवादी सृगः। सृगो मार्ष्टगितिकर्भणः । कमगमद् देशं जनयोपनः सर्वस्माद्य इनद्र उत्तरस्वमेतद् ब्रूम श्रादित्यम्। अथिषादित्यरश्मीनाम् ॥ ३ ॥

#### वि हि सो<u>तो</u>रसृक<u>्षत</u> नेन्द्रं देवमंमसत । यत्रामंदहू-षाकिप्रर्थः पुष्टेषु मत्संखा विक्वंस्मादिन्द्र उत्तंरः ॥

व्यस्तित हि प्रसवाय न चेन्द्रं देवममंसत यत्रामाद्यहृषाकिपर्य ईश्वरः पुष्टेषु पेषेषु मत्सखा मम सखा मदनसखा ये नः सखायस्तैः सहिति वा सर्वस्माख इन्द्र उत्तरस्तमेतक् ब्रूम आदित्यम् । श्रिधेषाश्विनोः ।। ४ ॥

## सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नेतोशेवं तुर्फरी पर्फरीको । उद-

स्रायेवेति द्विविधा स्रिशिश्विति भर्ता च हन्ता च तथाश्विनौ चापि भर्तारौ जर्भरी भर्तारावित्यर्थस्तुर्फरीतु हन्तारौ । नैते। शेव तुर्फरीपर्फरीका । निते। श्रम्पापत्यं नैतोशं नैतोशेव तुर्फरी चिपहन्तारौ । उदन्यजेव नेमना मदेखा । उदन्यजेवेत्युदक्र जे इव रते सामुद्रे चान्द्रमसे वा जिमने जयमने नेमना मदेखा ता मे जराय्वजरं मरायु। एतज्जरायुनं शरीरं शरदमजी-र्णम् । प्राथैषा सोमस्य ।। ५ ।।

#### तर्त्स मन्दी धांवति धारां सुतम्यान्धंसः । तर्त्स मन्दी धांवति ॥

तरित स पापं सर्व मन्दी यः स्तै।ति घावति गच्छत्यूदर्शं गतिम्। घारा सुतस्यान्धसः। वारामिपुतस्य सोमस्य मन्त्रपृतस्य वाचा स्तृतस्य। ऋषैषा यज्ञस्य ॥ १ ॥

#### चत्वारिशृङ्गा त्रयो अस्य पादा हे शीर्षे सप्त हस्तांसो ग्रस्य । त्रिधां बहो हंपुभो रोंस्वीति महो देवो पार्ची ग्राविवेश ॥

चत्विरि शृङ्गेति वेदां वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीशि हे शिर्षे प्रायणीयोदयनीयं सप्त इस्तासः सप्त इन्दांसि त्रिधा बद्धस्त्रवा बद्धो मन्त्रवाद्धगाकृत्पैर्वृषमो सोरवीति शिरवणमस्य सवनक्रमेण ऋष्मिर्यनुर्भिः सामभिर्यदेनस् भिः शंसन्ति यजुर्भिर्य-जन्ति सामभिः स्तुवन्ति । महो देव इत्येष हि महान्देवा यद्यज्ञो मत्यी आविवेशत्येष हि मनुष्यानाविशति यजनाय । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ।। ७ ।।

#### स्वर्धन्तो नापंत्तन्त त्रा द्यां रोहन्ति रोदंसी । यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥

स्वर्गच्छन्त ईनाना वा नेचन्ते तेऽशुमेव लोकं गतवन्तमीचन्ति । भा यां रोहान्ति रोदमी । यज्ञं ये विश्वतोधारं मर्वतोधारं मुविद्वांसी वितेनिर इति ।

अधेषा बाचः प्रविद्वतेत्र ॥ = ॥

### चत्वारि वाक्परिमिता पदानितानि विदुर्बाद्यणा ये मंनीिषणं। गुहात्रीिणिनिहिता नेङ्गंपन्ति तुरीयं वाची मंनुष्यां वदन्ति ॥

चत्वारि वाचः परिमितानि पदानि तानि विदुर्जाक्षणा ये मेथाविनो गुहायां त्रांण निहितानि नार्थ वेदयन्ते । गुहा गृहतेस्तुरीयं त्वरतेः । कतमानि तानि चत्वारि पदानि । श्रीकारो महाव्याहृतयश्चेत्यार्थप्। नामाव्याते चोपसंगिनपाताश्चेति वेयाकरणाः) । मन्त्रः कल्पो न्राह्मणं चतुर्था व्यावहारिकीति याह्मिकाः) । ऋचो यन्ति सामानि चतुर्थी व्यावन् हारिकीति नेरुकाः) । सर्पाणां वाय्यसां चुदस्य सरीस्वस्य चतुर्थी व्यावहारिकित्येके । प्रशुपु तूणवेषु मृगेव्यात्मिनि चेत्यात्मप्रवादाः । अथापि न्राह्मणं भवति सा वै वाक्सृष्टां, चित्रुर्या व्यमवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि पगुषु तुरीयं या पृष्टिव्यां साम्नी सा रथन्तरे यान्ति से सा वासदेव्ये या दिवि सोदित्ये सा वृद्धित सा स्तनियत्नावथ पशुपु तत्रीया वायत्यरिच्यत तां व्यक्षणेष्वद्यस्तरमाद् व्यक्षणा उभर्या वाचे वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणामिति । अध्यपादारस्य ॥ ९ ॥

#### ऋचो अत्तरं परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा कॅरिष्यति यहत्ति दुस्त हुमे समांसते॥

ऋचो श्रद्धारे परमे व्यवने यस्मिन्देवा श्राधिनिषणणाः सर्वे यस्तन्न वेद किं स ऋचा करिष्यति य इति द्विद्वस्त इमे समासत इति विद्वप उपिदशिति । कतमत्तदेतदत्तरम् । श्रो- मित्येषा वाणिति शाकपूणिर्ऋचश्च ह्यद्वेर परमे व्यवने धीयन्ते नानादेवतेषु च मन्त्रेषु । ए- तद्ध वा एतदत्तरं यत्सवी अयीं विद्यां प्रतिप्रतीति च बाह्मणम् ॥ १०॥

भादित्य इति पुत्रः शाकप्रोरेपर्णविति यदेनमर्चन्ति प्रत्युचः सर्वाणि भूतानि तस्य यदन्यनमन्त्रेभ्यस्तदत्तरं भवति रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते य एतिसन्निधिनिषरणा इत्यनि-देवतम् । श्रद्याध्यारमं शरीरमत्र त्रहृगुच्यते यदेनेनार्चान्ते प्रत्युचः सर्वाणीन्द्रियाणि तस्य यदिनेनाशिधर्म तदत्तरं भवतीन्द्रियाण्यत्रः देवा उच्यन्ते यान्यस्मिनात्मन्येकं भवन्तीत्या-त्मप्रवादाः ॥ ११॥

श्रदारं ग चरति न चीयते बाचारं भवति बाचोऽच्च इति बाचो यानस्याङ्जनारित्य- -कृतीतरद्वर्तनसामान्यादिति। अयं मन्त्रार्थचिन्ताभ्युद्दोऽम्यूडोऽपि श्रुतितोऽपितर्कतो नतु पृथ- क्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः । न क्षेषु प्रत्यद्वमस्यन्वेरतपती-वा पारोवर्ध्यवित्तु तु खलु वेदितृषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तातः । (मनुष्याः वा ऋषिपूत्त्रामत्तु देवानव्रवन्को न ऋषिभीविष्यतीति तेभ्य एतं तर्कम्धिं प्रायच्छन्मन्त्रा-र्थाचिन्ताभ्यूहमभ्यूदम् । तस्माद्यदेव किं चानूचानोऽभ्यूहत्यार्थं तद्भविति ॥)१२॥ इदा तृष्टेषु मनसो ज्वेषु यद्ब्राह्मसाः स्यर्जन्ते सखायः। अत्राहं त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहंब्रह्माणो वि चंरन्त्यु त्वे ॥

हृदा तष्टेषु मनमां प्रजवेषु यद् बाक्षणाः संयजन्ते समानस्याना ऋतिकोऽत्राह त्वं विवहुर्वेद्याभिवेदिनव्याभिः प्रवृत्तिभिरोहब्रह्माण ऊहब्रह्माण ऊह एषां ब्रह्मित वा । सेयं विधा श्रुतिमतिबुद्धिः । तस्यास्तपसा पारमी प्रितव्यं तदिदमायुरिच्छता न निर्वक्तव्यं तस्मा-च्छन्दसमु शेषा उपेद्यितव्याः । अथागमा यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनु-भवति ॥ १६॥

परिशिष्टे प्रथमोऽध्यायः॥

इति निरुक्ते त्रयोदशोऽध्यायः॥



#### अथ द्वितीयाध्यायः ॥

व्याख्यातं दैवतं यज्ञाकं च । अथात ऊर्ध्वमार्गगतिं व्याख्यास्यामः । सूर्य आत्मेत्यु-दितस्य हि कर्भद्रष्टा । अथैतदनुपवदन्त्ययेतं महान्तमात्मानमेषर्गणः प्रवदन्तीनद्रं मित्रं व-रुणमिनमाहुरिति । अथैष महानात्मात्मिजिज्ञासयात्मानं प्रोवाचाग्निरस्मि जन्मना जातवेदा अहमस्मि प्रथमजा इत्येताभ्याम् ॥ १ ॥

अग्निरंस्मि जन्मंना जातवेदा घृतं मे चक्षरमृतं म आसन्। अर्कस्त्रिधातू रजेसो विमानोऽजेस्रो धर्मो ह्विरंस्मिनामं॥ अहमस्मिप्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो श्रमृतंस्य नाभिः। यो मा ददाति स इदेवमावां अहमन्नमन्नमदन्तंमदि ॥

इति स ह ज्ञात्वा पादुर्वभूवैवं तं व्याजहारायतमात्मानमभ्यात्मजमान्तकमन्यस्मा आ-चचक्रवेति ॥ २ ॥

अपंतरं गोपामनिपद्ममानमा च परां च प्थिभित्वरंतम्। स सुधीचीः स विषूचीर्वसान आ वंरीवर्ति भुवनेष्वन्तः॥

श्रावरीवर्षि भुवनेष्वन्तरित्यथैष महानात्मा सत्वलक्त्यास्तत्परं तद् ब्रह्म तत्सत्यं तत्स-लिलं तद्व्यक्तं तदस्पर्श तदरूपं तदरूपं तदगन्धं तदमृतं तच्छुक्तं विश्वशे भूतात्मा । सैषा भूतपक्तिरित्यके तत्क्षेत्रं तद्ञानात्क्षेत्रज्ञमनुपाप्य निरात्मगम् । श्राथैष महानात्मा त्रिविधो भवति सत्वं रजस्तम इति । सत्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठत्यभितो रजस्तमसी इति । कामद्धे-षस्तम इत्यविज्ञातस्य विशुध्यतो विभूतिं कुर्वतः क्षेत्रज्ञप्रथक्तवाय कल्पते प्रतिभाति लिङ्गो महानात्मा तमोलिङ्गो विद्या प्रकाशलिङ्गस्त्रमोऽपि निश्चयित्रङ्ग श्राकाशः ॥ १ ॥ प्रकाशलिङ्गस्त्रमोऽपि निश्चयित्रङ्ग श्राकाशः ॥ १ ॥ प्रकाशलिङ्गस्त्रमोऽपि निश्चयित्रङ्ग श्राकाशः ॥ १ ॥ प्रकाशलिङ्गस्त्रमोऽपि निश्चयित्रङ्ग आकाशगुणः शब्द आकाशाद्वायुद्धगुणः स्पर्शेन वायोज्याँतिस्त्रिगुणं रूपेण ज्योतिष आपश्चतुर्गुणा रसेनाद्भ्यः पृथिवी पञ्चगुणा गन्धन पृथिव्या भूतन्नामस्थावरजङ्गमास्तदे तदहर्युगसहस्रं जागर्ति । तस्यान्ते सुपृष्स्यजङ्गानि प्रत्याहरति भूतन्नामाः पृथिवीमपि यन्ति पृथिव्यप आपोज्योतिषं ज्योनिर्वायुं वायुराकाशमाकाशो मनो मनो विद्यां विद्या महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिभा प्रकृति सा स्विपिति युगसहस्रं रात्रिः । तावेतावहोरात्रावजस्रं परिवर्त्तते स कालस्तदेतदहर्भवति ॥

युगसहस्रपर्यन्तमहर्बद् ब्रह्मणे। विदुः ॥

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्राविदो जनाः इति ॥ ४ ॥

तं परिवर्त्तमानमन्योऽनुप्रवर्त्तते स्रष्टा द्रष्टा विभक्तातिमात्रोऽहामिति गम्यते स मिष्टया-दर्शनेदं पावकं महाभूतेषु चिरोणवाकाशाद्वायाः प्राणश्चस्त्रश्च वक्तारं च तेजमोऽद्भ्यः स्नेहं प्राथिव्या मूर्तिः । पार्थिवांस्त्वष्टी गुणान्विद्यात्त्रीन्मातृतस्त्रीन्पितृतोऽस्थिस्वायुमज्जानः पितृ-तस्त्वङ्मांसशोणितानि मातृतोऽल्लपानमित्यष्टी सोऽयं पुरुषः सर्वमयः सर्वज्ञानोऽपि कृप्तः ॥ ५ ॥

स यद्यनुरुध्यते तद्भवति । यदि धर्ममनुरुध्यते तद् देवे। भवति यदि ज्ञानम नुरुध्यते तद्मुले भवति यदि काममनुरुध्यते संच्यवते । इमां ये। निं सन्दध्यात्तदिदमत्र मतम् । श्रुष्टमा रेतसः सम्भवति श्रुष्टमणे। रसो रसाच्छोणितं शोणितानमांसं मांसान्मेदो मेदसः रनावा रनात्रोऽस्थीन्यस्थिम्यो मज्जा मज्जातो रेतस्तदिदं योने। रेतः सिक्तं पुरुषः सम्भवति । शुक्रातिरेके पुनान् भवति शोणितातिरेके स्त्री भवति द्वाभ्यां समेन नपुंसको भवति शुक्रभिन्ने त्रमे भवति शुक्रभिन्ने त्रमे भवति शुक्रशोणितसंयोगानमातृषितृसंयोगाचा । तःकथियदं शरीरं परं संयम्यते सौम्यो भवति । एकरात्रोपितं कललं भवति पंचरात्राद् बृद्बुदाः सप्तरात्रात्पेशी द्विस्प्तरा-त्राद्वुदः पंचित्रंशितरात्रः स्वस्थितो वनो भवति मासमात्रातकिरणे। श्रुष्टम् भवति द्विमासाभ्यन्तरे शिरः सम्पद्यते मासत्रविणा प्रीवाव्यादेशो मासचतुष्टकेण त्वग्व्यादेशः पञ्चमेमासे नखन्तरे शिरः सम्पद्यते मासत्रविणा प्रीवाव्यादेशो मासचतुष्केण त्वग्व्यादेशः पञ्चमेमासे नखन्तरे शिरः पर्वे सर्वोङ्कसम्पूर्णो भवति ॥

#### मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः । नानां योनिसंहस्राणि मयोपितानि यानि वै ॥

<sup>\* &#</sup>x27;कटिनों" इसपि क्रचित् ॥

आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुदूदस्तथा ॥ अवाङ्मुखःपीड्यमानो जन्तु३चैव समन्वितः । साङ्ख्यं योगं समक्ष्यस्यत्पुरुषं वा पञ्चविंशकम् ॥

इति । ततश्च दशमे मासे प्रजायते जातश्च बायुना स्पृष्टस्तन्न समरित जनममर्गाम्।
अन्ते च शुभाशुभं कर्मतच्छ्रशरस्य प्रामाग्यम् ॥ ६ ॥

क्षष्टोत्तरं सन्धिशतमष्टाकपालं शिरः सम्पद्यते पोडश वपापलानि नव स्नायुशतानि सप्त शतं पुरुषस्य मर्मणामर्धचतस्त्रो रोमाणि कोट्यो हृद्यं छष्टकपालानि द्वादशकपालानि जिहा वृषणी छष्टमुपणी तथोपस्थगृद्यायेतन्मूत्रपुरीषं कस्मादाहारपानसिक्तत्वादनुपचितक-मौणावन्योन्यं जयते इति । तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च महत्यज्ञानतमसि मग्नी जरामरणत्त्रात्पपासाशोककोधलोभमोहमदभयमत्सरहप्विषादेष्यीस्यात्मकेर्द्वन्द्वरिभभूय-मानः सोऽस्मादार्जनवं जवीभावानां तालिर्गुच्यते सोस्मापालं महाभूमिकावच्छरीरालिमेषमात्रैः । कम्य प्रकृतिरिधपरीत्य तेजसं शरीरं कृत्वा कर्भणोऽनुक्षपं फलमनुमूय तस्य संत्रये पुनिरिष्लोकं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥

अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्यामृतस्य महत्तपस्तेषिरे चिरेण वेदोक्तानि वाकर्माणि कु-र्वन्ति ते घूममभिसम्भवन्ति घूमाद्रात्रिं रात्रेरपद्मीयमाणपद्ममपद्मियमाणपद्माद् दाद्मिणायनं दाद्मिणायनात्पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो वायुं वायोर्वृष्टिं वृष्टेरोपघयश्चितद्भृत्वा तस्य संद्ये पुनरेवेमॅल्लोकं प्रतिपद्यते \* ॥ = ॥

श्रथ ये हिंसामुत्स्उय विद्यामाश्रित्य महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति , तेऽचिरभिसम्भवन्त्याचिषेऽहरह्न श्रापृर्यमाणपद्ममापूर्यमाणपद्मादुदगयनमुदगयनाद् देवलो । कं देवलोकादादित्यमादित्याद्वेद्युतं वैद्युतान् मानसं मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसम्भ । वन्ति ते न पुनरावर्तन्ते । शिष्टा दन्दश्का यत इदं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितन्यम् । श्रथाप्याह ।। १ ।।

िन तं विदा<u>थ</u> य <u>इमा जजानान्ययुष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण पार्वता जल्प्यां चासुत्वपं उक्थशासंश्चरन्ति ॥</u>

<sup>\*</sup> प्तिपद्यस्ते।

न तं विद्यया विदुषो यमेनं विद्वांसा नदन्त्यद्यारं ब्रह्मणस्पतिमन्यसुष्माकमन्तरमन्यदेषामन्तरं सम्वेति नीहारेण प्रावृतास्तमसा जल्प्या चासुतृष उक्यशासः प्राणं सूर्यं यत्पथगाभिनश्चरन्ति । अविद्वांसः दात्रज्ञमनुप्रवदन्ति । अथाहो विद्वांसः दोत्रज्ञोऽनुकल्पते तस्य तः
पसा सहाप्रमादमेत्यद्याप्तव्यो भवति तेनासन्ततमिच्छोत्तेन सख्यामिच्छोदेष हि सखा श्रेष्ठः
सज्जानाति भूतं भवद्भविष्यदिति । ज्ञाता कस्माज्जायतेः सखा कस्मात्सख्यतेः सह भूतेन्द्रियैः शेरते महाभूताने सेन्द्रियाणि प्रज्ञया कर्म कार्यतीति तस्य यदापः प्रतिष्ठाशीलमुप्राम
आत्मा ब्रह्मेति स ब्रह्मभूतो भविते साद्यिमात्रो व्यवतिष्ठतेऽबन्धो ज्ञानकृतः ।।

**भ्र**यात्मनो महतः प्रथमं भृतनामधेयान्युत्कभिप्याम<sup>ः</sup> ॥ १० ॥

हंसः। घ्रमः। यज्ञः। वेनः। मेधंः। कृमिः। भूमिः। विभुः। प्रभुः । शुम्भुः । राभुः । वधकंर्मा । सोर्मः । भूतम् । भुवं-नम् । अविष्यत् । आपः। महत् । व्योम । यशः। महः। स्वर्गीकम् । स्मृतीकम् । स्वृतीकम् । सतीकम् । सती-नम् । गहंनम् । गुर्भारम् । गुह्ररम् । कुम् । अन्नम् । <u>ह</u>विः । सद्यं । सदंनम् । ऋतम् । योनिः । ऋतस्ययोनिः । स्त्यम् । नीरम् । ह्विः । र्यिः । सत् । पूर्णम् । सर्वैम्। अक्षितम् । बहिः । नामं । सुर्पिः । अपः । प्वित्रंम् । अमृतंम्। इन्दुः। हेम । स्वंः। सगौः। शम्बंरम् । अम्बंरम्। वियत् । व्योमः बर्हिः। धन्वं । अन्तरित्तम् । आकाशम्। आपं: । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः । अध्वां । पुष्करम् । सर्गरः । समुद्रः । तर्पः। तेर्जः। सिन्धुः । अर्णवः । नाभिः। वृक्षः । अध्वैः । तत् । यत् । किम् । ब्रह्मं । वरेण्यम् ।

हंसः । आतमा । भवंति । वधन्त्यंध्वानम् । यद्वाहिष्या । शरीराणा । अव्ययं चं संस्कुरुते । यद्गः । आत्मा । भ-वंति । यदेनं तन्वते ॥

भ्राभेतं महान्तमात्मानमेतानि सूक्तान्येता ऋचो ऽनुपवदन्ति ॥ ११ ॥

#### सोमः पवते जानिता मंतीनां जनिता दिवो जनिता एथिव्याः । जनिताग्नेजनिता सूर्धस्य जनितन्दंस्य जनितोत विष्णोः ॥

सोमः पवते सोमः सूर्यः प्रसवनाज्जानिता मतीनां प्रकाशक्रमेणामादित्यरश्नीनां दिवो ये तनकर्मणामादित्यरश्मीनां पृथिव्याः प्रधनकर्मणामादित्यरश्मीनामग्नेगितकर्मणामादित्यरश्मीनां सूर्यस्य स्वीकरणाक्रमिणामिदित्यरश्मीनामिनद्रस्यैश्वव्यक्रमेणामादित्यरश्मीनां विष्णोन्व्याप्तिकर्मणामादित्यरश्मीनां विष्णोन्व्याप्तिकर्मणामादित्यरश्मीनांमित्याप्रदेवतम् । अधाद्याद्यारम् सोम आत्माप्येतस्मादेवेन्द्रियाणां नानिरेत्यर्थः । अपि वा सर्वाभिर्विभृतिभिर्विभृततः । आत्मत्यात्मगाविमाच्छे ॥ १२ ॥

#### ब्रह्मा देवानां पट्वाः कंद्यानाम्हिपिर्विषाणां महिषो मृगाणांम् । उपेनो गुध्रांणां स्विधितिर्वनांनां सोमः प्रवित्रमत्येति रेभंन् ॥

ब्रह्मा देवानामित्येष हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणामादित्यरश्मीनां पद्वीः क-वीनामित्येष हि पदं वेति कवीनां कवीयमानानामादित्यरश्मीनामुधिवित्राणामित्येष हि ऋ-षिणो भवति विद्याणां व्यापनकर्मणामादित्यरश्मीनां महिषो सुगाणामित्येष हि महान् भवति स्यायदेर्ग-तिकर्मणो गुध ब्राव्दित्यो भवति गुध्यते। स्थानकर्मणो यत एतिनिस्तिष्ठति स्वधितिर्वनाना-मित्येष हि स्वयं कर्मागयादित्यो धत्ते वनानां वननकर्मणामादित्यरश्मीनां सोमः पवित्रम-स्येति रेमिन्नत्येष हि पवित्रं रश्मीनामत्येति स्तृयमान एष एवैतत्त्वर्वमन्तर्रामित्ययमि वद्याः पद्वीः कवीनामित्ययमि पदं वेति कवीनां कवीयमानानामिन्द्रियाणामुपिर्विद्राणामित्ययमि ऋ-षिणो भवति विद्राणां व्यापनकर्मणामिन्द्रियाणां महिषो सृगाणामित्ययमि महान्भवति सु-गाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां श्येनो गुधाणाभिति श्येन श्रात्मा भवति श्यायतेर्ज्ञानक-र्मणो गुधाणीन्द्रियाणा गुध्यतेर्ज्ञानकर्मणामिन्द्रियाणां सोमः पवित्रमत्येति रेमिन्द्रियमिप स्वयं कर्माण्यात्मिन धते वनानां वननकर्मणामिन्द्रियाणां सोमः पवित्रमत्येति रेमिन्द्रिययमिप पवित्रमिन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमानोऽयमेवैतत्सर्वमनुमवत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १३॥ १३॥।

#### तिस्रो वाचे ईरयति प्र विद्विक्तितस्यं धीतिं ब्रह्मंगो मनिषाम् । गावो यन्ति गोपंतिं पुच्छमानाःसोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥

बिह्नगदित्यो भवति स तिस्रो वाचः प्रेरयत्युचो यज्ञूषि सामान्युतस्यादित्यस्य क-माणि ब्रह्मणो मतान्येष एवैतत्सर्वमद्यारमित्यिषिदैवतम् । श्रथा<u>ध्यात्मं बाह्नरात्मा भवति स</u> तिस्रो वाच ईरयति प्रेरयति विद्यामितवृद्धिमतासृतस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतान्ययभेवै-वत्सर्भनुभवत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १४ ॥

#### सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विषां मितिभिः पृच्छमानाः। सोमं सुतः पूर्वते अज्यमांनः सोमे अक्ति खिष्टुभः सं नवन्ते॥

एत एव सोमं गावो घेनवो रश्मयो वावश्यमानाः कामयमाना आदित्यं यन्त्येवमेव सोमं विद्रा रश्मयो मिनिमः एच्छमानाः कामयमाना आदित्यं यन्त्येवमेव सोमः सुतः पूर्यते अवस्यमान एउमेवाकि श्चि त्रिष्टुमध्य सद्यवन्ते तत एविस्मिन्नादित्य एकं भवन्तीत्यिधिदैवतम् । अधाध्याद्ममेत एव सोमं गावो घेनव इन्द्रियाणि वावश्यमानानि कामयमानान्यातमानं यन्त्येवमेव सोमं विद्रा इन्द्रियाणि मिनिमः एच्छमानानि कामयमानान्यातमानं यन्त्येवमेव सोणः सुतः पूर्यते अवस्यमान इममेवात्मा च सप्त ऋषयश्च सन्नवन्ते तान्येविस्मिन्नात्मन्येकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचेष्ट ॥ १५ ॥

#### अक्रांन्त्समुदः प्रथमे विधंमञ्जनयंन्प्रजा भुवनस्य राजां। द्यां प्रविशे अधि सानो अव्यं वृहत्सोमो वाद्ये सुवान इन्दुं॥

श्रत्यक्रमीत्समुद्र आदित्यः परमे व्यवने वर्षक्रमेणा जनयन्त्रजा मुवनस्य राजा सर्वस्य राजा । वृधा पवित्र आधि साना अव्ये वृहत्सामा वावृधे सुवान इन्दुरित्यधिदैवतम् । अथा-ध्यात्ममत्यक्रमीत्समुद्र आत्मा परमे व्यवने ज्ञानकर्मणा जनयन्त्रजा भुवनस्य राजा सर्व-स्य राजा । वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये वृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुरित्यात्मगति-माचिष्टे ॥ १६ ॥

#### महत्तत्सोमो महिषश्चेकाराषां यद्गर्भोऽर्हणीत देवान् । अदंधादिन्दे पर्वमान ओजोऽर्जनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुंः ॥

महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गभें ऽवृणीत देवानाधिपत्यमदधादिन्द्रे पवमान भो-भोऽजनयत्मूर्ये ज्योतिरिन्दुरादित्य इन्दुरात्मा ॥ १७ ॥

#### विधुं दं<u>डांगां समंने बहूनां युवानं सन्तं पिलतो जंगार ।</u> देवस्यं पश्<u>य</u> काव्यं महित्वाद्या मुमार् स हाः समान ॥

विधुं विधमनशीलं दद्राणं दमनशीलं युवानं चन्द्रमसं पंलित आदित्यो गिरित सद्यो मियते स दिवा समुदिवेत्यधिदैवतम् । अधाध्यात्मं विधुं विधमनशीलं ददाणं दमनशीलं युवानं महान्वं पिलतं अति। गिरित रात्री भ्रियतं रात्रिः समुदिवेत्यात्मगितमाच्छे ॥ १०॥ साक्कञ्जानीं सप्तर्थमाहुरेकुं पिळिद्यमा ऋषंयो देवजा इति। तेपांमिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्तेविकृंतानि रूप्शः।

सहजातानां षण्णासृपीणामादित्यः सप्तमस्तेषाभिष्टानि वा कान्तानि वा कान्तानि वा गतानि वा नतानि वाद्भिः सह सम्मोदन्ते यत्रैतानि सप्तऋषीणानि ज्योतीषि तेम्यः पर आदित्यस्तान्यतिसमन्त्रेकं भवन्तीत्यिधिदैवतम् । अधाध्यातमं सहजातानां षण्णामिनिद्रयाणामात्मा सप्तमस्तेषाभिष्टानि वा कान्तानि वा कान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वाक्रेन सह सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तऋषीणानीन्दियाणयेभ्यः पर आत्मा तान्यतिस्त्रिकं भवन्तीत्यात्मगतिमान्यष्टे ॥ १६ ॥

#### स्त्रियः स्तीस्ताँ उं मे पुंस आहुः पश्यंदक्षण्यात्त वि चेतद्वन्धः। क्वियः पुत्रः सर्डमा चिकेत् यस्ता विज्ञानात्स पितुष्पितासंत्॥

स्त्रिय एवति ताः शब्दस्परीक्तवरसगन्यहास्यियस्ता असुं पुंशब्दे निराहारः प्राण इति पश्यन्त्रष्टात्र विज्ञानात्यन्यः कविर्यः पुत्रः स इमा जानाति यः स इमा जानाति स पितु- विवासदित्यः समातिमाचष्ट ॥ २०॥

#### सप्तार्धेग्रमी भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्टन्ति ग्रदिशा विर्धर्मणि। तेर्ध तिभिमेनंसा ते विष्ठिचतंःपरि भुवः परिभवन्ति विश्वतंः॥

संतितानादित्यरश्मीनयमादित्यो गिरित मध्यस्थानोध्वंशक्दो यत एतस्मिस्तिष्ठति तानि घीतिभिश्च मनसा च विपर्ययन्ति परि भुवः परि भवन्ति सर्वाणि कमिणि वर्षकर्मणेत्यिन-देवतम् । अध्यक्ष्यारमं सप्तेमानीन्द्रियाग्ययमात्मा गिरित मध्यस्थानोध्वंशब्दो यान्यस्मिस्ति-ष्ठाति तानि धीतिभिश्च मनसा च विपर्ययन्ति परि भुवः परि भवन्ति सर्वाणिन्द्रियाणि ज्ञा-नकर्मणेत्यारमगतिमाचष्टे ॥ २१ ॥

#### न वि जांनामि यदि बेदमस्मि निण्यः सन्ने हो मनंसा चरामि।

न हि विजानान्बु द्धिमतः पुत्रः परिवेदयन्तेऽयमादित्योऽयमात्मा ॥ २२ ॥

त्रपाङ् पाङेति स्वधयां गृभीतोऽमंत्यों मत्येंना सयोनिः। ता शक्ष्यंन्ता विषूचीनां वियन्ता न्यर्न्यं चि-क्युने नि चिंक्युरन्यम्॥

श्रपाञ्चयति पाञ्चयति स्वधया गृगीतोऽनत्ये श्रादित्यो मत्येन चन्द्रमसा सह । तो श्रप्यद् गामिनो विश्वगामिनो बहुगामिनो वा पश्यत्यादित्यं न चन्द्रमसमित्यिविदैवतम् । श्राथाध्यात्ममपाञ्चयति पाञ्चयति स्वध्या गृभीतोऽपत्ये श्रात्मा मत्येन मनसा सह । तो श्राध्यामिनो विश्वगामिनो बहुगामिनो वा पश्यत्यात्मानं न मन इत्यात्मगतिमाचष्टे। २३।।

## तिदश्म भुवनेषु ज्येष्टं यती जङ्ग उपस्त्वेषनृंम्णः। सुद्यो जङ्गानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्व मद्दन्यूमाः॥

तद्भाति मृतेषु भुवनेषु ज्येष्ठमादित्यं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णो द्वितृम्णाः सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनिति रिणातिः भीतिकमी द्वितिकमी वानुमद्गन्त यं विश्व ऊमा इत्यः
चिदैवतम् । त्राथाध्यातमं तद्भाति भूतेषु भुत्तेषु ज्येष्ठम्बद्धकं यतो जायत उग्रस्त्वेषनृम्णो ज्ञाननृम्णाः सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनिति रिणातिः भीतिकमी द्वितिकमी वानुमद्गित यं सर्व ऊमा इत्यातमगतिमाच्छे ॥ २४ ॥

#### को अद्य युंक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवती भामिनी दुईणायून्। आसन्निपृन्हृतस्वसी मयोभून्य एपा भृत्यामृणध्तस जीवात्॥

क श्रादित्यो घुरि गा युंके रश्मीन्कर्भवतो मानुमतो दुराधर्षानसून्यसुनवन्तीषूनिषु-णवन्ति मयोभूनि सुखभूनि य इमं सम्भृतं वेद कथं स जीवतीत्यिधिदैवतम् । श्राथाध्यातमं क श्रातमा घुरि गा युङ्क इन्द्रियाणि कमवतो भानुमतो दुराधर्षानसून्यसुनवन्तीषूनिषुण-वन्ती मयोभूनि सुखभूनि य इमं सम्भृतं वेद चिरं जीवतीत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २५ ॥

क इषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्ति मिन्दं को अन्ति। कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ब्रवतन्वे को जनाय॥ क एव गच्छिति को ददाति को विभेति को मंसते सन्तिमिन्द्रं कस्तोकायापत्याय म-इते च नो रणाय रमणीयाय दर्शनीयाय ॥ २६ ॥

#### को अग्निमीहे हविषा घृतेन सुचा यंजाता ऋतुभिर्धुवेभिः। करमे देवा आवहानाशु होम को मैसते वितिहीत्रः सुदेवः॥

क आदित्यं पूरयित हिवध च घृतेन च सुचा यजाता ऋतुमिर्धुविभिरिति । करमें देवा आवहानाशु होमार्थान्को मंसते वीतिहोत्रः मुदेवः कल्याणदेव इत्याधिदैवतम् । अ-शाद्यातमं क आत्मानं पूरयित हिवधा च घृतेन च सुचा यजाता ऋतुमिर्धुविभिरिति । करमें देवा आवहानाशु होमार्थान्को मंसते वीतिहोत्रः सुप्रज्ञः कल्याणप्रज्ञ इत्यात्मगतिमाचेष्ट ॥२०॥

#### त्वमङ्ग प्रशंसिपो देवः शंविष्ट मर्त्यम् । न त्वदन्या मंघवद्गस्ति मर्डितेन्द्व ब्रवीमि ते वर्चः ॥

त्वमङ्ग प्रगंसीर्देवः श्विष्ठ मर्त्यं न त्वदन्योऽस्ति मधवन् पाता वा पालियता वा जेता वा सुखियतावेन्द्र त्रवीमि ते वचः स्तुतियुक्तम् ॥ २०॥

#### हंसः शुंचिपहसुंरन्तरिक्षसङ्गोतां वेदिपदितिथिर्दुरोणसत्। नृपद्गरसहत्त्रसह्योमसद्या गोजा ऋतजा ऋजिद्या ऋतम्॥

हंस इति हंसाः सूर्यरश्मयः परमात्मा परं ज्योतिः एथिवी व्याप्तिति व्याप्तं सर्व व्याप्तं वननक्रमणानभ्यासेनादित्यमण्डलेनेति त्ययतीति लोको त्ययतीति हंसयत्ययतीति हंसा परमहंसा
परमात्मा सूर्यरश्मिभः प्रभूत गभीर वसतीति त्रिभिवसतीति वा रश्मिभिवसतीति वा विहवसतीति वा सुवर्णरेताः पूषा गर्भा रिभिति रिभःता वनकुटिलानि कुटन्ता रिभन्तान्तरित्ता
चरत्ययान्तरित्ता चरदिति दिवि सुवि गमनं वा सुभानुः सुप्रभूतो होतादित्यस्य गता भवनत्यतिथिद्वरोग्णसत्सर्वे दुरोण्यसद द्रवं सर्वे रसा विकर्षयति रश्मिविकर्षयति विहिविकर्षयति
वननं भवत्यश्चगोजा अदिगोजा घरत्रिगोजा सर्वे गोजा अट्टतजा बहुशब्दा भवन्ति निगमो
निगमब्यति भवत्यृषे निर्वचनाय ॥ २४॥

#### द्वा संप्राा सयुजा सर्वाया समानं वृक्षं पारं पस्वजाते। तथोर्वः पिष्पंलं स्वादत्यनंश्रव्नन्यो अभि चांकशीति॥

द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुन्छतौ धर्मकर्त्तारौ दुष्कृतं पापं परिसारकमित्याचत्त्वते सुपर्णा स-युजा सस्वायेत्यात्मानं दुरात्मानं परमात्मानं प्रत्युत्तिष्ठति शरीर एव तज्जायते वृत्तं रत्तः शरीरं वृत्तं पत्तौ प्रतिष्ठापयति तयोरन्यद्भक्त्वान्नमनश्नन्त्रन्यां सक्तपतां सलोकतामश्चते य एवं वेदान्नमनश्चनन्योऽभिचाकशीतीत्यात्मगातिभाचष्टे ॥ ३०॥

#### त्रायंहीन्द्रपथिभिरीळितेभिर्यज्ञमिमं नोभाग्धेयं जुषस्व। तृप्तां जुंहुमीतुंळस्येव योषां भागस्ते पैतृंष्वसेयी वृपामिव ॥

श्रागमिष्यान्ति शको देवतास्तास्त्रिमिस्तीर्थेभिः शक्रप्रतरेशिलतेभिस्त्रिभिस्तीर्थेर्यज्ञामिमं नो यज्ञभागमग्नीषोमभागाविन्द्रो जुपस्व तृप्तामवं मातुलयोगकन्या भागं सर्तृकेव सा या देवता-स्तास्तस्थाने शकं निदर्शनम् ॥ ३१॥

## वि<u>ष</u>्पं विष्पासोऽवंसे देवं मतींस ऊतये । अग्नि ग्रीभिंहीवामहे ॥

विशं विपासोऽत्रसे विदुर्वेद विन्देत्वेदित्तव्यं विमलशरीरेश वायुना विप्रस्तु हृत्यद्मानि-लयस्थितमकारसंहितमुकारं पूर्येन्मकारानिलयं गतं विशं प्राशेषु विन्दुसिक्तं विकसितं व-ह्नितेनःप्रमं कनकपद्मेष्वमृतशरीरममृतजातस्थितममृतवाचामृतमुख वदन्ति । अगिन गीर्भि ह्वामहे । आगिन सम्बोधयेदानिः सर्वो देवता इति । तस्योत्तरा मृत्यसे निर्वचनाय ।। ३२॥

#### जातवेदसे सुनवाम् सोमंमरातीयतो नि दहाति वेदः। स नः पर्पदति दुर्गाणि विक्वां नावेविसिन्धुं दुरितात्यारेनः॥

जातवेदस इति जातिमदं सर्व सचराचरं स्थित्युत्पिप्रलयन्यायेनाच्छाय सुनवाम सोमिनित प्रसवेनाभिपवाय सोमं राजानमसृतमरातीयतो यज्ञार्थिमिति रमो निश्चये निदहाति
दहित भर्मीकरोति सोमो ददिद्वर्यर्थः। स नः पपदिति दुर्गाणि दुर्गमनानि स्थानानि नावेव
सिन्धुं यथा कश्चित्कर्णघारो नावेव सिन्धे।ः स्यन्दनाञ्चदी जलदुर्गी महाकूलां तार्यिति
दुरितात्यग्निरिति तानि तारयति । तस्थेषापरा भवति ।। ३३ ॥

#### इदं तेऽन्याभिरसंमानम् द्विर्याः काइच सिन्धं प्रवहंन्ति नदां। सुपी जीर्गाभिव त्वचं जहाति पापं सिर्शिसकोऽभ्युपेत्यं॥

इदं तेऽन्याभिरसमानाभियी काश्च सिन्धुं पतिं क्रत्या नद्यो बहन्ति सर्थे जीर्गामिक सर्परत्यचं त्यनति पापं त्यनन्त्याप आप्नोतेः । तासामेषा भवति ॥ ३४॥

# ज्यम्बकं यजामहे सुगान्धं पृष्टिवधंनम् । उर्वारकिमिव बन्धंनानमृत्योमुँद्वीय मा मृतांत्॥

ज्यम्बको रुद्रस्तं ज्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् । सुगंधिं सुष्ठगन्धि पुष्टिवर्धनं पुष्टिका-रकमिबोर्वारुकमिव फलं बन्धनादारे।धनान्मृत्योः सकाग्रान्मुज्ज्वस्व मां कस्मादित्येषाषरा भवति ॥ ३५ ॥

शतं जीव शरदो वधैमानः शतं हेमन्ताञ्कतमुं वसन्तान्। ~ शतमिन्द्राग्नी संविता वृहस्पतिःशतायुंषाह्विषेमं पुनर्दुः॥

शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति । शतिमिति शतं दीर्घमायुर्मरुत एना वर्धयन्ति शतमेनमव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्थं भवति शतिमिति शतं दीर्घमायः ॥ ३६ ॥

मा ते राधं। सि मा तं ऊतयों वसोऽस्मान्कदां खना दंभन्। विश्वां च न उपिमीहि मांनुप वसूंनि चर्पणिभ्य स्ना॥

मा च ते घामानि मा च ते कदा चनः सिर्णुः सर्वाणि प्रज्ञानान्युपमानाय मनुष्यिहितोऽ-यमादित्योऽयमात्मा । अथेतदनुप्रवदन्त्यथेतं महान्तमात्मानमेपर्गाणः प्रवदित वैश्वकर्मणे देवानां नु वयं जानानासदासीन्नो सदासी तदानीमिति च सैपात्मिनज्ञासा सैषा सर्वभूत-जिज्ञासा बद्धाणः सारिष्टं सरूपतां सलोकतां गमयति य एवं वेद् ॥

इति परिशिष्टे द्वितीयोऽध्यायः॥

समाप्तं चेदं परिशिष्टम् ॥

निरुक्ते चतुर्दशोऽध्यायः॥

समाप्तं चेदं निरुक्तम् ॥

## विज्ञापन ॥

पहिले कमीशन में पुस्तकों मिलती थीं अब नक्द रुपया मिलेगा॥ डाक महसूल सब का मूल्य से अलग देना होगा॥

| विक्रयार्थ पुस्तकें मूल्य            | विकयार्थ पुस्तकं मृत्य             |  |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| ऋग्वेदभाष्य (९ भाग) ३६)              | सत्यार्थपकाश १॥)                   |  |
| यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण १६)           | सत्यार्थपकाश बहिया २)              |  |
| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका १।)             | संस्काराविधि ॥)                    |  |
| वेदाङ्गप्रकाश १४ भाग ४ = )॥          | विवाहपद्धाति ।)                    |  |
| श्रष्टाध्यायी मूल =)।।               | श्रार्याभावेनय ==)                 |  |
| पंचमहायज्ञविधि -)॥                   | शास्त्रार्थ फ़िरोज़ाबाद /)॥        |  |
| निहक्त ॥=)                           | त्रा <b>० स० के</b> नियमोपानियम )। |  |
| शंतपथ (१ काएड)                       | वेद्विरुद्धमतखण्डन ==)             |  |
| संस्कृतवाक्यभवोध =)                  | वेदान्तिध्यान्तिनिवारण नागरी )॥।   |  |
| व्यवशारभानु =)                       | '' श्रम्भा –)                      |  |
| भूमोच्छेदन )॥                        | भ्रान्तिनिवारण -)                  |  |
| <b>अनुभूमो</b> च् <b>डेद्</b> न )॥   | शास्त्रार्थकाशी )॥।                |  |
| सत्यधर्मविचार (मेलाचांदापुर)नागरी /) | स्वमन्तव्यामन्तव्यमकाश नागरी )॥    |  |
| " उर्दे -)                           | तया अंग्रेज़ी )।                   |  |
| आर्थोद्देक्यरत्नमाला ( नागरी ) )!    | म्लवेद साधारण ४)                   |  |
| , ( मरहठी ) -)                       | तथा बढ़िया ४॥)                     |  |
| '' ( अंग्रेनी ) ॥।                   | अनुक्रमणिका १॥)                    |  |
| गोंकरुणानिधि )                       | सत्यार्थभकाश (बंगला) १॥)           |  |
| स्वामी नारायणमतखंडन -)॥              | श्तपथत्राद्मण पूरा ४)              |  |
| ह्वनमन्त्र )।                        | ईशादिदशोपनिपद् मूल ॥=)             |  |
|                                      |                                    |  |

पुस्तक मिलने का पता— प्रवन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय

**अजमेर** 



ओरेम्

# ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका

श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिता मस्कृतार्थ्यभाषाभ्यां समन्विता ॥

श्रजमरनगरे

\* वैदिकयन्त्रालये \*

मुदिता

संवत् ११६० दयानन्दाब्दाः २०

कार्तिक कृष्ण

त्तीयवारम् ५०००

Coparight Registered under Sections 18 and 19 of Act XXV. of 1801.

मृत्य १।) डाकव्यय ≤)

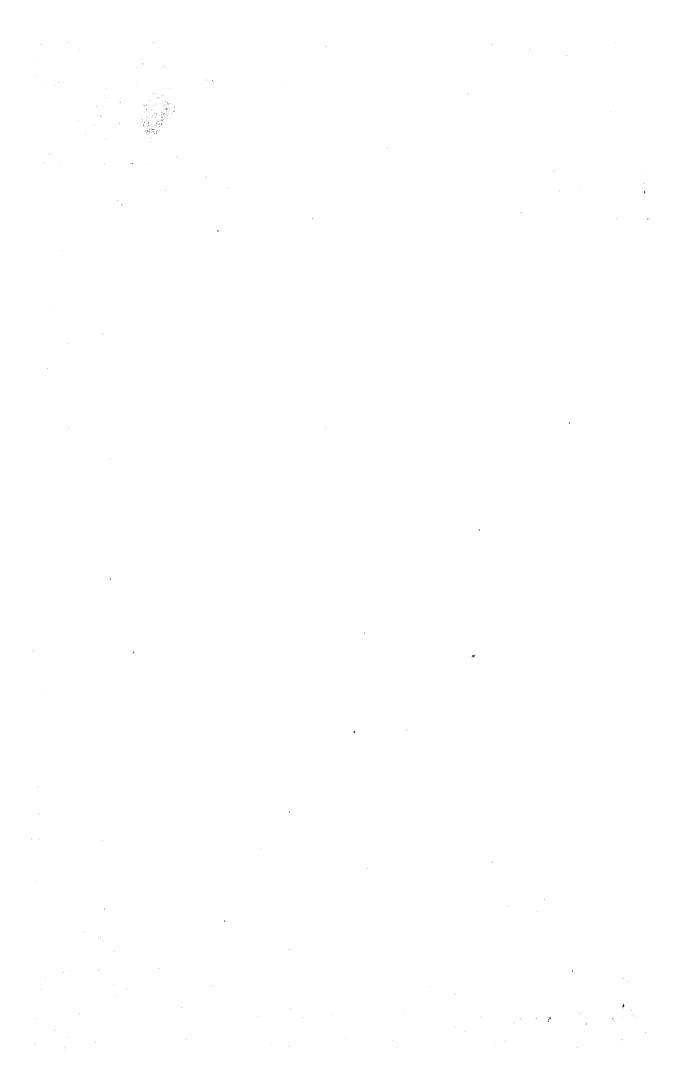

# ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका

# श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिता

# संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विता

**अजमेरनगरे** 

# वैदिकयन्त्रालये

मुद्रिता

संबत् १९५९ दयानन्दाब्दाः १९

आपादकृष्ण

तृतीय**वा**र 4000

मूल्य २॥)

डाकमहसूब 🖘

णावपप एए १८० पार ४री- तत्नात् - जायमश्राकी उत्पत्ति / नाप्यान्त्राभी दन्तीरमो / ३१-१५

# ऋथ ऋग्वदादिभाष्यभूमिकाविषयसूचीपत्रम्॥

| पृष्ठसे पृष्टतक | विषयाः                                      |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 3 . 8           | ईश्वरप्रार्थनाविषयः । १                     |
|                 | वेदोत्पत्तिवि०। २                           |
| २७ ४१           | वेदानां नित्यत्वविचारवि०। ३                 |
| 88 =0           | वेदविषयविचारवि ॰ अस्यावयवभृतविषयाः । ४      |
| 83 88           | ् विज्ञानकागडवि० । ५                        |
| 8 <b>६</b> ८०   | कर्मकागडे मुख्यतया यज्ञवि०। ६               |
| ५६ ७१           | देवताविषयः । ७                              |
|                 | मोत्तमूलरविषयकखगडनाविषयः । =                |
| <b>co c</b> c   | वदसंज्ञाविचारवि० । ६                        |
| EE हर           | ब्रह्मविद्यावि । १०                         |
| £7              | वदोक्तधर्मवि•। ११                           |
| ११५ १३६         | माष्टिविद्यावि० । १२                        |
| ११८ १३७         | सहस्रशीवंत्यारभ्य पुरुषमूक्तव्यास्यावि । १३ |
|                 | पृथिव्यादिलोक् भ्रमणवि । १४                 |
| १४२ १४७         | धारणाकर्षणविषयः । १५                        |
| <b>१8७</b> १8६  | प्रकाश्यप्रकाशकवि० । १६                     |
| 888 8X3         | गिरातिवद्यावि० । १७                         |
| १५३ १६१         | प्रार्थनायाचनासमर्पणवि • । १=               |
| १६१ १= स        | उपास <b>ना</b> विधानवि० । ११                |
|                 | मुक्तिविषयः। २० 🔑 🗇                         |
|                 | नौविमानादिविद्यावि०। २१                     |
|                 | तारविद्यावि । २२                            |
| २१० २११         | वैद्यकशास्त्रमूलोद्देश्यवि०। २३             |
|                 | पुनर्जन्मविषयः । २४                         |
|                 | विवाहवि० । २५                               |
|                 | नियोगवि० । २६                               |
| २२७ २४७         | राजप्रजाधर्म्मविषयः । २७                    |

```
पृष्ठसे पृष्ठतक विषयाः
               वर्णाश्रमवि०। २=
 २४७ २६०
               ब्रह्मचर्याश्रमवि०। २६
 २५१ २५३
               गृहाश्रमविषयः । ३०
 २५३ २५६
 २५६ २५=
               वानप्रस्थाश्रमवि । ३१
               सन्यासाश्रमवि०। ३२
 २५⊏ २६०
 २६० २२०
               पञ्चमहायज्ञविषयः। ३३
    २६१ २६६
                  अग्निहोत्रविषयः । ३४
    २६६ २ ⊏ ४
              पितृयज्ञविषय: । ३५
    २=४ २८१
              बलिवैश्वदेववि०। ३६
   २८६ २६०
                 ऋतिथियज्ञविषय: । ३७
 २६१ ३३०
              प्रनथपामागयाप्रामागयवि०। ३८
   २६१ २६७
                 उत्तमनिकृष्टप्रन्थगणनावि० । ३६
                 प्रजापतिदुहित्रोः कथावि । ४००
   २१७ २११
   ३०० ३०१ गोतमा Sहल्ययो: कथावि०। ४१-
   २०१ २०६ इन्द्रवृत्रामुरकथावि । ४२
                 देवासुरसङ्ग्रामकथावि० । ४३
   ३०६ ३१०
                 कश्यपगयादितीर्थकथावि । ४४
   इ१० ३१६
                 मूर्त्तिपृजानिषेधवि० । ४५
   ३१६ ३२४
                 नवग्रहमनत्रार्थवि०। ४६
   ३२४ ३३०
              अधिकारानधिकारवि० । ४७
३३० ३३४
३३४ ३४१
              पठनपाठनवि० । ४८
              भाष्यकरगाराङ्कासमाधानवि० । ४ र
३४१ ३६१
   ३४४ ३६१
                 महीधरकृतभाष्यसगढनसत्यकथयविर्णन्वि । ५०
बहुर बहुष्ठ
              प्रतिज्ञाविषयः । ५१
              प्रश्नोत्तरविषयः । ५२
३६४ ३७२
३७२ ३७४
              वैदिकप्रयोगवि०। ५३
३७४ ३७५
             म्बरव्यवस्थावि० । ५४
              व्याकरगानियमवि०। ५५
३७५ १८८
              अलङ्कारभेदवि० । ५६
३८८ ३१०
             मन्थसङ्केतवि० । ५७
१६० ३६४
```

# त्र्यथ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका

श्रोभ्म महनविवतु महनौभ्रनकतु महबीय्यैकरवाव है। तेज-स्विनावधीतमस्तु । माविद्विषावहै । श्रोभ्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ तेत्तिरीय श्रारण्यके। नवमप्रपाटके प्रथमानुवाके॥

ब्रह्मानन्तमनादिविश्वकृद्णं मत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभृद्धे धर्म्यविष्णंमिनी । वेदाक्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यम् तन्मत्वा निगमार्थभाष्यमितना भाष्यं तु तन्तन्यते ॥ १॥ काल्रामाङ्कचन्द्रे बेदे भाद्रमामे मिते दले । प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ २ ॥ द्याया आनन्दो विलमित परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवमित हिता हीशशरणा । इयं क्यातिर्यम्य प्रततमुगुणा वेदमननाऽस्तयन्त्रे भाष्यं रचितमिति बोद्वव्यमन्घाः ॥ ३ ॥ मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थं सत्यमानतः । ईश्वरान् ग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्भाषाभ्यामन्वितां शुभम् । मंत्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुङ्मया॥५॥ आर्थाणां सुन्यृषीणां या व्याक्यारीतिः सनातनी । तां समात्रित्य मंत्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥६॥ येनाधुनिकभाष्यैर्ये टीकाभिर्वेददूषकाः । देग्वाः सर्वे विनश्येयुरन्यथार्थविवर्णनाः ॥९॥ सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नायं सुसिध्यताम् ॥ ८॥

#### ॥ भाषार्थ ॥

(सहनाव॰) हे सर्वशक्तिमन् ईश्वर! आप की कृपा रक्ता और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्ता करें (सहनोंभु॰) और हम सब लोग परमप्रीति से मिल के सब से उक्तम ऐश्वर्य अर्थात् चक्रवर्ति राज्य आदि सामग्री से आनन्द को आप के अमुग्रह से सदा भोगें (सहवी॰) हे कृपानिधे! आप के सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें (तेजाखि॰) और हे प्रकाशमय! सब विद्या के देनेबाले परमेश्वर! आप के सामर्थ्य से ही हमलोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो। और हमारी विद्या सदा बदती रहे (माविद्विषाः) है प्रीति के ! उत्पादक आप ऐसी कृपा की जिये कि जिस से हमलोग परस्पर विरोध कभी न करें किन्तु एक दूसरे के मित्र हो के सदा वर्तें (ओं शान्तिः) हे भगवन् आप की करुणा से हमलोगों के तीन ताप एक (आध्यात्मिक) जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है दूसरा (आधिमोतिक) जो दूसरे प्राणियों से होता है और तीसरा (आधिदैविक) जो कि मन और इन्द्रियों के विकार अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है, इन तीनों ताणों को आप शान्त अर्थात निवारण कर दीजिये जिस से हमलोग सुख से वेदभाष्य को यथावत बना के सब मनुष्यों का उपकार करें यही आप से चाहते हैं सो कृप। करके हम लोगों को सब दिनों के लिये सहाय की जिथे ॥ १॥ से चाहते हैं सो कृप। करके हम लोगों को सब दिनों के लिये सहाय की जिथे ॥ १॥

(ब्रह्मानन्त ॰) जो ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणों से युक्त है जिस की वेदविद्या स-नातन है उस को अत्यन्त प्रम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस बेद्भाष्य के बनाने का त्र्यारम्भ करता हूं ।। १ ।। (कालरा०) विक्रम के संवत् १२३३ भाद्रमास के शुक्ल पत्त की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेदमाप्य का आरम्भ मैंने किया है ॥ २ ॥ (द-याया ० ) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिन का नाम दयानन्द सर-स्वती है उन्होंने इस वेदभाष्य की रचा है ॥ ३ ॥ ( मनुष्या० ) ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये इस वदभाष्य का विधान में करता हूं ॥४॥ (सं-स्कृतपा० ) सो यह वेदभाष्य दो भाषात्रों में किया जाता है एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत इन दोनों भाषात्रों में वेदमन्त्रों के अर्थ का वर्णन में करता हूं ॥ १ ॥ ( आ-र्यासां०) इस वेदभाष्य में अप्रमास लेख कुछ भी नहीं किया जाता है किन्तु जो ब्रह्मा से ले के व्यासर्पयन्त मुनि और ऋषि हुए हैं और उनकी जो व्याख्यारीति है उस से युक्त ही बनाया जायगा ॥ ६ ॥ ( यनाभु० ) यह माप्य ऐसा होगा कि जिस से वेदार्थ से विरुद्ध अब के बन भाष्य और टीकाओं से वेदों में अम से जो मिध्या दोगों के त्र्यारोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जायंगे ॥) ७ ॥ ( सत्यार्थश्च० ) श्रीर इस भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध हो कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत् जान लें इसलिये यह प्रयत्न में करता हूं सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार से सिद्ध हो। यहीं सर्वशक्तिमान् परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है ॥ = ॥ विश्वानिदेवस्वितर्दुरिता<u>नि</u> परासुत्र । य<u>ङ्कृतन्न</u>्यासुत्र ॥१॥ यजुर्वेदे । अध्याये ३० मन्त्रः ३॥

हे सचिदानन्दानन्तस्वस्य हे परमकार्भाणक हे अनन्तविद्य हे विद्याविज्ञानमद (देव ) हे सूर्यादिसर्वजगद्विद्याप्रकाशक हे सर्वानन्दमद (सवितः)
हे सकलजगदुत्पादक ! (नः ) अम्माकम् (विभ्वानि ) सर्वाणि (दुरितानि)
दुःखानि सर्वान्दुष्टगुणांत्र (परासुव ) हरे गमय (यद्धद्रं ) यस्कन्याणं
सर्वदुःखरहितं सत्यविद्याप्राप्तयाऽभ्युद्यन्तिःश्रृंयुमसुखकरं भद्धमस्ति (तन्नः)
तद्स्मभ्यं (आसुत ) आमभन्तादुत्पाद्य कृपया प्राप्य । अस्मिन् वेद्माच्यकरणानुष्ठाने ये दुष्टा विध्नान्ताम् प्राप्तेः पूर्वमेव परासुव हरं गमय । यत्त्र
शरीरबुद्धिसत्तायकेश्वरुख्यविद्याप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्त्वकृपाकटाक्षण
हे परब्रह्मन् नोऽम्मभ्यं प्राप्य । सवन्कृपाकटाक्षमुलहायप्राप्त्या सत्यविद्योंउच्वलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भवद्रचितामां वेदानां यथार्थभाष्यं वयं विद्यीमहि । तदिदं सर्वसनुष्योपकाराय अवन्कृपया सर्वेत् । अस्मिन् वेद्माच्ये
सर्वेषां मनुष्याणां परस्त्रद्रयात्यस्ता प्रोत्तिर्यंथा स्यात् तथेव सवता कार्यमिन्यो३म् ॥

#### भाषाथ

हे सत्यस्कष हे विज्ञानसय हे सदानन्दस्कष हे अनन्तसामध्येयुक्त हे परमक्टपालो हे अनन्तविद्यामय हे विज्ञानविद्याप्रद (देव हे परमेश्वर आप सूर्यादि सब जगत् का और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं तथा सब ज्ञानन्दों के देनेवाले हैं (सवितः) हे सर्वजगदुत्पादक सर्वशक्तिमन् आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हैं (नः) हमारे (विश्वानि) सब जो (दुरितानि) दुःख हैं उन को और हमारे सब दुष्ट गुगों को कृपा से आप (परासुव) दूर कर दीजिये अर्थात् हम से उनको हमको उन से सदा दूर रितये (यद्भद्रं) और जो सब दुःखों से रहित कल्यागा है जो कि सब मुखों से युक्त भोग है उस को हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये। सो सुख दो प्रकारका हे एक जो सन्त्यविद्या की प्राप्ति में अभ्युद्य अर्थात् नकवित्त राज्य इष्ट मित्र धन पुत्रस्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिस को मोत्त कहते हैं और जिस में ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र कहते हैं (तन्न आसुव) उस सुख को पाप हमारे लिये सब पकार के पाप कि की भद्र कहते हैं (तन्न आसुव)

सहाय से सब विध्न हम से दूर रहें कि जिससे इस वेदभाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चनुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बहता रहे। इस भद्रस्वरूप मुख को आप अपने सामर्थ्य से ही हम को दीजिये। जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्यविद्या से युक्त जो आप के बनाये वेद हैं उन के यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को मुख से विधान करें, सो यह वेदभाष्य आप की कृपा से संपूर्ण हो के सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो और आप अन्तर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में अद्धा-सिहत अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत् सिद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत् के अपर कृपा-हिष्ठ करते रहें जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें।। १।।

योभूतंच भव्यंच सर्वयक्षां चितिष्ठाति । स्व चिस्यंच केवं तस्मैंउग्नेष्ठा ग्रवस्यो नर्मः ॥ १ ॥ यस्य भू मिः प्रमान्तरि च मुतो द्रं म् । दि बंयद् च ते मुद्धां नंत्र में उग्नेष्ठा ग्रवह्यं के स्व । २ ॥ यस्य मृद्धि च ख्रुं द्व न्द्र मांद्व पुने र्षा वः ॥ श्रांत्रयद्व त्र श्रास्यं चेत्र समैं उग्नेष्ठा ग्रवह्यं के मुद्धां नर्मः ॥ ३ ॥
यस्य वातः प्राणापानी च चुरं गिरु सो भवन् ॥ दिशो यश्च के मुद्धा निस्तसमैं उग्नेष्ठा ग्रवह्यं के समें । ४ ॥ अथवं वेद्सं हितायाम् । कां छ १० प्रपाठके २३ अनुवाकं ४ ॥ मं० १ । ३२ । ३४ ॥

#### ॥ भाष्यम् ॥

(या भूतं च०) या भूतभविष्यद्वर्त्त मानान कालान् (सर्व यश्वाधि०) सर्व जगद्वाधितिष्ठित सर्वाधिष्ठाता सन् कालाद्र्ध्वं विराजनामासित। (स्वयं०) यस्य च केमलं निर्विकारं स्वः सुलस्वस्त्रपमस्ति यस्मिन् दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति यदानन्द्धनं ब्रह्मास्ति (तस्मै ज्ये०) तस्मै स्येष्टाय सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महदेश्यन्तं गमोस्तु नः ॥१॥ (यस्यभू०) यस्यभूमिः प्रमा यथार्थज्ञानसाधनं पादाविवास्ति (अन्तरिक्षमु०) अन्तरिक्षं यस्योद्रतु- स्यमस्ति यत्र सर्वस्मादृध्वं मूर्यरिक्षम्प्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्वानं शि-रावधकं कृतनानिमा नात्रि० ॥ २॥ (यस्य सू०) गस्य सूर्यन्त्रमाव

पुनः पुनः सर्गादी नवीने चक्षुषी इव भवतः । योग्निमास्यं मुख वच्चके कृतवानस्ति । तस्मै० ॥ ३ ॥ ( यस्य वातः० ) वातः समष्टिवायुर्यस्य प्राणापानाबिवास्ति ( अङ्ग्रिपः ) अङ्ग्रिपा अङ्ग्रारा अङ्ग्रना अञ्चना इति निरुक्ते
अ०३ सं० १९॥ प्रकाशिकाः किरणाश्चक्षुषी इव भवतः । यो दिशः प्रज्ञानीः
प्रज्ञापिनीत्र्यं वहारसाधिकाश्चके तस्मै द्यानन्तविद्याय ब्रद्धाणे महते सततः
नमोस्तु ॥ ४ ॥

#### भाषार्थ

्यो भूतं च०) जो परमेश्वर एक भृतकाल जो व्यतीत हो गया है ( च ) अ-नेक चकारों से दूसरा जो वर्त्तमान है ( भव्यं च ) श्रौर तीसरा भविष्यत् जो होनेवाला है इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत् जानता है ( सर्व यश्चाधितिष्ठाति ) तथा जो सब जगत् को अपने विज्ञान से ही ज्ञाता रचता पालन लय कर्ता और संसार के सब पदार्थी का अधिष्ठाता अर्थात् स्वामी है ( स्वर्यस्य च केवलं ) जिस का मुख ही केवल स्वरूप है जो कि मोक्त और व्यवहार मुख का भी देने वाला है ( तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) ज्येष्ठ अर्थात् सब से बड़ा सब सामध्ये से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उस को अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार हो जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिस के। लेशमात्र भी दुःख नहीं होता उस आनन्द्यन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥ (यम्य भूमिः प्रमा० ) जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथिवी अवि पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात् यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है, तथा जिस ने अपनी सृष्टि में पृथिवी को पा-दस्थानी रचा है ( अन्तरिक्तमुतोदरम् अन्तरिक्त जो पृथिवी और सूर्य के बीच में आ-काश है सो जिस ने उदरस्थानी किया है ( दिवं यश्वके मूर्द्धानं ) श्रीर जिस ने श्रपनी सृष्टि में दिव अर्थात् प्रकाश करनेवाले पदार्थों को सब के ऊपर मस्तकस्थानी किया है अर्थात् जो पृथिवी से लेके सूर्यलोकपर्यन्त सब जगत् को रच के उस में व्यापक हो के जगत् के सब अवयवों में पूर्ण होके सब को धारण कर रहा है (तस्मै०) उस पर-बहा को हमारा अत्यन्त नमस्कार हो ॥ २ ॥ ( यस्य सूर्यश्चनुश्चन्द्र ० ) श्रीर जिस ने नेत्रस्थानी सूर्य और चन्द्रमा को किया है जो कल्प २ के अदि में सूर्य और चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार नये २ रचता है ( अभिन यश्वक आस्यं ) और जिस ने मुखस्थानी अभि को उत्पन्न किया है ( तस्मै० ) उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो ॥३॥ (यस्य वातः पायापानी) जिस ने बहागढ के वायु को पाया और अपान की दाई किया

है (चतुरक्षिरसोऽभवन् ) तथा जो प्रकाश करनेवाली किरण हैं वे चतु की नाई जिस ने की हैं ऋषीत उन से ही ऋष्यहण होता है (दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्त०) और जिस ने दश दिशाओं को सब त्यवहारों के सिद्ध करनेवाली बनाई हैं ऐसा जो अनन्त विद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव है उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४॥

य ग्रात्सदा बंलदा यस्य विद्यं उपामंतं प्रकिष् यस्य देवाः। यस्यच्छायाभृतं यस्यं सृत्यः असेनं देवायं द्वाविषां विधेम ॥ ५॥ यजुः० ग्र० २५ मं० १३॥

यौः शानितं । वनुस्पतंपः शानित्विद्वेद्वाः शानित्रेष्टः सानितः । वनुस्पतंपः शानित्विद्वेद्वाः शानित्रेष्टः शानितिः स-र्वश्शानितः । वनुस्पतंपः शानितिद्वेद्वाः शानित्रेष्टः सान्तिः स-र्वश्शानितः शानितिद्वशानितः सान्तशानितंगि ॥६ ॥ यतोपतः समीहं से नती ना असंपन्तरः । शन्नः कुरु प्रजास्योऽभेपंनः पशुस्यः ॥ ७॥ यनु० अ०३६ सं०१७। २२॥

यस्मित्रचः सामयः १८ प्रियस्मिन्यनिष्टिनारथनाभाविवाराः । यस्मिश्चित्तरं सर्वमेशने प्रजानांतरम्मनः ज्ञित्रसंकल्पमस्तु ॥ ८ ॥ यज्ञः । अ०३४ मे० ५॥

#### भाष्यम्

(य आत्मदाः) य आत्मदा विद्याविज्ञानप्रदः (वसदाः) यः श्रारीनिद्रयप्राणात्ममनमां पुष्ट्युत्माहपराक्रमहद्द्यप्रदः (यस्य०) यं विश्वे देवाः
सर्वे विद्वांस उपामने यस्यान्शामनं च मत्यन्ते । (यस्यच्छाया०) यस्याश्रम एव सोक्षोऽस्ति यस्य च्छापाग्कृपाग्नाश्रयो सृत्यु जंन्ममाणकारकोस्ति
(कस्मै०) तस्मै कस्मै प्रजापत्ये प्रजापतिर्दी कस्तस्मै हविषा विश्वेमेति ।
शतपथत्रास्त्रणे । काण्ये अ०३ ।। सुखस्यम् पाय त्रस्त्रणे देवाय प्रेमभिवतस्रपेण
हविषा वयं विश्वेम सत्तां तस्यैयोपासमं कुर्वोमहि ।। ५ ।। (द्यौः शान्तिः०)
हे सर्वश्वितमन् परमेश्वरः त्वद्रक्त्या त्वत्श्व्यया च द्यौरन्तिरक्षं पृथिवी जलममाप्रयो वनस्पन्यो विश्वे देवाः सर्वे विद्वांमा ब्रह्म वेदः सर्वे जगन्नास्मद्धं

शान्तं निरुपद्रवं सुसकारकं सर्वदास्तु । अनुकूलं भवतु नः । येन वयं वे-दभाष्यं सुस्तेन विद्धीमहि । हे भगवन्नेतया सर्वशान्त्या विद्याबुद्धिवि न्नानारीग्यसर्वीत्रमसहायैर्भवान् मां सर्वथा वधर्यतु तथा सर्वे जगच्च ॥६॥ (य-तीयः) हे परमेश्वर यती यती देशातत्वं समीहमे जगद्र चनपालनार्थां चेष्टां करोषि ततस्तती देशान्नोऽस्मानभयं कुत्। यतः सर्वथा सर्वभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम (शन्नः कु०) तथा तत्रस्थाभयः प्रजाभयः पशुभ्यप्रच नोऽस्मानभयं कुरु । एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यस्तत्रम्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोस्मान् शक्त धर्मार्थकाममोसादिसुख्यकानस्वानुग्रहेणसद्यः संपाद्य ॥९॥ (यस्मिन्न्०) हे अगवन कपानिधे यस्मिन्मनसिऋचः सामापि यजंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति यस्मिन् अवार्यमोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता भवति । (यम्मिंद्रग०) यम् विदेश प्रजानः जित्तं स्थरणात्सकं सर्वेमोतमस्ति मुत्रे मणिगणबत्त्रीतप्रस्ति । कस्यां क इब रधनाशी अरा इब तन्मे मम मनी भवत्कपया शिवमकल्पंकल्याणि प्रियं सत्यार्थपकाशं चास्त् येन वेदानां सत्यार्थः प्रकारयेत हे मर्वविद्यामय मर्वार्थविन् मद्परि कृपां विधेहि यया निर्विष् न वेदार्थभाष्यं मत्यार्थं पूर्णं वयं कुर्वीमहि । भवद्यशी वेदानां सत्यार्थं विस्तारयेमहि। यं वेदार्थभाष्यं सत्यार्थं दृष्ट्वा वयं सर्वे सर्वोत्कष्टगुका भवेम इंदूर्शी करूणामम्माकमुपि करोतु भवान्। एतद्र्यं प्रार्थते 5नया प्रार्थ-नयाऽस्मान् शीघ्रमेतानुगृह्णातु। यत इदं मर्वोपकारकं कृत्यं सिद्धं भवेत् ॥

#### भाषार्थ

(य ऋात्मदाः ) जो जगदीधर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देनेबाला है जो सब विद्या और सत्य मुखों की प्राप्ति करानेवाला है जिस की उपासना सब विद्वान लोग करते आय है और जिस का ऋनुशासन जो वेदोक्त शिला है उस को ऋत्यन्त मान्य से सब शिष्ट लोग म्बीकार करते हैं जिस का आश्रय करना ही मोद्त मुखका कारण है और जिसकी अकृपा ही जन्ममरणरूप दुःखों को देनेबाली है अर्थात् ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यधर्म और सत्य मोद्ता है उन को नहीं मानता और जो वेद से विरुद्ध हो के अपनी कपोलकल्पना अर्थात् दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है उमपर ईश्वर की अकृपा होती है वही सब दुःखों का कारण है और जिस की आज्ञापालन ही सब मुखों का मूल है (कस्मै ) जो मुखस्बरूप

श्रीर सब प्रजा का पति है परमेश्वर देव की पाप्ति के लिये सत्य प्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें जिस से हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न हो ॥ ५ ॥ ( द्यौः शा० ) हे सर्वशक्तिमन् भगवन् ! आप की भक्ति और कृपा से ही ची: जो सूर्यादि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है यह सब दिन हमको सुखदायक हो तथा जो आकारा में पृथिवी जल ओषधि वनस्पति वट आदि वृत्त जो संसार के सब विद्वान् अक्ष जो वेद ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत् है वे सब मुख देने-बाले हम को सब काल में हों कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकृत रहें . जिस से इस वेदभाष्य के काम को मुखपूर्वक हमलोग सिद्ध करें। हे भगवन्! इस सब शान्ति से हम को विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य और सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये तथा इम लोगों और सब जगत् को उत्तम गुण और मुख के दान से बढ़ाइये ॥ ६ ॥ ( य-तोयः ) हे परमेश्वर ! आप जिस २ देश से जगत् के रचन और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं उस २ देश से भय से रहित करिये अर्थात् किसी देश से हम को किन्नित् भी भव न हो (राज:कुरु०) वैसे ही सब दिशाओं में जो आप की प्रजा और पशु हैं उन से भी हम को भयरहित करें तथा हम से उन की मुख और उन की भी हम से भय न हो तंशा श्राप की प्रजा में जो मनुष्य श्रीर पशु श्रादि हैं उन सब से जो धर्म श्रर्थ काम श्रीर मोख पदार्थ हैं उन को आप के अनुग्रह से हम लोग शीघ प्राप्त हों जिस से मनुष्यजनम के भर्मादि जो फल हैं वे मुख से सिद्ध हों॥७॥ ( यस्मिन्नुचः ०) हे भगवन् कृपानिधे ! (भर्यः) अप्टरवेद (साम) सामवेद (यज्रीप) यजुर्वेद और इन तीनों के अन्तर्गत होने से ऋथवेंबेद भी थे सब जिस में स्थिर होते हैं तथा जिस में मोत्तविद्या अर्थात् ब्रह्मविद्या सत्यासत्य का प्रकाश होता है (यिस्मिंश्चि०) जिस में सब प्रजा का चित्त जो म्मरण करने की शृति है सो सब गंठी हुई है जैसे माला के मिएए मूत्र में गंटे हुये होते हैं और जैसे रथ के पहिये के बीच के भाग में आरे लगे रहते हैं कि उस काष्ट में जैसे अन्य काष्ट लगे रहते हैं ऐसा जो मेरा मन है सो आप की ऋपा से शुद्ध हो तथा कल्यागा जो मोच **कौरसत्यधर्म का अनुष्ठान** तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो **इच्छा है इस से स**-दा युक्त हो जिस मन से हम लोगों को आप के किये देदों के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो। हे सर्वविद्यामय सर्वार्थवित् जगदीश्वर ! हम पर आप कृपा धारण करें जिससे हम लोग विफ्तों से सदा अलग रहें और सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को संपूर्ण बना के सत्य अर्थ की विस्ताररूप जो कीर्ति है उस को जगत् में सदा के लिये बढ़ावें और इस भाष्य की देख के नेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों

इसिलिये हम लोग आप की प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं इसको आप कृपा से शीघ मुर्ने जिस से यह जो सब का उपकार करनेवाला वदभाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत् सिद्धि को प्राप्त हो ।।

इतीश्वरपार्थनाविषय

# ग्रथ वेदोत्पत्तिविषयः

तस्मां श्रात्सं वृहत्रस्यः सामानि जिज्ञरे । छन्दां श्रीस जिज्ञेरे त-स्मागजुस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ यजुः ० अ० ३१ मं ० ७ ॥ १

यस्माहची अपातंचन यज्जर्यस्माङ्गाकंषन । सामानि यस्य लो-मन्यिथर्वाङ्गिरसो सुर्वम् । स्कंभं तं दृद्धि कतुमः स्विदेव सः ॥ २ ॥ ॥ अथर्वे ॰ कां ॰ १० प्रपा० २३ अनु ॰ ४ मं० २०

(तरमाद्यज्ञातस०) तस्माद्यज्ञातमिद्यानन्दादिलक्षणात्पूर्णात्पुरुषात् सर्वहुतात् मर्वपूरुयात् सर्वोपास्यात्मर्वशक्तिमतः परब्रक्षणः (ऋचः )ऋग्वेदः (यजः) यज्वेदः (मामानि) सामवेदः (छन्दाः सि ) अथवेवेदः एव (जिल्लेरे) चत्वारो वेदास्ते नैव प्रकाशितः इति वद्यम् । मर्वं हुत इति वेदान मिप विशेषणं भवितुनहां ति वेदाः सर्वहुतः । यतः सर्व मनुष्येहीतुः मादातुः यहीतुं योग्याः रम्त्यतः । जिल्लेरे अज्ञायेतेति क्रियाद्वयं वेदानामन्नेकविद्यावत्त्वद्योतनार्थम् । तथा तस्मादिति पदद्वः मीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणार्थम् । वेदानां गायत्र्यादिष्ण्यन्दोन्वतत्वात्पुनश्खन्दांसीतिषदं चतुर्थस्यापर्ववेदस्योत्पित्तं ज्ञापयतीत्यवधेयम् । यज्ञो व विष्णुः । श० कांवः १ । अव १ । कांवः १३ । इदं विष्णुर्विचकमे त्रेषा निद्धे पद्म यव अव १ । मंवः १५ । इति सर्वं जगत्कर्तृत्वं विष्णौ परमेश्वरः एव घटते नान्यन्न । वेवेष्टि वयापनीति चराचरं जगत् स विष्णुः परमेश्वरः ॥ १ ॥ ( यस्मा-कृष्णेः) यस्मात्सर्वं शक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः ( अपातक्षन् ) अपातक्षत् उत्पः स्मीस्ति यस्मात् परब्रक्ष्यणः ( यजुः ) यजुर्वेदः अपाकषम् मादुर्भं तोस्ति । तथिव यस्मात्मानाति सामवेदः ( आंगिरसः ) अथवं वेदश्चोत्पन्नीस्तः ।

एवमेव यस्येश्वर ह्यांगिरसोऽथवं ठोदो सुखं मुख्यन् मुख्योस्ति । सामानि लोमानीव सन्ति । यजुर्यस्य हृद्यसुचः प्राणश्चेति क्रपकालंकारः । यस्माञ्च-त्वारो वेदा उत्पन्नाः स कतमः स्विद्वे बोस्ति तं न्ठां ब्रह्कोति प्रश्नः । अ स्योत्तरम् (स्कंभं तं०) तं स्कंभं मर्वजगद्वारकं परमेश्वरं त्वं जानीहीति तस्मान्स्कंभात्सर्वाधारात्परमेश्वरात् पृथक् कश्चिद्प्यन्यो देवो वेदकर्ता नैवास्तीति मन्तव्यम् ॥ २ ॥ एवं वा अरेपस्य महत्तो भूतस्य निःश्वसितमेनतद्यस्यो र पाप्त्रवेदः मामव देरिश्ववाङ्गिरसः । श० कां० १४ अ० ५ ब्रा० ४ ॥ कं० १० ॥ अस्यायमभिप्रायः । वाज्यस्वयोभिवहति । हे मैत्रेयि । महत् आकाशाद्पवृहतः परश्वरस्येव सकाशाद्र्यवेदादिव दचतुष्ट्यं (निः श्वसितं ) निः श्वासवत्महजतमा निःस्वस्त्रस्ति व द्यम् । यथा शरीराच्छ्वासो निः सत्य पुनस्तदेव प्रविश्वति तथेवे श्वराद्वेदानां प्रादुर्भावितरोभावी भवत हित निश्वयः ॥

प्रथम ईश्वर को नमस्कार और पार्शना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि येद किसने उत्पन्न किये हैं ( तस्मात्यज्ञात्स० ) सत् जिस का क भी नारानहीं होता चित्र जो सदा ज्ञानस्वरूप हैं जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता त्रानन्द जो सदा मुखस्वरूप और सब की सुख देने बाला है इत्यादि लक्त्णों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त है उसी परब्रह्म से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( युक्तः ) य-जुर्वेद ( सामानि ) सामवेद और ( छन्दांभि ) इस शब्द से अधर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिये सब मनुष्यां की उचित है कि वेदी की ग्रहण करें श्रीर वेदोक्त रीति से ही चले ( जिलरे ) और ( अजायत ) इन दोनों कियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं ऐसा जाना जाता है वैसही ( तस्मात् ) इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं कि-सी मनुष्य से नहीं । वेदों में सब मन्त्र गायत्र्यादि छन्दों से युक्त ही हैं फिर (छन्दांसि) इसपद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उस की उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेदन्मत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का श्रीर विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है क्योंकि सब जगत् की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है अन्यत्र नहीं ॥ १ ॥ ( यस्माहची-श्रपा०) जो सर्वशक्तिमान् परमेश्वर उसी से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( यजुः ) अभुर्वेद

(सामानि) सामवेद (आहिरसः) अथर्ववेद य चारी उलक हुए हैं। इसी प्रकार रू-पकालक्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है । (ब्रहि कतमः स्विदेव सः) कि चारोंबेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसादेव है उसको तुम मुम्त से कहो । इस प्रश्न का यह उत्तर है कि (स्कर्म तं०) जो सब जगत का धारणा कत्ती परमेश्वर है उस का नाम स्कम्भ है उसी को तुम वेदों का कत्ती जानो और यह भी जानो कि उस को छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है क्योंकि ऐसा अभागी कीन मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशिक्तमान् पर-मेश्वर को छोड़ के दूसर को परमेश्वर मान के उपासना करें।। २ ॥ ( एवं वा अरं-म्य ० ) याज्ञवल्क्य महाविद्वार् जो महिप हुए हैं वह अपनी परिष्ठता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयि ! जो आहाशादि से भी बड़ा सर्वत्यापक परमेश्वर है उससे ही ऋग् यनुः साम श्रीर अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे( मनुष्य के रारीर से श्वास बाहर की आकर फिर भीतर की जात है इसी प्रकार सुष्टि के आदि में ईश्वर येदों को उत्पन्न करके।समार में प्रकाश करता है और प्रलय काल में संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उस के ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं बीजाङ्क-रवत् जैसे बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता है वहाँ बृक्तरूप हो के फिर भी बीज के भीतर रहता है इसी प्रकार से बेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं उन का नाश कभी नहीं होता क्यों कि वह ईश्वर की विद्या है इस से इनकी नित्य ही जानना॥

भन्न केचिदाहुः। निरवयवात्परमेश्वराच्छब्द्मयो वेदः कथमृत्पद्येतेति । अत्र ब्रूमः । न सर्वशक्तिकतीश्वरे शङ्क्रीयमुपपद्यते । कुतः । मुख्याणादिः माधनमन्तरापि तस्य कार्यं कर्त्तुं सामण्यंस्य सदैव विद्यमानत्वात्। अन्यच्य-यथा सन्नसि विचारणावसरे प्रश्नोत्तरादिशब्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेपि मन्यताम् । योस्ति खलु सर्वशक्तिमान् स नैव कस्यापि सहायंकार्यं कर्त्तुं गृह्माति । यथास्मदादीनां सहायंन विना कार्यं कर्तुं सामर्थं नास्ति । न चैवमीश्वरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण तकलं जगद्रचितं तदा वेदरचने का शङ्कास्ति । कुतः । वेदस्य मूक्ष्मरचनवज्जगत्यपि महदाशचर्य भूतं रचनमी-श्वरेण कृतमस्त्यतः॥

भाषार्थ

इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसाप्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है उससे शब्द-

उस में ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है क्योंिक मुख श्रीर प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख श्रीर प्राणादि के काम करने का श्रानन्त सामर्थ्य है कि मुख के बिना मुख का काम श्रीर प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत् करसकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में श्रासकता है कि मुखादि के बिना मुखादि का कार्य नहीं करसकते हैं क्योंिक हम लोग श्रालय सामर्थ्य वाले हैं श्रीर इस में यह दृष्टान्त भी है कि मन में मुखादि श्रावयव नहीं हैं तथापि जैसे उस के भीतर प्रश्नोत्तर श्रादि शब्दों का उच्चारण मानस क्यापार में होता है वैसे ही परमेश्वर भी जानना चाहिय श्रीर जो तम्पूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य्य के करने में किसी का सहाय प्रहण नहीं करता क्योंिक वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग विना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते वैसे ईश्वर नहीं है । जैसे देखों कि जब जगत् उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूर्ण जगत् को बनाया तब बेदों के रचने में क्या शक्का रही। जैसे वेदों में अत्यन्त सूचमिविया का रचन ईश्वर ने किया है बेसे ही जगत् में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आश्र्यरूप रचन किया है। आश्र्यरूप रचन किया ते। क्या वेदों की रचन किया ते। क्या वेदों की रचन निराकार ईश्वर नहीं कर सकता ।।

ननु जगद्रचने तु खल्बीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामर्थ्यमस्ति वेद्रयने त्वन्यस्यग्रन्थर अनवत् स्यादिति । अत्रोच्यते । इण्वरेण रचितस्य वेद्स्याध्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि सामर्थः स्यान्न चान्यथा । नैव कश्विद्पि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान् भवति । यथेदानीम् । किञ्चिद्पि शास्त्रः
पठित्वोपदेणं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वे व मनुष्याणां ज्ञानं भवति । तद्यथा
कस्यचित्सन्तानमेकान्ते रक्षयित्वाध्वनपानादिकं युक्त्या द्यात्तेन सह भाषसादिव्यवहारं लेशनात्रमपि न कुष्यांद्यावत्तस्य मरणं न स्यात् । यथा तस्य
किञ्चदपि यथार्थं ज्ञानं न भवति । यथा च महारग्यस्थानां मनुष्याणामुपदेशमंतरा पश्चत्प्रवृत्तिभंवति । तथैवादिसृष्टिमारभ्याद्यप्रांनतं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिभंवति । पुनर्यन्थरचनस्य तु का कथा ॥

#### भापार्थ

प्रश्न-जगत् के रचने में तो ईश्वर के विना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है परन्तु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है। उत्तर-नहीं, किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे दैं उने को पड़ने के पश्चात् गन्ध रचने का सामर्थ्य किसी

मनुष्यं को हो सकता है उसके पढ़ने श्रीर ज्ञान से विना कोई भी मनुष्य विद्वान् गहीं हो सकता। जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के किसी का उपदेश मुनके श्रीर मनुष्यों के परस्पर के व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में रखके उस को अन्न श्रीर जल युक्ति से देवे उस के साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे कि जब तक उस का मरण न हो तब तक उस को इक्षी प्रकार से रक्ष्ते तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं होसकता तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को विना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता किन्तु पशुत्रों की नाई उन की प्रवृत्ति देखने में आती है वैसे ही वेदों के उपदेश विना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती किर प्रनथ रचने के सामर्थ्य की तो कथा क्या ही कहनी है। इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है अन्यथा नहीं ॥

मैवं वाच्यम् । इंप्रवरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं तच सर्वग्र-न्धेभ्य उत्कृष्टमस्ति नैव तेन विना वेदानां शब्दार्थएम्बन्धानामपि ज्ञानं भिवतुमहंति तदुवतया ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव पुनः किमर्थं गन्यते वेदोत्पादनमीपवरेण कृतमिति। एवं प्राप्ते वदामहे। नैव पूर्वोक्तायाशि-क्षितायैकान्ते रक्षिताय बालकाय महारगयस्येभ्यो मनुष्येभ्यश्चेश्वरेण स्वा-भाविकं ज्ञानं दत्तं किम् । कथं नास्मदादयोध्यन्येभ्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन च विना परिष्ठता भवन्ति । तस्मात् किमागतं न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविकज्ञानमात्रेण कस्यापि निर्वाही भवितुमहित यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्वत्वृतानां यन्थानां चः सकाशादनेक-विधं ज्ञानं गृहीत्वैव प्रत्थान्तरं रच्यते । तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्या-णामपेक्षावर्यं भवति । किञ्च न सुष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो यथश्व कश्चिद्प्यासीत्तदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासंभवी बभूव पुनः कयं कश्चिक्तनो ग्रन्धं रचयेत् । मनुष्याणां नैमित्तिकङ्गाने स्वातन्त्रयो-भावात्। स्वाभाविकङ्गानमात्रेगीय विद्याप्राप्त्यनुपपत्ते श्व। यञ्चोक्तं स्वकीयं शानरुत्कृष्टिनित्यादि तद्ण्यसमंजसम्। तस्यसाधनकोटौ प्रविष्टत्वात्। चक्षुर्वत्। यथा चक्षुमंन:साहित्येन विना चाकि क्रिक्त करमस्ति, तथान्येवां विदुषामी इव-रक्कानस्य च साहित्येन विना सवाभाविकज्ञानमप्यकिञ्चित्करमेवभवतीति ॥

#### भाषार्थ

प०-ई अर ने मनुष्यों को खाभाविक ज्ञान दिया है सो सुव ग्रन्थों से उत्तम है क्योंकि उस के चिना वेदों के शब्द अर्थ और संबन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता और जब

उस ज्ञान की कम से वृद्धि होगी तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी ? उ०-जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का श्रीर दूसरा बनवासियों का भी कहा था क्या उन को खाभाविकज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान् वयों नहीं होते? इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है उस के विना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम लोग वेदों के पढ़ने, विद्वानी की शिक्ता और उन के लिये अन्थों को पढ़े विना पारिडत नहीं होते वैसे ही स्रष्टि की आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो आज पर्यन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थें। की यथार्थ विद्या नहीं होती । इससे वया जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्ता श्रीर वेद पढ़ने के विना केवल खाम। विक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान की प्रहरा करके ही पीछे प्रन्थों को भी रच सकते हैं वैसे ईश्वर के ज्ञान की भी अपेद्धा सब मनुष्यों को अवश्य है, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी तथा विद्या का कोई प्रनथ भी नहीं था उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के विना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य प्रन्थ की रचना कैसे करसकता क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है और साभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की पाप्ति किसी को नहीं होसकती इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हितके लिये वेदों की उत्पत्ति की है और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब बदादि अन्थों से श्रेष्ठ है सो भी अन्यथा है क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है, जैसे मनके संयोग के विना आंख से कुछ भी नहीं दीन्य पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मन से भी कुछ नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वानों की शिक्ता के महरा करने में साधनमात्र ही है तथा पशुत्रों के समान व्यवहार का भी साधन है परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोन्त विद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता ॥

वेदोत्पाद्न ईश्वरस्य कि प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तस्यम् । उच्यते वेदान्नामनुत्पाद्ने सलु तस्य कि प्रयोजनमस्तीति । अस्योक्तरं तु वयं न जानीमः ! सत्यमेवनेतत् । तावद्वेदोत्पाद्ने यद्स्ति प्रयोजनं तच्छुणुत । ईश्वरेशनम्ता विद्यास्ति न वा । अस्ति । सा किमर्थास्ति । स्वार्था । ईश्वरः परोपकारं न करोति किम् । करोति तेन किम् । तेनेदमस्ति विद्या स्वार्था परार्था च भवति तस्यासाद्विषयत्वात् । यद्यस्मद्र्थनीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात्वात् स्वार्थात् स्वार्थात्वात् । यद्यस्मद्र्थनीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात्वात्मसर्थने सा निष्प्रष्ठा स्थात् । तस्नादीश्वरेष स्वविद्यामूत-

विद्रयोपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता। परमकारुणिको हि परमेश्वरोस्ति पितृवत्। यथा पिता स्वसन्ति प्रति सदैव करुणां द्धाति तथेश्वरोपि परमकृषया सर्वमनुष्याणं वेदोपदेशमुपचक्रे। अन्यथान्धपांपरया मनुष्याणां धर्मार्थकाममोक्षसिद्ध्या विना परमानन्द एव न स्यात। यथा कृपायमासे-नेश्वरेण प्रजाशुक्षाणं कंदमूलफलतृणादिकं रचितं स कथं न सर्वश्चस्का-शिकां सर्वविद्यामयीं वेदविद्यामुपदिशेत्। किञ्च ब्रह्माग्डस्थोत्कृष्टसर्वप-द्राष्ट्रपापत्या यावत्सुकं भवति न तावत् विद्याप्राप्तश्चस्य महस्रतमेनांशे-नाषि सुरुषं भवत्यतो वेदोपदेश इंश्वरेण कृतएवास्तीति निश्चयः।।

#### भाषार्थ

प्र०-वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था? उ०-में तुम से पूंछता हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसकी क्या प्रयोजन था? जो तुम यह कही कि इसका उत्तर हम नहीं जान सक्ते तो ठीक है क्योंकि वेद तो ईश्वर की नित्य विद्या है उस की उत्पत्ति वा अनुत्पत्ति होही नहीं सक्ती, परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ने जो वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी हम पर परम कृपा है । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो त्राप लोग मुने । प्र०-ईश्वर में त्रानन्त विद्या है वा नहीं । उ०-हैं । प्र०-सो उसकी बिद्या किस प्रयोजन के लिये हैं। उ०-अपनेही लिये जिस से सब पदार्थी का रचना और जानना होता है। प०-श्रच्छा तो मैं आप से पूंछता हूं कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं। उ०-ईश्वर परोपकारी है इससे क्या त्राया? प्र०-इस से यह बात त्राती है कि विद्या जो है सो स्वार्थ और परार्थ के लिये होती है क्योंकि विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना (जो परमेश्वर अपनी विद्या को हम लोगों के लिये उपदेश न करै तो विद्या से जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहै । इससे परमेश्वर ने श्रपनी वेद्विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के ममान है। हम सब लोग जो उसकी प्रजा हैं उन पर नित्य कृपादृष्टि रखता है । जैसे अपने सन्तानों के ऊपर पिता भौर माता सदैव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र मुख पावें वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपादृष्टि सदैव रखता है। इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिये किया है। जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुप्यों के लिये न करता तो धर्म धर्भ काम मोद्दा की सिद्धि किसी को यथावत् माप्त न होती, उसके विना परम आनन्द भी किसी को नहीं होता। जैसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के मुख के लिये कन्द मूल फल और वास आदि छोटे २ भी पदार्थ रचे हैं सोही ईश्वर सब मुखों के प्रकारा करने- वाली सब सत्यविद्यात्रों से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के मुख के लिये क्यों न करता । क्योंकि जितने ब्रह्माएड में उक्तम पदार्थ हैं उन की प्राप्ति से जितना मुख होता है सो मुख विद्यापाति होने के मुख के हज़ारहवें त्रंश के भी तुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वेत्तम विद्यापदार्थ जो वेद है उस का उपदेश परमेश्वर क्यों न करता। इस से निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं ।।

इंश्वरेण लेखनीनसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो लब्धानि। अत्रोच्यते । अहहह ! महतीयं शङ्का भवता कृता विना हस्तपादाद्यवयवैः काष्ठलोष्टादिसामग्रीसाधनेश्व यथेश्वरेण जगद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः सर्वशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येवं माशङ्कि । किन्तु पुस्तकस्था वेदा तेनादी मोत्पादिताः । किं तर्हि ज्ञानमध्ये प्रेरिताः । केषाम् । अग्निवाय्वादित्या-ङ्गिरसाम् । ते तु ज्ञानरहिता जहाः सन्ति । मैवं वाच्यं सृष्टवादी मनुष्य-देहधारिसस्ते ह्यासन् । कृतः जडे ज्ञानकार्यासम्भवास् । यत्रार्थां संभवोस्ति तत्र सक्षणा भवति । तद्यथा । कश्चिदाप्तः कञ्चित्प्रति वदति मञ्चाः क्रोशः न्तीति । अत्रमञ्चम्या मनप्याः क्रोशन्तीति विश्वायते । तथैवात्रापि विश्वाय-ताम्। विद्याप्रकाशसभवी मनुष्येष्वेव भवितुमईतीति। अत्र प्रमाणम्। (तिभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेऋं खेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः)। [श०कां०११अ०५त्रा०८मं०३]एषांचानमध्ये प्रेरियत्वा तद्द्वारा वेदाःप्रकाशिताः। सत्यमेवमेतत् । परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तं ज्ञानेन तैर्वेदानां रचनं कृत-मिति विज्ञायते मैवं विज्ञायि । ज्ञानं किं प्रकारकं दत्तम् । वेदप्रकारकम् । तदीश्वरस्य वा तेषाम्। ईश्वरस्यैव । पुनस्तेनैव प्रणीता वेदा आहोस्बि-सी प्रच। यस्य ज्ञानं तेनैव प्रणीताः । पुनः किमर्था शङ्का कृता तैरेव रिवता इति । निश्चयकरणार्था ॥

#### भाषार्थ

प्र० — वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी स्याही और दबात आदि साधन कहां से लिये क्योंकि उस समय में कागृज आदि पदार्थ तो बने ही न थे ? उ० — वाह वाह वाह ? जी आप ने बड़ी शक्का करी, आप की बुद्धि की क्या स्तुति करें ! अच्छा आप से मैं पूछता हूं कि आप पग आदि अंगों से विना तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों के विना ईश्वर ने जगत् को क्योंकर रचा है। जैसे हाथ आदि अवयवों से बिना उस ने सब जगत् को रचा है वैसेही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान,

है इससे ऐसी शङ्का उस में आप को करनी योग्य नहीं परन्तु इस के उत्तर में इस बात को जानों कि वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे। प्रo-तो किस प्रकार से किये थे ! उ०-ज्ञान के बीच में। प्रo-किन के ज्ञान ्रमें १ उ०-ग्रानि वायु ग्रादित्य श्रोर श्रंगिरा के। प्रवन वे तो जड़ पदार्थ हैं। उ०-ऐसा मत कही, वे सृष्टिकी आदि में मनुष्यदेहधारी हुए थे क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का होना अ-संभव है और जहां २ असम्भव होता है वहां २ लक्त्गा होती है, जैसे किसी सत्यवादी बिह्नान् पुरुष ने किसी से कहा कि खेतों में मंचान पुकारत हैं इस वाक्य में लच्चगा। से यह अर्थ होता है कि मंचान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं इसी प्रकार से यहां भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है अन्यत्र नहीं ! इस में ( तेम्यः० ) इत्यादि शतपथ ब्राह्मरा का प्रमारा लिखा है उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उन से ब्रह्मादि के बीच में बेदों का प्रकाश कराया था। प्र० - सत्य बात है कि ईश्वर ने उन की ज्ञान दिया होगा और उन ने अपने ज्ञान से वेदों का रचन किया होगा। उ० -ऐसा तुमको कहना उचित नहीं क्यों कि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उन को ज्ञान किस प्रकार का दिया था ? र उं - उन को वेदरूप ज्ञान दिया था । पर - अच्छा तो में आप से पृष्ठता हं कि वह ज्ञान **ईरक्र का है वा उन** का। उ० -वह ज्ञान ईश्वर का ही है। प्र०-फिर त्राप से मैं पृत्रता हूं। के बेद ईश्वर के बनाये हैं वा उन के 🗸 उल जिस का ज्ञान है उसी ने वेदों को ब-नाया । प०-किर उन्हों ने वेद रचे हैं यह शंका आपने क्यों की थी (उ०- निश्चय करने श्रीर कराने के लिये ॥

इंश्वरी म्यायकायिस्ति वा पक्षणाती । न्यायकारी । तहिं चतुर्णामेव हृद्येषु व दाः प्रकाशिताः कृतो न सर्व पानिति । अत्राह । अत ईश्वरे पक्षणातस्य लेशोपि नैवागच्छति किन्त्वनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यग्न्यायः प्रकाशितो भवति कृतः न्यायेत्यस्यैव नामास्ति यो यादृशं कर्म कृष्यात्तस्मै तादृशमेव फलं दद्यात् । अत्रैव वोदितव्यम् तेषामेव पूर्वपुर्णयमा-सीद्यतः खस्कोतेषां हृद्ये वोदानां प्रकाशः कर्तु योग्योस्ति । किं च ते तु सन्देः प्रागुत्पन्नास्तेषां पूर्वपुर्णयं कृत आगतम् । अन्नश्रूमः । सर्वे जीवाः स्वक्रपतोश्नाद्यस्तेषां कर्माणि सर्वे कार्यां जगच प्रवाहेणैवानादीनि सन्तीति । एतेषामनादित्वस्य प्रमाणपूर्वाकं प्रतिपादनमग्रे करिष्यते ॥

भाषार्थ

प्र०-ईश्वर न्यायकारी है वा पत्तपाती ? उ०-न्यायकारी । प्र०-जनपरमेश्वर न्याय-

कारी है तो सब के हृदय में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया क्यों के हृदयों में प्रकाश करने से ईश्वर में पत्तपात आता है। उ०-इससे ईश्वर में पत्तपात का लेश कदापि नहीं आता किन्यु उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात् न्याय ही प्रकाशित होता है क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो जैसा कर्म करे उस को वैसा ही फल दिया जाय। अब जानना चाहिये कि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्वपुष्य था कि उन के हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया? प्र०- वे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे उन का पूर्वपुष्य कहां से आया? उ०- जीव जीवों के कर्म और स्थूल कार्य्य जनत् ये तीनों अनादि हैं जीव और कारण जगत् स्वरूप से अनादि हैं कर्म और स्थूल कार्य कार्य जगत् प्रवाह से अनादि हैं इस की व्याख्या प्रमाणपूर्वक आगे लिखी जायगी ॥

किं गायत्रयादिच्छन्दोरचनमपीश्वरेशीव कृतं इयं कुतः शंकाभूत्। किमीश्वरस्य गायत्र्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं नास्ति। अस्त्येव तस्य सर्वविद्यावत्वात्। अतो निर्मृ ला सा शङ्कास्ति। चतुर्मृ खेण ब्रह्मणा व दा निरमायिवतित्यीतिद्यम्। मैव वाच्यम्। ऐतिद्यस्य शब्दममाणान्तभावात्। आण्तोपदेशः शब्दः॥ न्यायशास्त्रे अ०१ मू०९ इति गोतमाचार्येणोक्तत्वात्।
शब्दं ऐतिद्यमित्यादि च। अस्पैवोपरि। आप्तः खलु साक्षात्कृतधन्नां यथा
दृष्टस्यार्थस्य चिक्यापियया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्करणमर्थस्यापिस्तया
प्रवर्तत इत्याप्तः। इति न्यायभाष्ये वात्स्यायनोक्तः। अतः सत्यस्येवितिद्यात्वे न यहणं नातृतस्य। यत्सत्यप्रमाणमाप्तोपदिष्टमैतिच्यं तद् याद्यं नातो विपरीतमिति अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वाम्। एवमेव व्यासेनिर्षिभिञ्च वदा
रचिता इत्याद्यपि मिथ्यैवास्तीति मन्यताम्। नवीनपुराणग्रन्थानां तन्त्रप्ररथानां च वैयर्थापत्ते श्चेति।।

#### भाषार्थ

प्र०-क्या गायव्यादि छन्दों का भी रचन ईश्वर ने ही किया है ? उ०-यह शंका आप को कहां से हुई ? प्र०-में तुम से पृछता हूं क्या गायव्यादि छन्दों के रचने का ज्ञा-न ईश्वर को नहीं है ? उ०-ईश्वर को सब ज्ञानहै। अच्छा तो ईश्वर के समस्तिविद्यायुक्त होने से आप की यह शंका भी निर्मूल है। प्र०-चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा ऐसे इतिहास को हमलोग सुनते हैं। उ०-ऐसा नत कहो क्योंकि इतिहास को शब्द-प्रमाण के भीतर गिना है (आप्रोठ) अर्थात् सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उस को शब्दप्रमाण में गिनते हैं ऐसा न्यायदर्शन में गोतमाचार्य ने लिखा है तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने के बोम्ब

है अन्य नहीं इस मूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्त्ण कहा है जो कि साचात् सब पदार्थविद्यात्रों का जाननेवाला कपट आदि दोषों से रहित धर्मीत्मा है कि को सदा सत्यवादी सत्यमानी ऋौर सत्यकारी है जिसको पूर्णविद्या से आत्मा में जिस प्रकार ेडा ज्ञान है उस के कहने की इच्छा की पेरणा से सब मनुष्यों पर कृपादृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला है और जो पृथियी से ले के परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थी को यथावत् सान्तात् करना भीर उसी के अनुसार वर्तना इसी का नाम आप्ति है इस आप्ति से जो युक्त हो उस को आप्त कहते हैं उसी के उपदेश का प्रमाण होता है इस से विपरीन मनुष्य का नहीं क्योंकि(सत्य वृत्तान्त का ही नाम इति-हास है) अनृत का नहीं। सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है वही सब मनुष्यों को अहरा करने के योग्य है इससे विपरीत इतिहास का अहुए। करना किसी को योग्य नहीं क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में बहुए ही नहीं होता इसी प्रकार व्यासजी ने चारों बेदों की संहिताओं का संप्रह किया है इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना चाहिये जो आज कल के बने ब्रह्मवैवर्त्तादि पुराग और ब्रह्मयायल आदि तन्त्रप्रस्थ हैं इन मं कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं क्योंकि इन में असम्भव **और अप्रमाण कपोलका**ल्पत मिथ्या इतिहास बहुत लिख स्वस्ते हैं और जो सत्यभन्थ शतपथ बाह्यसादि हैं उन के इतिहासों का कभी त्याम नहीं करना चाहिय ॥

यो मन्त्रमूक्तानामृ विशिष्ठित्वतस्तेनैव तद्र चिति सिति कुतो न स्यात्। मैवं वादि। ब्रह्मादिभिरिप वेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात् यो वै ब्रह्माणं विद्याति पूर्वं यो वै तेदां श्र प्रहिणोति तस्मै०। इति प्रवेताप्रवतरोपनिषदादि-वनस्य विद्यमानत्वात्। एवं यद्षींणामुत्यित्तरिप नासीत्तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वर्त्तं मानत्वात्। तद्यथा। अग्निवायुरविभयस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यक्तसिद्धुवर्थमृग्यजुः सामस्रक्षणम्॥१॥ अ०१। अध्यापयाः मास पितृन् शिग्रुरांगिरसः. कविः अ०२। इति मनुसाहयत्वात्। अग्न्यादीनां सकाशाद् ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्र उन्येषां व्यासादीनां व का कथा।।

#### भाषार्थ

प०-जो मूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं उन्हों ने ही देद रचे हो ऐसा क्यों नहीं माना जाय ? उ०-ऐसा मत कहो क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है सो भेताश्वतर आदि उपनिषदों में यह वचन है कि जिस ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को स्टिश की आदि में अगिन आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी

परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं इसी प्रकार ऋषियोंने भी वेदों को पढ़ा है क्योंकि जब मरीच्यादि ऋषि और व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे इस में मनु के रलोकों की भी साची है कि पूर्वोक्त अग्नि वायु रिव और अंगिए से ब्रह्मार्जी ने वेदों को पढ़ा था जब ब्रह्मार्जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है।

करं बेदः श्रु तिश्च द्वे नामनी ऋक् संहितादीनां जाते इति । अर्थवशात् (विद् ) जाने (विद् ) सत्तायाम् । (विद् लृ ) लाभे (विद ) विवारणे । एतेभ्यो हल्खे ति सूत्रेण करणाधिकरणकारकयोर्घन्प्रत्यये कृते वेदशब्दः सा-ध्यते । तथा (श्रु) श्रवणं इत्यस्माद्वातोः करणकारके क्तिन्प्रत्यये कृते श्रु तिश्च विदान्ते जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ते विन्दन्ते लभनते विन्दन्ते विवारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्याः येथे पु वा तथा विद्वाः सञ्च भवन्ति ते वेदाः । तथा अदिस् विद्यारम्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्रु पंतेऽनया सा श्रु तिः । (न कस्य चिद्दे हथारिणः सकाशात्कदा-चित्कोपि वेदानां रचनम् दृष्टवान् कृतः । निरवयव श्वरात्ते यां प्रादुर्भावात्) अग्निवाय्वादित्यां गिमन्तु निमित्तीभृता व देपकाशार्थमी श्वरेण कृता इति विज्ञेयम् । तेषां ज्ञानेन व देपनामनुत्यते । व देषु शब्दार्थं सम्बन्धाः परमेश्वरादे प्रादुर्भृताः तस्य पूर्णविद्यावत्वात् । अतः कि सिद्धमग्निवायुर्व्यगिनेनुष्यदेहधारिजीवद्वारेण परमेश्वरेण श्रु तिर्वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम् ॥

भाषार्थ

प्रश्नेत श्रीत श्रीत श्रे दी नीम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्या हुए हैं दें उ० - अर्थमेद से क्यों कि एक (विद ) यातु ज्ञानार्थ है इसरा (विद ) सत्तार्थ है तीसरे (विद्तु ) का लाम अर्थ है चौथ (विद ) का अर्थ विचार है, इन चार धातुओं से करण और अधिकरणकारक में घम प्रत्यय करने से वेदशब्द सिद्ध होता है तथा (श्रु ) धातु श्रवण अर्थ में है इस से करण कारक में किन् प्रत्यय के होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है जिन के पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिन को पढ़ के विद्वान होते हैं, जिन से सब मुखों का लाभ होता है और जिन से ठीक र सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है इस से ऋक्संहितादि का वेद नाम है विसे ही सृष्टि के आरम्भ से जाज पर्यन्त और नवादि से लेके हम लोग पर्यन्त जिस से सब सत्यविद्याओं को मुनते आते है इस से वेदों का श्रुति नाम पदा है के से सब सत्यविद्याओं को मुनते आते है इस से वेदों का श्रुति नाम पदा है

क्योंकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को सालात कभी नहीं देखा इस कारण से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं) श्रीर उनकी मुनते मुनाते ही श्राज पर्यन्त सब लोग चलेश्राते हैं तथा श्रामि वायु श्रादित्य श्रीर श्रड्गिरा इन चारों मनुष्यों की जैसे बादित्र को कोई बनावे वा काठ की गुतनी को चष्टा करावे इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था क्योंकि उन के ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई किन्तु इस से यह जानना कि वेदों में जितन शब्द श्रथ श्रीर सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर ने श्रपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये हैं।

वेदानामुत्यत्ती कियन्ति वर्षाणि ध्यतीतानि । अत्रोच्यते एको वृत्दः षस्वतिः कोटयोऽशीलकाणि द्विपञ्चाशन्सहस्राणि नवशतानि पदसप्ति-इचैतावन्ति १९६०=४२९६ वर्षाणि व्यतीतानि मप्तसप्ततितमोयं संबत्सरी वर्ततद्वति वेदितव्यम् । एकावन्त्येव वर्याणे वर्त्तमानकृत्यसः देश्चेति । क्यं विज्ञापते स्थेनाव त्येव वर्षाण व्यत्येतानीति । अत्र हास्यां वर्त्त काकारां सण्टी वैवस्वतस्य सप्तमस्यास्य मन्वान्तःस्येदानीं वर्त्तमानस्यादस्मात्युर्व षतातां मनवन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति । तद्यथा स्वायम्भवः स्वारोजिष औत्तिमिस्तामसी रैव नश्वाक्षको वैवस्वतश्चेति सप्तैते गनवस्तथा सावस्यांद्रग आगामिन: सप्त चैते मिलित्वा १४ चतु रंगीय भव नित । तत्रीकमप्रतिश्चतुर्यू गानि श्रा कैकस्य मनोः परिकाणं भवति । ते चैकस्मिन्ब्राह्मदिने १४ चतुर्दशभुक्त भीगा भवन्ति । एकसहस्रं १२०२ चातुर्गानि ब्राह्मदिनस्य परिमार्गं भवति ब्राह्म्या रात्रेरिय ताबदेव परिमाणं विज्ञेयम् । सप्टेर्वात्मानस्य दिनसंज्ञा-हित प्रलयस्य च रात्रिसंज्ञेति । अस्मिन्ब्राद्मदिने षट् मनवस्तुव्यतीताः सप्त-मस्य संवस्वतस्य वर्त्तं मानस्य मनोरष्टाविंशतितमोयं कलिवं तंति । तत्रा-स्य वर्त्तं मानस्य कलियगस्यैतावन्ति ४९९६ चत्वारि महस्राणि नवशनानि षट्सप्ततिष्य वर्जाणि तुं गतानि मप्तनप्ततितमोयं संवत्सरो वर्तते। यमार्था विक्रमस्यैकोनविंशतिशतं त्रयस्त्रिंशत्त मोत्तरं संवत्तरं यर्नित ॥

#### अत्र विषये प्रमाणम्

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तिनिकोषत ॥१॥ चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्। तस्य तावच्छती सत्थ्या सत्थ्यांशस्य तथाविषः॥२॥इतरेषु मस्त्र्योषु सस् रथ्यांशेषु च त्रिषु। एकापायेन वर्षात्ते सहस्राणि शतानि च॥३॥ यदेतत् परिसंख्यातगादावेव चतुर्णुगम्। एतद्द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते

॥४॥ दैविकानां युगानां तु सहस्तं परिसंख्यगा। ब्रास्तमेकमहर्क्तेयं तावती रात्रिरेव च ॥५ ॥ तद्वीयुगसहस्त्रान्तं ब्राह्मं पुरुषमहर्त्विदुः । रात्रिं च तावः तीमेव तेऽहोरात्रविदोजनाः ॥ ६॥ यत्प्राग्द्वादशसाहस्त्रमुदितं दैविकं युगम्। तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहीच्यते ॥ १ ॥ मन्वन्तराग्यसं स्थानि सृष्टिः स हारएव च। क्रीडिनिवेतत्कुक्ते परमेष्ठी पुनः पुनः ।। ।। मनु० अध्याये १ ॥ 🌈 कास्रस्य परिमाणार्थं ब्राच्याहोरात्रादयः सुगमबोधार्थाः संज्ञाः क्रियन्ते। यतः सहजतया जगरुत्पत्तिप्रलययोर्वर्षाणां वेदोत्पत्ते १व परिगणनं भवेत्। मन्बन्तरपर्यावृत्ती सुष्टेनैभित्तिकगुणानामपि पर्यावर्त्त नंकिञ्चत् किञ्चि-द्भवत्यतो मन्वन्तरसंज्ञा क्रियते अत्रैवं संख्यातव्यम्। एकं दशशतं चैव सहस्र-मयुतं तथा। लक्षं च नियुतं चैव को टिरर्जु दसेव च ॥ १॥ वृन्दः खर्वी निखर्वश्व शङ्खः पद्मं च सागरः । अन्त्यं नध्यं पराद्वर्यं च दशसद्भवा यथा-क्रमम् ॥ २ ॥ (इति सूर्थांसद्घान्तादिषु संख्यायते)। अपया रीत्या वर्षादिग-णना कार्येति॥ सहस्त्रस्य प्रमासि सहस्त्रस्य प्रतिमासि ॥ य० अ० १५ गं० ६५। सर्वे वे सहस्त्रम्। सर्वस्य दातासि । श० कां० ९ अ०५ ॥ सर्वस्य जगतः सर्वमिति नामास्ति कालस्य चानेन सहस्त्रमहायुगसंख्यया परिमितस्य दि-नस्य नक्तस्यचञ्चस्याग्रहस्य प्रका परिवागस्यकर्ता परमेश्वरोस्ति मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे वर्त्तमानत्वारसर्वमिष्यद्तीति । एवभेषाग्रीप योजनीयम् । जोतिष्शास्त्रे प्रतिदिनचर्याऽविहिताऽऽच्यैः क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं पश्चिणनं कृतमद्यवर्थतमणि क्रियते प्रतिदिनमुद्यार्थते श्चायते चातः कारणादियं व्यवस्थित सर्वे र्मनुष्यैः स्वीकर्तुं योग्यास्ति नान्येति निश्चयः। कुतो चार्योनि त्यनीतत् सत् श्रोब्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्धे वैष-स्वते मन्वन्तरे ज्वाविंशतितमे किल्युगे कलिप्रथम वर्गो मुकसंवत्सरायनर्तुमा-सपक्षदिननक्षत्रलग्नसुहूर्ने 5त्रेदंकृत क्रियते चेत्याबालवृद्धैः प्रत्यहं बिदितत्वादिः तिहासस्यास्य सर्वत्रार्थ्यावर्तदेशे वर्त्तमानत्वात्सार्वत्रैकरसत्वाद्शवयेयं व्यवस्था केनापि विचालियतुमिति विचायताम् । अन्यद्यगव्याख्यानसम् करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम् ॥

#### भापार्थ

म॰ -- वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं! उ०-एक वृन्द छानवे

करोड़ आठ लाख बावन हजार नव सो छहत्तर अर्थात् (१८६० = ५२८७६) वर्ष वेदों की और जगत् की उत्पत्ति में होगये हैं और यह संवत् ७७ सतहत्तरवां वर्त्त रहा है । म ॰ – यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्की उत्पत्ति में वीत गये हैं। ्उ०-यह जो वर्त्तमान सृष्टि है इस में सातवें ( ७ ) वैवस्वत मनु का वर्त्तमान है इस से पूर्व छः मन्यन्तर हो चुके हैं स्वायम्भव १ स्वारोचिष २ त्रौत्तामि ३ तामस ४ रैवत ५ चात्तृष ६ ये छः तो बीतगये हैं श्रीर ७ सातवां वेवम्वत वर्त्तरहा है श्रीर सावर्शि श्रा-दि ७ सात मन्वन्तर आगे भोगेंगे ये सब मिलकर १४ मन्वन्तर होते हैं और एकहत्तर चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है सो उस की गराना इस प्रकार से है कि , ( १७२८००० ) सत्रह लाख अट्टाईस हजार वर्षी का नाम सत्युग रक्खा है (१२६६००० ) बारह लाख छानवे हजार वर्षी का नाम त्रेता ( = ६४००० ) आठ लाख चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर श्रीर ( ४३२००० ) चार लाख वत्तीस हजार वर्षी का नाम कलियुग रवस्वा है तथा छार्थी ने एक चएा और निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सुद्रम और स्थूल संज्ञा बांधी है और इन चारों युगें। के(४३,२००००) तितालीस लाख बीस हज़ार वर्ष होते हैं जिन का चतुर्युगी नाम है। एकहत्तर ( ७१ ) ै **वतुर्युगियों के अर्था**त् ( ३०६७२०००० ) तीस करोड़ सरसठ लाख हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है और ऐसे २ हुः मन्वन्तर मिल कर अर्थात् ( १८४०३२०००० ) एक अर्व चौरासी करोड़ तीन लाख बीस हज़ार वर्ष हुए और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह ( २८ ) अट्ठाई सवीं चतुर्युगी है इस चतुर्युगी में कालियुग के ( ४१७६) चार हजार नवसौ छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाक़ी ( ४२७०२४ ) चार लाख सत्ताईस हजार चौवीस वर्षों का भोग होनेवाला है। जानना चाहिये कि ( १२०५३२६७६ ) बारह करोड़ पांच लाख बत्तीस हज़ार नव सौ छहत्तर वर्ष तो वैवस्वतमनु के भीग हो चुके हैं और ( १८६१८७०२४ ) अठा-रह करोड़ एकसठ लाख सत्तासी हज़ार चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं । इन में से सह वर्त्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवां है जिस को आर्य लोग विक्रम का (१६३३) उनीस सौ तेतीसवां संवत् कहते हैं (जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हैं उन एक हज़ार चतुर्यगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रक्खी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जा-नना चाहिये सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हज़ार चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इस को बना रखता है इसी का नाम बाह्मदिन रक्खा है ग्रौर हज़ार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात् कारण में लीन रखता है उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्खा है अर्थात् सृष्टि के वर्त्त-मान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है) यह जो वर्चमान

ब्राह्मदिन है इस के (१८६० = ५२८७६) एक अर्ब छानवे करोड़ आठलाख वावन हजार नवसौ छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं और (२२३३२२७ २२४) दो अर्व तेतीस करोड़ बत्तीस लाख सत्ताईस हजार चैबीस वर्ष इस सृष्टि को भीग करने के बाकी रहे हैं इन में से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भीग रहा है आगे आनेवाले भोग के वर्षा में से एक २ घटाते जाना और गत वर्षा में कम से एक २ वर्ष मिलाते जाना चाहिये जैसे आजपर्यन्त घटाते बढ़ाते आये हैं। बाहादिन और ब्राह्मरात्रि अर्थात् ब्रह्म जो परभेश्वर उसने संसार के वर्तमान श्रीर प्रलय की संज्ञा की है इसी लिये इसका नाम बाह्मदिन है इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक सादय के िये जिख चुके हैं सो देख लेना इन श्लोकों में दैववर्षी की गणना की है अर्थात् चारी युगों के ्यारह हज़ार ( १२००० ) वर्षों की देवयुग संज्ञा की हैं।इसी प्रकार ऋसंख्यात मन्ब-न्तरों में कि जिन की संख्या नहीं हो सकती अनेक वार सृष्टि हो चुकी है) और अ-नेक वार होगी सो इस सृष्टि को सदा स सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा। वयोंकि सृष्टि की उत्पाचि के वर्षों को मनुष्यलोग सुख से गिन लें इसीलिये यह ब्राह्मदिन आदि संज्ञा बांधी हैं क्रीर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रतिमन्वन्तर में बदलता जाता है इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है (वर्त्तगान सृष्टि की कलपसंज्ञा कर प्रलय की दिकलपसंज्ञा की है और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिय कि ( एकं दशशत चेव०) एक ( १) दश (१०) शत (१००) हजार (१०००) दशहजार (१००००) लाख (१०००००) नियुत्त (१००००००) करोड (१००००००० ) ऋर्बुद् (१०-०००००० ) वृन्द (१०००००००० ) खर्ब (१०००००००० ) नि-सुर्व (१०००००००००) शस्त्र (१००००००००००) पदा (१००-००००७०००००० ) सागर (१०००००००००००००) श्रास्य (१००० ००००००००० ) मध्य (१०००००००००००००००० ) श्रीर पराज्ये १ १००००८०००००००००००० ) और दश २ गुरा बढ़ा कर इसी गणित से ूर्यसिद्धान्त अवि ज्योतिए प्रन्थों में गिनती की है अ ( सहस्रस्यप्र० )(सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त बाह्मदिन छोर रात्रि की भी सहस्रसंज्ञा लीजाती है क्योंकि यह मन्त्र सामःन्य अर्थ में वर्जमान है) सो हे परमेश्वर ! आप इस हमार चतुर्युगी का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात् निर्माण करने वाले हो इसी प्रकार ज्योतिष्शास्त्र में यथावत् वर्षो की संख्या श्रार्थलोगों ने

<sup>\*</sup>कहीं २ इसी संख्या को १८ उन्नीस अंक पर्यन्त गिनते हैं सो यहां भी जाब लेना।

सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज पर्यन्त दिन२ गिनते और चाण से लेके कल्पान्त की गिशतिवद्या को प्रसिद्ध करते चले काते हैं अर्थात् परम्परा से मुनते मुनाते लिखते लिखाते और पढते पढाते आज पर्यन्त हम लोग चले आते हैं। यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है श्रीर सब मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है क्योंकि आर्थ्य लोग नित्यप्रति ओं तत्सत् परमेश्वर के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्यों का आरम्भ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले श्राते हैं कि श्रानन्द में श्राज पर्यन्त परमेश्वर की सृष्टि श्रीर हम लोग बने हुए हैं श्रीर बही खाते की नाई लिखते लिखाते पड़ते पढ़ाते चने श्राये हैं कि पूर्वीक्त ब्राह्मदिन के दूसरे पहर के ऊपर मध्यान्ह के निकट दिन श्राया है श्रीर जितने वर्ष वेवस्वत मनु के भोग होने को बाक़ी हैं उतने ही मध्याह में बाक़ी रहे हैं इसीलिये यह लेख है ( श्री मझणो द्वितीये प्रहरार्द्धे०) यह वैत्रखत मनु का वर्त्तमान है इस के भोग में यह (२०) अट्टाईसवां कलियुग है। कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष ऋतु अयन मास पद्म दिन नद्मत्र मुहूर्त लग्न और पल आदि समय में हम ने फलाना काम किया था और करते हैं अर्थात् जैसे विक्रम के संवत् १८३३ फाल्गुन मास क्रुप्णपन्न पष्टी शानिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह बात हम ने लिखी है इसी प्रकार से सब व्यव-्र हार आर्घ्यलोग बालक से वृद्ध पर्घ्यन्त करते और जानते चले आये हैं। जैसे बही खाते में मिती डालते हैं वैस ही महीना और वर्ष बटाते घटाते चले जाते हैं इसी प्रकार श्रार्घ्य लोग तिथिपत्र में भी वर्ष मास और दिन श्रादि जिखते चले श्राते हैं श्रीर यही इतिहास त्राज पर्यन्त सब त्रार्थावर्त देश में एकसा वर्तमान हो रहा है और सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लख पाया जाता है किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है इसी लिये इस को अन्यथा करने में किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिती बार लिखते न त्राते तो इस गिनती का हिसाब ठीक २ अगर्थ्य लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि सिष्ट के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त आर्य्य लोग ही बड़े २ बिद्वान् और सभ्य होते चले आये हैं 🕽 जब जैन 🐃 श्रीर मुसल्मान श्रादि लोग इस देश के इतिहास श्रीर विधापुस्तकों का नाश करने लगे तब आर्थ्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कएठस्थ कर लिया और जो पुस्तक ज्योतिष्शास्त्र के बच गये हैं उन में भीर उन के अनुसार जो वार्षिकपञ्चाङ्ग पत्र बनते जाते है इन में भी मिती से मिती बराबर लिखी चली आती है, इसकी अन्यथा कोई नहीं कर सकता। यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये है कि पूर्वापर

काल का प्रमाण यथावत् सब को विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय तथा वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का अम किसी को न हो सो यह बड़ा उत्तम काम है इस को सब लोग यथाबत् जान लेकें परन्तु इस उत्तम व्यवहार को लोग गों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रक्खा है यह शोक की बात है और टके के लोभ ने भी जो इस के पुस्तकव्यवहार को बना रक्खा नष्ट न होने दिया यह बड़े हर्ष की बात है। चारों युगों के चार भेद और उन के वर्षों की घट बढ़ संख्या क्यों हुई है इस की व्याख्या आगे करेंगे वहां देख लेना चाहिये यहां इस का प्रसंग नहीं है इस लिये नहीं लिखा।

एतावता कथनेनेवाध्यापकैर्विलसनमोक्षमूलराद्यभिधेर्गू रोपारूयसगढस्थैर्मनुष्यरचितो वेदोस्ति श्रुतिर्मास्तीति यदुक्तंयचोक्तं चतुविं शतिरकोनविंशत्रविंशदेकविंशच शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ टयतीतामीति तत्सवं
असमूल गहतीति वेद्यम् तथैव प्राकृतभाषया व्याक्यानकारिभिरप्येवमुक्तं
तद्पि सान्तमेवास्तीनि च॥

इति वेदात्पतिविचारः॥ भाषार्थ

इस से जो अध्यापक विलसन साहब और अध्यापक मोत्तम्लर साहब आदि यूरोपस्वराड वासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति नहीं है, उन
की यह बात ठीक नहीं है और दूसरी यह है—कोई कहता है (२४००) चौबीस सी
वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए कोई (२६००) उनतीस सी वर्ष कोई (३०००)
तीन हजार वर्ष और कोई कहता है (३१००) एकतीस सी वर्ष वेदों को उत्पत्त
हुए बीते हैं, उन की यह भी बात क्रूटी है क्योंकि उन लोगों ने हम आर्थ्य लोगों की
नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठन विद्या को भी यथावत् न सुना और
न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह अम उन को नहीं होता इस से यह जानना अवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है और जितने वर्ष
अभी ऊपर गिन आये हैं उतने ही वर्ष वेदों और जगत् की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं इस
से क्या सिद्ध हुआ कि जिन २ ने अपनी २ देशभाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के
विषय में किया है उन २ का भी व्याख्यान मिथ्या है क्योंकि जैसा प्रथम लिख आये
हैं जब पर्यन्त हज़ार चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यन्त ईश्वरोक्त वेद का प्रतक
यह जगत् और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुमह से सदा बरतीमान रहेंगे॥

इति वेदोत्पत्तिविचारः ॥

### ऋथ वेदानां नित्यत्वविचारः

र्इच्चरस्य सकाथाद्वेदानामुत्पत्ती सत्यां स्वती नित्यत्वमेव भवति तस्यः सर्वसामर्थस्य नित्यत्वात्॥

#### भाषार्थ

अब वेदों के नित्य होने का विचार किया जाता है सो वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं इस से वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य ही है ॥

अत्र केचिदाहु: । न वेदानां शब्दमयत्वान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात् । घटवत् । यथा घटः कृतोस्ति तथा शब्दोपि । तस्माच्छब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम् । मैवं मन्यताम् । शब्दो
द्विविधो नित्यकार्यभेदात् । ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः सन्ति
ते नित्या भवितुमहंन्ति । येऽस्मदादीनां वर्त्तन्ते ते तु कार्य्याश्च कुतः । यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे अनादी स्तस्तस्य सर्व सामर्थमपि नित्यनेव भवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्वेदानामनित्यत्वं नैव घटते ॥

#### भाषार्थ

प्र०-इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शक्का करते हैं कि वेदों में शब्द छुन्व पद और वाक्यों के योग होने से नित्यनहीं हो सकते जैसे विना बनाने से घड़ा नहीं बनता इसी प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा क्योंकि बनाने के पहिले नहीं थे और प्रलय के अन्त में भी न रहेंगे इस से वेदों को नित्य मानना ठींक नहीं है । उ०—ऐसा आप को कहना उचित नहीं क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है एक नित्य और दूसरा कार्य, इन में से जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं वे सब नित्य ही होते हैं और जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे कार्य होते हैं क्योंकि जिस का ज्ञान और किया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है उस का सब सामर्थ्य भी नित्य ही होता है इस से वेद भी उस की विद्यास्वरूप होने से नित्य ही हैं क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं होसकती।

किं च भीः सर्वस्यास्य जगती विभागं प्राप्तस्य कारणक्रपस्थिती सर्व-स्थूलकार्याभावे पठनपाठनपुस्तकानामभावात्कणं वेदानां नित्यत्वं स्वीकि-यते । अत्रोक्यते । इदं तु पुस्तकपत्रमसीपदार्थादिषु घढते तथास्यत् कि-

यापक्षे च नेतरस्मिन्। अतः कारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । किं च न पठनपाठनपुरुत ज्ञानित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते । तेषामीश्वरक्वानेन सह सदैव विद्यमानत्वात् । यथास्मिन्करूपे वेदेषु शब्दा-क्षरार्थसम्बन्धाः सन्ति तथैव पूर्वमासन्नग्रे भविष्यन्ति च । कुतः । ईशवर-विद्याया नित्यत्वाद्व्यभिचारित्वाच्च । अत्र एवेद्मुक्तमृग्वेदे । सूर्याचन्द्रमसौ थाता यथापूर्वमकलपयदिति । अस्यायमर्थः । सूर्यचन्द्रग्रहणमुपलक्षण र्थः यथा पूर्वकल्पे सूर्यचन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ज्ञासीत्तथैव तेनास्निन्-करपेपि रचनं कृतमस्ती ते विज्ञायते । कृतः । ईश्वरज्ञानस्य वृद्धिसयविष-र्थयाभावात्। एवं वेदेष्प्रिय स्वीकार्यं वेदानां तेनैव स्वविद्यातः सुष्टत्वात्॥

भापार्थ

अ०-जब सब जगत् के परमाणु अलग २ हो के कारणखप होजाते हैं। तब जो कार्यरूप सब स्थल जगन् है उसका अभाव हो जाता है, उससमय वेदों के पुस्तकों का भी अभाव होजाता है फिर बेदों को नित्य क्यों मानते हो १ उ०-यह बात पुस्तक पत्र मसी और अन्तरों की बनावट अदि पन्न में घटती है तथा हमलोगी के कियापन में भी बन सकती है। वेदपत्त में नहीं घटती त्यों के वेद तो शब्द अर्थ और सम्बन्धस्वरूप ही हैं मसी कागज पत्र पुस्तक और अन्तरी की बनावटरूप नहीं हैं। यह जो मसी लेख-नादि किया है सो मनुष्यों की बनाई है इस से यह अनित्य है और ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं इस से क्या सिद्ध हुआ कि पड़ने पड़ाने और पुस्तक के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते क्योंकि वे बीज ङ्कुरन्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वर्तमान रहते हैं सृष्टि की श्रादि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत् के नहीं रहने से उन की अप्रसिद्धि होती है इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं जैसे इस ऋल्प की सृष्टि में अत्तर अर्थ और सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से पूर्वकरा में थे और आगे भी होंगे क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है उन के एक अन्तर का भी विपरीतभाव कभी नहीं होता, यो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता जिस प्रकार की हैं कि इन में शब्द अर्थ सम्बन्ध पद और अन्तरों का जिस कम से वर्तमान है इसी प्रकार का कम सब दिन बना रहता है वयांकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है उसकी वृद्धि दाय और विपरीतता कभी नहीं होती इस कारण से वेदों को नित्यसम्बद्धप ही मानना चाहिये।।

अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशास्त्रादीनां साध्ययं प्रमाणानि छिड्यनते । तत्राह महाभाष्यकारः पतञ्जिलिमुनिः। नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरिवचालिभिर्वणीं मंत्रितव्यमनपायोषजनितकादिभितिति । इदं वचनं प्रथमान्हिकनारस्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहासाक्ष्येक्ति तथा स्रोत्रोपलिष्यं द्विनिर्यात्ताः प्रयोगेणाभिज्वलितकाकाशदेशः शब्दाण्डम् अङ्डण्यूत्रभाष्ये चोक्तमिति। अस्यायमर्थः । वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति।
कुतः । शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरिहता अवलाकव्याया अनुपजाना
भविकारिणो वर्णाः सन्त्यतः । अपायो लोगो निहित्तास्प्रहणम् ववजन आगनः । विकार आदेशः एते न विद्यानते येषु शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दाः॥

### भाषार्व

यह जो बेदों के नित्य होने का विषय है इस में व्याकरणादि शाखीं का प्रमाण साली के लिये लिखते हैं इन में से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब शब्दिया का मुख्य मृल प्रमाण है उस के बनाने वाले महामुनि पाणिनि और और पतव्यक्ति हैं उन का ऐसा मत है कि सब शब्द नित्य हैं वशेकि इन शब्दों में जितने अन्तरादि अवथवहें वे सब कृष्टस्थ अर्थात विनाशनहित हैं लीर ने पूर्वापर विचलते भी नहीं उन का अभाव वा आगम कभी नहीं होता तथा कान से सुन के जिन का प्रमुख वो जोने जाते हैं जो वाक इन्दिय से उच्चारण करने से प्रकारित होते हैं और जिन का निवास का स्थान आकाश है उन को शब्द कहते हैं इस से वेदिक अर्थात जो बेद के शब्द और बेदों से जो सब्द लोक में आये हैं वे लाकिक कहाते हैं वे भी सब नित्य ही होते हैं क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब वर्ग अविनार्श और अनल हैं तथा इन में लोप आगम और विकार नहीं बन सकते इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं।।

ननु गणवाठाण्डाच्यायीमहाभाष्येण्यपायादयी विशेषन्ते पुनरेतत्वर्थं संगच्छते । इत्येवं प्राप्ते ब्रृतं महाभाष्यकारः । तत्रे सर्व पतादेशा दाक्षीपु- अस्य पाणिनेः ॥ एकदेशविकारे हि भित्य वं नीपप्रशिते ॥ १ ॥ दाधाष्य- दावित्यस्य पूत्रस्योपित नहामाण्यवर्गम् । अस्यापन्धीपति संधानाः सर्वे- मां पदानां स्थान भादेशा भवन्ति । अर्थाच्यवद्यं वात्यामाः प्राप्तयाने भादेशा भवन्ति । अर्थाच्यवद्यं वात्यामाः प्राप्तयाने । तद्या । वेद्यार । अम् । छ । हुँ । भू । अप् । शब्दा । इत्येतस्य वाव्यवस्य स्थानं वेद्यार । अम् । छ । हुँ । भू । अप् । तिष् । इत्येतस्य वाव्यवस्य स्थानं वेद्यार । इत्येतस्य वाव्यवस्य स्थानं वेद्यार । इत्येतस्य वाव्यवस्य स्थानं वेद्यार । इत्येतियाम् अन् । इत्येतियाम् अन् । अप् । अप् । अप् । अप् । अप् । अप् । इत्येतस्य वाव्यवस्य स्थानं वेद्यार । इत्येतियाम् अन् ।

इ उँश् प इ प इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद्बुद्धिभंबति सा अगमृलैवास्ति। कुतः। शब्दानामेकदेशिवकारे चेत्युपलक्षणात्। नैव शब्दस्यैकदेशापाय एकदेशीपजन एकदेशिवकारिणि सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचार्यस्य मते शब्दानां नित्य-त्वमुपपन्नं भवत्यतः।तथैवाडागमो भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चै वं संगतिः कार्येति। (श्रोत्रोपलिधिरिति)श्रोत्रेद्रियेण ज्ञानं यस्य बुद्ध्या नितरां यहीतुं योग्य उच्चारणेनाभिप्रकाशितो यो दस्याकाशे देशोऽधिकरणं वत्तं ते स शब्दो भवतीति बोध्यम्।अनेन शब्दलक्षणेनाधि शब्दो नित्यएवास्तीत्यवगम्यते। कथम् । उच्चारणश्रवणादिप्रयत्निक्ष्यायाः क्षणप्रयतित्वातः । एकै स्वणंवर्तिनी वाक् इति महाभाष्यप्रानाण्यान् । प्रतिवर्णं वाक्किया परिणमते अत-स्तस्या एवानित्यत्वं गम्यते न च शब्दस्येति ॥

#### भाषार्थ

प्राचित्र हैं फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे होसकता है इस प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतव्जित मुनि देते हैं कि शब्दों के समुदायों के स्थानों में ब्राय शब्दों के समुदायों
का प्रयोग मात्र होता है जैसे वेदपारमम् उ मुं शृ शह तिष् इस पदसमुदाय वाक्य के स्थान में वेदपारमोऽभवत् इस समुदायान्तर का प्रयोग किया जाता है इस में किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि अस् ए उँ ए ए इस इन की निवृत्ति होजाती है सो उस की मुद्धि में असमात्र है क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे राब्दों के समुदायों के प्रयोग किये जाते है सो यह मत दान्ती के पुत्र पासिन मुनि जी का है जिनने ब्रह्मध्यार्थी व्यक्ति स्थानर मा के ब्रह्म कि सुद्धार्थी क्यांकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे राब्दों के समुदायों के प्रयोग किये जाते है सो यह मत दान्ती के पुत्र पासिनि मुनि जी का है जिनने ब्रह्मध्यार्थी व्यक्ति स्थानरमा के ब्रह्म किये हैं सो मत इस प्रकार से है कि शब्द नित्य ही होते हैं क्योंकि जी उच्चारण ब्रीर श्रवणादि हम लोगों की किया है उस के न्यानमङ होने से ब्रह्मिय गिनी जाती है इसमे शब्द ब्रिनिय नहीं होते क्योंकि यह जो हम लोगों की वाली है वही वर्ण न के प्रति अन्य र होती जाती है परन्तु शब्द तो सदा अस्यण एकरस ही यने रहते हैं।।

नतु च भीः शब्दीप्युपरतागता भवति । उज्ञारित उपागच्छिति । अनु-श्वारिताऽनागतो भवति । वाक्षित्रयावत । पुत्रस्तस्य कथं जित्यत्वं भवेत् । अत्रोच्यते । नाकाशवत् पूर्वस्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादिभिव्यक्तिभंवति। किन्तु तस्य प्राणवाक्षित्रयाभिव्यक्तिश्च । तद्यथा । गारित्यत्र याबद्वागा-कारेस्ति न तावदीकारे यावदीकारं न ताबद्विसर्जनीये । एवं वाक्षित्रयी-श्वारणस्यापायायायत्रनी भवतः न च शब्दस्यास्यक्षेत्ररसस्य तस्य सर्ववीपलक्ष स्वात्। यत्र खलु वायुवाक् क्रिये न सवतस्तत्रीच्यारणश्रवणे अपि न भवतः। अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्यंश्वित्यादि व्याकरणमतेन सर्वेषां श-ब्दानां नित्यस्वमस्ति किमुत वैदिकानामिति॥

#### भाषार्थ

प्रशन्द भी उच्चारण किये के पश्चात् नष्ट हो जाता है और उच्चारण के पूर्व सुना नहीं जाता है जैसे उच्चारणिकिया अनित्य है वसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो ( उ०-शब्द तो आकाश की नाई सर्वत्र एकरस भर रहे हैं परन्तु जब उच्चारणिकिया नहीं होती तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते। जब प्राण और वाणी की किया से उच्चारण किये जाते हैं तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे गी: इस के उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारणिकिया गकार में रहती है तब पर्यन्त अनेकार में नहीं. जब आकार में हे तब गकार और विसर्जनीय में नहीं रहती हसी प्रकार वाणी की किया की उत्पत्ति और नाश होता है शब्दों का नहीं किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अस्वगढ एकरस सर्वत्र भर रहे हैं परन्तु जब पर्यन्त वायु और वाक् इन्हिय की किया नहीं होती तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और अवण भी नहीं होता इस से यह विद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही हैं जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य होने हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है क्येंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं।

एवं जैमिनिमुनिनािष शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिषादितम् । नित्यस्तुस्याद्द्-शंनस्य परार्थत्वात् । पूर्वनीमांसा । अ० १ पा० १ मू० १८ अस्यायमणः । (तु) शब्देनािनत्यशंका निवार्थते । विनाशरिचतत्वाच्छब्दे । नित्योऽस्ति कस्मा-दर्शनस्य परार्थत्वात् । दर्शनस्योचारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात् । श-बदस्यानित्यत्वं नैव भवति । अन्यथाऽयं गोशब्दार्थोऽस्तीत्यभिज्ञाऽनित्येन शब्देन भवितुमयोग्यास्ति । नित्यत्वे मिति ज्ञाष्यज्ञापकयोविद्यमानत्वात् । सर्वमेतत्संगतं स्यात् । अत्यक्षेकमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्यलेष्वनेक उच्चा-रका उपलभन्ते पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जैमिनिना शब्दनित्यत्वेशनेके हेतवः प्रदर्शिताः ॥

## भाषार्थ

इसी प्रकार जैमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है शब्द में जो अनित्य होने की शंका आती है उस का (तु) शब्द से निवारण किया है शब्द नित्य ही हैं अर्थात् नाशरहित हैं क्योंकि ज्ञारणकिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो अथ के जनाने ही के लिये है इस से शब्द अनित्य नहीं हो सकता जो शब्द का उधारण किया जाता है उस की ही प्रत्यामिज्ञा होती है कि श्रोत्रद्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। जो शब्द अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कीन कराता वयों कि वह शब्द ही नहीं रहा फिर अर्थ को कीन जन्मीय और जैसे अनेक देशों में अनेक पुरुष एक कान में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है इस कारण से भी शब्द नित्य हैं जो शब्द अनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं वम सकती, सो जैमिन मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतु हैं। से पूर्वभीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है।।

अन्यच्च वैशेषिकमूत्रकारः कराइमुनिः प्यत्राह् । तह्न्यनादाम्नायस्य प्रा-वार्यम् । वैशेष्यिके । अ०१ आ०१ मृ०३ अस्यायमर्थः तह्न्यनात्त्रोर्धर्म-प्रवर्योर्वयनाहुमंस्येय कार्यत्या प्रतिपादनादीप्रवरेणेवोक्तत्वाच्याम्नाय-स्य वेदचतुष्टयस्य प्रासाययं सर्वीर्वनियावेन स्वीकार्यम् ॥

#### आषार्थ

इसी प्रकार वैशेषिकशास्त्र में क्रमणद शुनि ने भी कहा है (तद्ग्यना०) वेद ईश्व-रोक्त हैं इन में सत्य विद्या और पद्मपातरहित धर्मका ही प्रतिपादन है इससे चारों वेद नित्य हैं ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उत्तित्त है क्योंकि ईश्वर नित्य हैं इससे उस की विद्या भी नित्य हैं!!

तथर देवतीयन्यायशास्त्रे शेरतसह निरूपत्राह । सन्त्रायुर्वेद्प्रामाण्यवच्य तत्मामाण्यल्यस्माणास्यात । अ० २ आ० १ सू० ६९ अस्यायमणंः । तेषां वेदा-मां नित्यानाभी प्रदेशिकाणां प्रासाण्यं सर्वेः स्वीकाण्यम् । कृतः । आस्प्रान्माण्यात् प्रभारति। क्ष्यायल्याहिते देवालुभिः सर्वोक्षतमतः किं वार्गेर्महायोगिः वर्वेक्षत्मादिभिराति वेद्यानां मानाण्यं स्वीकृतमतः किं वत् । मंत्राणु वेद्मामाण्यत् । यथा सत्यपदार्थिवद्याप्रकाशकानां मन्त्राणां विधाराणां स्वादेश प्रभाग्ययं भवित । यथानायु वेद्रोक्तस्यैकदेशीक्तीष्यः स्वतेन रोगिनवृत्या त्रित्वन्यापि भागस्य तादुशस्य प्रामाण्यं भवः विवादाणां स्वादेशकार्थम्यवेषदेशप्रत्यक्षेणेत्रस्याद्रण्टाथिवयस्य वेद्भागस्यानित । तथा वेद्रोक्तार्थम्यवेषदेशप्रत्यक्षेणेत्रस्याद्रण्टाथिवयस्य वेद्भागस्याः अचि प्रामाण्यमञ्जीकार्थम् । एतन्सूत्रस्योपिः भाष्यकारेण वातस्यायन् सुनिनाण्येत्रं प्रतिपादितम् । द्रष्ट्रप्रवक्षतामान्याच्यानुमानम् । य एवान्या वेद्रायायाव्यादेत्यस्य द्रष्टारः प्रवक्षास्य त एवायु वेद्रप्रभृतीनामित्यायु वेद्रप्राण्यवद्रोद्धास्त्रस्य स्वात्रस्य त एवायु वेद्रप्रभृतीनामित्यायु वेद्रप्राण्यस्य स्वाप्यवद्रोद्धास्य स्वाप्यादित्यु क्ष्यः । अस्यायमभिप्रायः यथान्तिपदेशस्य तत्यामाण्यमाष्ट्यामाण्यमार्थान्यादित्यु क्षयः । अस्यायमभिप्रायः यथान्तीपदेशस्य

शब्दस्य प्रामाणयं भवति । तथा सर्वथाप्तेनेश्वरेणीक्तानां वेदानां सर्वैराप्तैः प्रामाणयेनाङ्गीकृतत्वाद्वेदाः प्रमाणमिति बोध्यम् । अत ईश्वरविद्यानयत्वा-द्वेदानां नित्यत्वमेवोपपन्नं भवतीति दिक् ॥

### भाषार्थ

वैसे ही न्यायशास्त्र में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं ( मन्त्रायु० ) वेदों को नित्य ही मानना चाहिये क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त ब्रह्मादि जितने आप होते श्राये हैं वे सब वेदों की नित्यही मानते श्राये हैं उन श्राप्तें का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये क्योंकि आप्त लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा कपट छलादि देथें से रहित सब विद्यात्रों से युक्त महायोगी और सब मनुष्यों के मुख होने के लिये सत्य का उपदेश करनेकाले हैं जिन में लेशमात्र भी पत्तपात वा मिध्याचार नहीं होता उन्हों ने वेदों का यथावत् नित्य गुणीं से प्रमाण किया है जिन्हों ने आयुर्वेद की बनाया है जैसे आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र के एकदेश में कहे औषध और पथ्य के सेवन करने से राग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है. जैसे उस के एकदेश के कहे के सत्य होने से उस के दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है इसी प्रकार बेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों की उचित है क्योंकि बेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदिन होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं कि जिन का अर्थ प्रत्यन न हुआ हो उन का भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिये क्यों-कि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता ( सन्त्रायु० ) इस मूत्र के भाष्य में बात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना म्पष्ट प्रतिपादन किया है कि जो आप्ता लोग हैं वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने और जनाने वाले हैं जो २ उस २ मन्त्र के अर्थ के द्रष्टा वक्ता होते हैं वे ही आयुर्वेद आदि के बनानेंबाले हैं जैसे उन का कथन आयुर्वेद में सत्य है वसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है एसा मानना चाहिये क्योंकि जैसे आप्तों के उपदेश का प्रमाग अवश्य होता है वैसे ही सब आप्तों का भी जो परम आप सब का गुरु परमेश्वर है उस के किये वेदों का भी नित्य होने का प्रमागा अवश्य ही करना चाहिये ।

अत्र विषये योगशास्त्रे पतज्जिलमुनिरण्याह । स एय पूर्वेषामपि गुरुः कालेमानवस्त्रेदात् ॥ पातज्जलयोगशास्त्रे । अ० १ पा० १ स्० २६ । यःपूर्वेषां सण्ट्यादाबुत्पन्नानामग्निवाद्यादित्वां गिरोबस्तादीनां प्राचीनानामस्मदाः दीनामिदानींतनानामग्रे भविष्यतां च सर्वेषामेष ईश्वर एव गुरुरिस्त । गृष्णाति वेदद्वारोपदिश्रति सत्यानर्थान् स गुरुः । स च सर्वदा नित्योगस्ति ।

तत्र कालगतेरप्रचारत्वात् । न स ईश्वरोद्याविद्यादिक्रोशैः पापकर्मभिस्तद्वास-नया च कदाचिद्युक्तो भवति । यस्मिन् निरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञान-मस्ति तदुक्तत्वाद्वेदानामपि सत्यार्थवत्वनित्यत्वे वेद्ये इति ॥

### भाषार्थ

इस विषय में योगशास्त्र के कर्त्ता पतन्जिल मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं (स एष०) जो कि प्राचीन अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे उन से लेके हमलोग पर्यन्त और हम से आगे जो होने वाले हैं इन सब का गुरु परमेश्वर ही है क्योंकि वेदहारा सत्य अथें का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है सो ईश्वर नित्य ही है क्योंकि ईश्वर में लगादि काल की गित का प्रचार ही नहीं है और वह अविद्या आदि क्लेशों से और पाप कर्म तथा उन की वासनाओं के भोगों से अलग है। जिसमें अनन्तिवज्ञान सर्वदा एकरस बना रहता है उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये।

एवनेव स्वकीयसांक्यशास्त्रे पञ्चमाध्याये कपिलाचार्य्योप्यन्नाह । नि-जज्ञक्तविभवकः स्वतः प्रामाग्यम् ॥ मू० ५१ ॥ अस्यायमर्थः । वेदानां नि-जशक्त्यभिव्यक्तेः पुरुषसहचारिप्रधानसामध्यात् प्रकटत्वात्स्वतः प्रामाग्य-नित्यत्वे स्वीकार्यं इति ॥

### भाषार्थ

इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र में किपलाचार्य्य भी कहते हैं कि ( निज॰ ) परमेश्वर की ( निज ) अर्थात् स्वाभाविक जो विद्या शाक्ति है उससे प्रकट होने से वेदें। का नि-त्यत्व और स्वतः प्रमाण सब मनुष्यों को स्वीकार करता चाहिये।।

अस्मिन् विषये स्वकी यने दान्तशास्त्रं कृष्णद्वे पायनो व्यासमुनिरण्याह । सू०
शास्त्रयो नित्वात् अ०१पा९ सू०३।अस्यायमर्थः। ऋग्वे दादेः शास्त्रस्याने कविद्यास्थानो प्रतृं हितस्य प्रदी प्रवत्सर्वार्थां वद्यो तेनः सर्व ज्ञकल्पस्य यो निः कारणं ब्रस्त ।
नहीं दूशस्य शास्त्रस्य ग्वे दादिलक्षणस्य सर्व गुणान्वितस्य सर्व ज्ञादन्यतः संभवोस्ति। यद्यद्विस्त रार्थं शास्त्रं यस्नात् युस्य विशेषात् संभवित। यथा व्याकरणादिपाणिन्यादेशे यैकदेशार्थं मिसतते। प्रधिकतर विज्ञान इति सिद्धं लेकि मुवक्तव्य मितीदंवचनं शङ्कराचार्यं गास्य सूत्रस्यो परिस्वकी यव्याक्याने गदितम् अतः किमागतं

सर्वश्वस्य शास्त्रमि नित्यं सर्वार्थञ्चानयुक्तं च भवितुमहित । अन्य च्या तिस्मन्नेवाध्याये । सूर् अतएत च नित्यत्वम् । पार्व्य सूर् २० । अस्याय-मर्थः अत इंश्वरे कित्यधर्मकत्वाद्वे दानां वितः प्रामाणयं सर्वविद्यावत्वं सर्वे युक्ताले व्वव्यभिचारित्व । निन्त्यत्वं च सर्वे मनुष्येर्मन्तव्यमिति सिद्धम् । न वे-द्र्य प्रामाणयमिद्ध्यर्षमन्यत्प्रमाणं स्वीकियते । कित्वेतत्मा क्षिवद्विश्लोयम् । वे-द्रातां स्वतः प्रमाणत्वात् । सूर्यं वत् । यथा सूर्यः स्वप्रकाशः सन् संसारस्थान्यहत्रात्र पर्वे तादीन् जसरेणवन्तान्पदार्थान्प्रकाशयति तथा वेदोपि स्वयं स्वप्रकाशः सन् सर्वा विद्याः प्रकाशयतीत्यवर्थयम् ॥

### भाषार्थ

इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यास जी ने भी लिखा है ( शास्त्र ) इस सुत्र के अर्थ में शक्कराचार्य ने भी वेदों की नित्य मान के व्याख्यान किया है कि ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं वे अनक विद्याओं से युक्त हैं सूर्य्य के समान सब सत्य अर्थों के प्रकाश करनेवाले हैं उनका बनाने वाला सर्वज्ञादि ्र गुलों से युक्त परत्रक्ष है क्योंकि सर्वज्ञ त्रवा से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञगुणयुक्त इन वेदों को बनासंक ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता किन्तु वेदार्थविस्तार के लिये किसी जीव-विशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जैसेपाणिनि आदि मृनियौं ने ज्या-करणादि शास्त्रों को बनाया है उन में विद्या के एक ६ देश का प्रकाश किया है सो भी वे-दों के आश्रय से बना सके हैं और जो सब विद्याओं से युक्त वेद हैं उन की सिवाय पर-. भेश्वर के कुसरा कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं में पूर्ण कोई भी नहीं है किल्च परमध्यर के बनाये वेदों के परने विचारने और उसी के अनुप्रह से मनुष्यों को यथाशाक्ति विद्या का बोध होता है। अन्यथा नहीं ऐसा। शंकराचार्घ्य ने भी कहा है इससे क्या आया कि वेदों के नित्य होते में सब आर्य्य लोगों की साल्ही है और यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सर्वज्ञ है उस के किये वेद भी नित्य और सर्वज्ञ होने के योग्य हैं अन्य का बनाया ऐसा अन्य कभी नहीं हो सकता (अतएव०) इस मूत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हैं और सब सज्जन लोगों को भी ऐसा ही मानना उचित है तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के प्रमाणों को सान्ती के समान जानना चाहिये क्यांकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है अन्य का नहीं और जैसे सूर्य्य प्रकाशख-रूप है पर्वत से लेके त्रसरेगु पर्ध्यन्त पदार्थी का प्रकाश करता है वैसे वेद भी स्वयंप्रकाश हैं स्पीर सर सत्यविद्यात्रों का भी प्रकाश कर रहे हैं।।

अतएव स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह । सप्ययगाच्छुक्रमंक्षायमेव्यणमंस्ताविरश्रशुद्धमपापविद्धम्।।कविमेनीषी पंरिभूःस्वयं-भूर्यीथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समान्यः ॥१॥ य० अ०४० मं०८ ॥

अस्यायमभिप्रायः यः पूर्वोक्तः सर्व यापकादिविशेषणयुक्तः ईश्वरोस्ति ( स पर्धगात् ) परितः सर्वतारगात् गतवान्त्राप्तवानस्ति । नैवैकः परमाण्-रिप तद्व्याप्त्या विनास्ति ( शुक्रं ) तर्ब्रस्त सर्वजगत्कर्तृवीर्यवदननतबस्य-दिस्त (अकायं) तत्त्रपूछपूक्षमकारणशारीरत्रयसम्बन्धरिहतम् (अव्रखं) नैवैतिस्मिधिछद्रं कत्तुं परमाणुरिप शक्षनीति । अतएव छेदरिहत-अस्त्राविरं ) तन्नाडीसम्बन्धरहित्त्वाद्वन्धनावरण-विमुक्त म् ( शुद्धः) तद्विद्यादिदेषिभयः सर्वद्र पृथ्यवर्त्तमानम् (अपापविद्ध-म्) नैव तत्पापयुक्तं पापकारि च कदाचिद्भवति (कविः) सर्वशः (मनीषी) यः सर्वेषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति (परिभूः) सर्वेषामुपरि विराजमानः (स्वयंभूः)या निमित्तीपादान्याधारणकारणवायरहितः। स एव मर्वीषां पिता नद्मास्य कश्चित् जनकः स्वसास्थ्येन महैस सदा वर्त्त मानोस्ति। (शाप्रव-तीभ्यः ) य एवं भूतः सिन्दिन्दन्त्ररूपः परमात्मा ( सः ) सर्गादी स्व कीयाभ्यः शास्त्रतीभ्यो निरंतराभ्यः सभाभ्यः प्रजाभ्यो याथातस्यतो यथार्थ-स्वरूपेण वेदोपदेशेन (अर्थान् व्यद्धात्) विधत्तवानर्थाद्यदा यदा सृष्टिं करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हिलायादिसप्टी सर्वविद्यासमन्वितं वेदशाः स्त्रं स एव भगवानुपदिशति। अत्याव नैव वेदानामनिष्यत्वं केनाचि मनत-ठपम् । तस्य विद्यायाः सर्वदैकरमवत्तं मानत्वात्॥

#### भाषार्थः

े ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य और खुतः प्रमाग होने का उपदेश किया है से। आगे लिखते हैं (स पर्यगात ) यह मन्त्र ईश्वर और उस के किये वेदों का प्रकाश करता है कि जो ईश्वर सर्वध्यापक आदि विशेषगायुक्त है सो सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है उस की व्याति से एक परमाणु भी रहित नहीं है सो ब्रह्म ( शुक्रं ) सब जगत् का करने वाला और अनन्त विद्यादिवत से युक्त हैं ( अकायं ) जो स्थूल सूच्म और कारण इन तीनें। शरीरों के संयोग से रहित है अर्थात् वह कभी जन्म नहीं लेता (अल्ले) जिन में एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता इसी से वह सर्वथा छेदरहित है (अस्नाविरे) वह नाडियों के बन्धन से अलग है जैसा वायु और रुधिर

नाड़ियों में बंधा रहता है ऐसा बन्धन परमेश्वर में नहीं होता (शुद्धं) जो श्रविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से पृथक है (श्रपापविद्धम्) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता क्योंकि वह स्वमाव से ही धर्मारना है (किवः) जो सब का जानने वाला है (मनीषी) जो सब का श्रव्तर्व्यामी है श्रोर भूत भविष्यत् — तथा वर्षमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावन् जानता है (परिभूः) जो सब के अपर विराजमान हो रहा है (स्वयंभूः) जो कभी उत्तर नहीं होता और उस का कारण भी कोई नहीं किन्तु वहीं सब का कारण श्रवादि श्रीर श्रवत है, इस से वहीं सब का माता पिता है और श्रपने ही सत्य मामर्थ्य से सदा वर्षमान रहता है; इत्यादि लच्चणों से युक्त जो सचिदानन्दस्वस्थ परमेश्वर है (श्रष्टवर्ताभ्यः) असने साधे की श्रादि में अपनी प्रजा को जो कि उस के सामर्थ्य में रहा से वर्षमान है उस के सब सुखों के लिये (श्रर्थान् व्यवधान् ) सत्य धर्म का उपदेश किया है इसी प्रकार जब २ परमेश्वर स्वष्टि को रचता है तब २ प्रजा के हित के लिये खिट की श्रादि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का भी अपदेश करता है श्रेप अब २ स्वष्टि का प्रलय होता है तब २ वेद उस के ज्ञान में सदा बन रहते हैं इस से इन को सदैव नित्य मानना चाहिये॥

पथा शास्त्रप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्वयोस्ति।तथा युक्तयापि। तद्यथा। नासत आत्मलाभा न सत आत्महान्म्। यास्ति स भविट्यति। इति न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्वीकार्यम्। कृतः। यस्य मूलं नास्ति नैव तस्य शास्त्रद्यः संभवितुमहंन्ति । वत्थ्यापुत्रविवाहद्यंनवत् पुत्रो
भवेत्रे तद्य वन्थ्यात्वं न सिध्येत् स नास्ति चेत्युनस्तस्य विवाहद्शेने कथं
भवतः। एवमेवाजापि विचारणीयम् । यदीश्यरे विद्यानन्ताः न भवेत्कथमुपदिशेत्। स नीपदिशेत्रो न्नैव कस्यापि सनुष्यस्य विद्यासंबन्धी दर्शनं नस्याताम्। निर्मू लस्य प्ररोहाभावात्। नस्यस्तिन् जयिति निर्मू लसुत्यन्तं किष्टिचद्
दृश्यते। यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षादनुभवोऽस्ति नोऽजा प्रकाश्यते। यस्य प्रत्यक्षोऽनुभवस्तस्यव संस्कारा यस्य संस्कारस्त्रस्यैव स्मरणं ज्ञानं तेनैव
प्रवृत्तिवृत्ती भवतो नान्ययेति। तद्यथा। येच रोस्कृतभाषा पठवते तस्याऽस्या एव संस्कारो भवति नाज्यस्याः। येच देशभाषाधीवते तस्या एव
संस्कारो भवति नाताऽन्यथा। एवं स्ट्ट्याद्यश्यश्यरेष्यदेशाऽध्यापनाभ्यां
विना नैव कस्यापि विद्याया अनुभवः स्यात्। पुतः कथं संस्कारस्तेन विना
कृतः स्मरणं न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोपि कस्यिवद्वावतुन्हिति॥

### भाषार्थ

जैसे रास्नों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं वैसे ही युक्ति से भी उन का नित्यपन सिद्ध होता है क्योंकि असत् से सत् का होना अर्थात् अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता तथा सत् का अभाव भी नहीं हो सकता। जो सत्य है उसी से आगे परृति भी हो सकती है और जो वस्तु ही नहीं है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है क्योंकि जिस का मूल नहीं होता है उस की ढाली पत्र पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो सकते । जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाद मैंने देखा, यह उस की बात असम्भव है वर्योंकि जो उस के पुत्र होता तो वह बन्ध्या ही क्यों होती और अब पुत्र ही नहीं है तो उस का विवाह और दर्शन कैसे हो सकते हैं, वैसे ही जब ईश्वर में अनन्तविद्या है तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है और जो ईश्वर में अनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता और वह जगत् को भी कैसे रच सकता। जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या जो यथार्थ ज्ञान है सो कभी नहीं होता क्योंकि इस जगत् में निर्मृत का होना वा बढना सर्वथा श्रसम्भव है इस से यह जानना चाहिये कि परमेश्वर से बेद्विद्या मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्यारूप वृत्त विस्तृत हुआ है इस को और भी युक्ति है कि जिस का सब मनुष्यों को अनुभव श्रीर प्रत्यक्तान होता है उसी का दृष्टान्त देते हैं देखी कि जिस का सालात् अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण, स्म-रण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है अन्यथा नहीं। जो संस्कृतभाषा को पढ़ता है उस के मन में उसी का संस्कार होता है अन्यभाषा का नहीं और जो किसी देशभाषा को पटता है उस को देशभाषा का संस्कार होता है अन्य का नहीं, इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य की विद्या का संस्कार नहीं होता, जब विद्या का संस्कार न होता तो उस का स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हो सकता। इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन पर और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यन्त होता चला आया है अन्यथा कभी नहीं हो सकता।।

किं च भी: मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रवृत्तिर्भ वित तत्र सुखदुः खानुभवञ्च तयोत्तरात्तरकाले क्रमानुक्रमाद्वि द्यावृद्धिर्भ विष्यत्येवपुनः किमर्थमी प्रवराद्धे दीत्प-चुः स्वीकार दति। एवं प्राप्ते अपूनः । एतद्धे दीत्प शिप्रकर के परिह्वतं तशीव किर्णयः।

यथानेदानीमन्ये भ्यः पठनेन विना किश्चद्पि विद्वान् भवति तस्य शामीनमति-प्य |तथा नैवेशवरोपदेशागमेन विना कस्यापि विद्याचानीननतिर्भवेत्। अशि-क्षितबालकवनस्यवत्। यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्यानां च विद्या-् मनुष्यभाषाविज्ञाने अपि भवतः पुनर्विद्योत्पत्तेस्तु का कथा तस्मादीश्वरादेव या वेदविद्याऽऽगता सा नित्यवास्ति तस्य मत्यगुणवस्तवात् । यन्निस्यं वस्त् वर्तते तस्य नामगुणकर्माग्यपि नित्यानि भवनित तदाचारस्य नित्यत्वात्। नैवाधिष्ठानमन्तरा नामगुणकर्मादयोगुणाः स्थिति सभग्ते तेषां पराश्रित-त्वात् । यन्नित्यं नास्ति न तस्यैतान्यपि नित्यानि भवन्ति । नित्यं ची-त्यत्तिविनाशाभ्यामितरद्भवितुमहंति । उत्पत्ति हिं पृथग्भूतानां द्रव्याणां या संयागविशेषाद्भवति । तेपामुत्यन्नानां कार्यद्रव्याणां सति वियागे विना-शब संघाताभावात । अदर्शनं च विनाशः । ईश्यरस्यैकरसत्वानीव तस्य संयागिवयागाभ्यां संस्पर्शीपि भवति । अत्र कताद्मुनिकृतं सूत्रं प्रमाणः मस्ति । सदकारणवन्नित्यम् ॥ १ ॥ वैशेषिके । अ० ४ पा० ४ सू० १ ॥ अ-स्यापमर्थः । यत्कार्यः कारणादृत्यद्य विद्यमानं भवति तदनिन्यमुच्यते तः स्य प्रागुत्पत्ते रभावात् । यत्तु कन्यापि कार्यः नैय भवति किन्तु सदैव का-े रणक्षप्रसेव निष्ठति । तन्नित्यं कथ्यते । यद्यत्मंयोगजन्यं तसत्कर्त्रपेक्षं भः विति कत्तापि संयागजन्यश्चेत्ति तस्याप्यन्योन्यः कर्त्तास्तीत्यागच्छेत्। एवं पुनः पुनः प्रसंगादनवस्यापत्तिः। यच्च संये। गेन प्रादुभूतं नैव तस्य प्रकृति-परमारवादीनां संयागकरणे सामर्थ्यं भवितुमहिति तस्मात्तेषां सूक्ष्मत्वात्। यद्यस्मात्मूक्ष्मं तत्तस्यात्मा भवति स्यूले मूक्ष्मस्य प्रवेशाहत्वात् । अयोग्नि-वत् । यथा सुक्षमन्वाद्धिः कठिनं स्यूलमयः प्रविश्य तस्यावयवानां पृथ-ग्भावं करोति । तथा जलमपि पृथव्याः मूक्ष्मत्वात्तत्कणान् प्रविश्य संयुक्त-मेकं पिग्रहं करीति छिनत्ति च । तथा परमेश्वरः संयोगवियागाभ्यां पृथ-ग्भूती विभुरम्त्यता निधमेन रचनं विनाशं च कत्तुं मर्हति न चान्यथां। यथा संयोगवियागान्तर्गत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाग्वादीनां संयो गवियागकरणे सामर्थ्यमस्ति । तथेशवरेपि भवेत् । अन्य च । यतः संयाग-वियोगारम्भो भवति । स तस्मात्पृथग्भूतोस्ति तस्य संयोगवियोगारब्धस्या-दिकारणत्वात् । आदिकारणस्याभावात्सं योगवियोगारम्भस्यानुत्यस् ॥। एवं भूतस्य सदा निर्विकारस्व सत्पस्याजस्याना देनित्यस्य सत्यसामर्थ्यस्येश्वः रस्य सकाशाद्वेदानां प्रादुर्भावात्तस्य ज्ञाने सदैव वर्त्तभानत्वात्सत्यार्थेतत्रवं नित्यत्वं चैतेषामस्तीति सिद्धम्॥

शति वेदानां नित्यत्वाविचारः॥

### भाषार्थ

प्र-मनुष्यों की खभाव से जो चेष्टा है उस में मुख और दुःख का अनुभव भी होता है उस से उत्तर २ काल में कमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी तब वेदों को भी मनुष्य लोग रचलेंगे फिर ईश्वर ने वेद रचे ऐसा क्यों मानना ? उ०-इस का समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है वहां यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पड़े विना कोई भी विद्यावान् नहीं होता और इसी के विना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती वैसे ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के विना किसी मनुष्य की विद्या श्रीर ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। इस में आशिवित बालक और वनवासियों का दृष्टान्त दिया था कि जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत् विद्या का ज्ञान नहीं होता तथा श्रच्छे प्रकार उपदेश के विना उन को लोकव्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है। इससे क्या जानना चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश वेदिवद्या आने के पश्चात् ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है क्योंकि उस के सभी गुगा सत्य हैं इससे उस की विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है जो नित्य वस्तु है उस के नाम गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं क्योंकि उन का आधार नित्य है और विना आधार से नाम गुण और कर्भादि स्थिर नहीं हो सकते क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रष्ठ सदा रहते हैं। जो अनित्य वस्तु है उस के नाम गुण और कर्म भी अनित्य होते हैं सो नित्य किस को कहना ! जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक् है तथा उलित क्या कहाती है कि जो अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना और जब वे पृथक २ होके उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उन की परमाकृत्यप अवस्था होती हैं उस को विनाश कहते हैं और जो द्रव्य संयोग से स्थल होते हैं वे चन्न आदि इन्द्रियों से देखने में आते हैं फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमागुर्क्यों का जब वियोग हो जाता है तब सूच्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते इस का नाम नारा है क्योंकि अदर्शन को ही नाश कहते हैं जो द्रव्यसंयोग श्रौर वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है उसी को कार्य्य श्रीर श्रनित्य कहते हैं श्रीर जो संयाग वियोग से अलग है उस की न कभी उत्पत्ति और न कभी नारा होता है इस प्रकार का पदार्थ एक परमेश्वर और दूसरा जगत् का कारण है क्योंकि वह सदा अस्वरह एकरस ही बना रहता है इसी से उस को नित्य कहते हैं इस में कणाद मुनि के सृत्र का भी प्रमाण है ( सत्कार ० ) जो किसी का कार्य्य है कि कारण से उरफन हो के विद्यमान होता है उस को अनित्य कहते हैं जैसे मट्टी से घड़ा हो के वह नष्ट भी हो जाता है इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत उत्पन्न हो के

विद्यमान होता है फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता किन्तु वह कारणस्वप तो सदा ही बना रहता है इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई भी न हो अर्थात् स्वयं कारणरूप ही हो उस को नित्य कहते हैं क्योंकि जो २ संयोग से उत्पन्न होता है सो २ बनाने वाले की अपेदा अवश्य रखता है, जैसे कर्म नियम ्रश्नीर कार्य्य ये सब कर्चा नियन्ता और कारण को ही सदा जनाते हैं और जो कोई ऐसा कह कि कर्ता को भी किसा ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिये उस कर्ताके कर्ता को किस ने बनाया है इसी प्रकार यह अनवस्थाप्रसंग अर्थात् मर्यादारहित होता है जि स की मयीदा नहीं है वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सक्ता और जो संयोग से उत्य-म होता है वह प्रकृति और परमाण आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सक्ता-इस से क्या आया कि जो जिस से सूचम होता है वही उस का आत्मा होता है अर्थात् स्थल में मूचम व्यापक होता है जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो के उस के सब अवयवीं वें व्याप्त होता है और जैसे जल पृथ्वी में प्रविष्ट होके उस के कर्णों के सं-योग से पिंडा करने में हेतु होता है तथा उस का छेदन भी करता है वैसे ही परमेश्वर सव संयोग और वियोग से पृथक् सब में व्यापक प्रकृति और परमाणु आदि से अत्यन्त सूचम और चतन है इसीकारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत् को रच सक्ता है जो ईश्वर उन से स्थून होता तो उन का प्रहण और रचन कभी नहीं कर सक्ता क्यों कि जा स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूच्म पदार्थ के नियम करने में समर्थ नहीं होते जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु अवि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं है क्योंिक जो संयोग वियोग के भीतर है वह उस के संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का आरम्भ होता वह वस्तु संयोग श्रीर वियोग से श्रलग ही होता है क्योंकि बह संयोग और वियाग के आरम्भ के नियमों का कर्ता और आदिकारण होता है तभा आदिकारण के अमाव से संयोग और वियोग का होना ही असम्भव है। इससे क्या जानना चाहिये कि जो सदा निर्विकारस्वरूप अत्र अनादि नित्य सत्यसामध्ये से युक्त और अनःतिवद्यावाला ईश्वर है उस की विद्या से वदों के प्रकट होने और उस के ज्ञान में वेदों के सदैववर्त्तमान रहने से वेदों को सत्यार्थयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संद्येप से वेदों के नित्य होने का विचार किया ॥

इति वदानां नित्यत्वविचारः

# अथ वेद्विषयविचारः

करा चत्वारो बेद्विषयाः सन्ति । विज्ञानकर्मौपासपाज्ञानकायहभेदात्। तत्रादिको विज्ञानविषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योस्ति । तस्य परमेश्वरादारभ्य व

अवस्थैन्तपदार्थेषु साक्षाद्वीधान्वयत्वात्। तत्रापीश्वरानुभवी मुख्योदित्। सुत अन्निव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्तीप्रवरम्यखलु सर्वोभ्यः पदार्थभ्यः प्रधानत्वा-त्। अत्र प्रमाणानि । सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपाश्रंसि सर्वाणि प यहद्गित । यदिच्छन्ती ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीस्योमित्ये-तत्।। कठोपनि० वल्छी२ मं० १५ ॥ तस्य वाचकः प्रणवः। योगशास्त्रे । अं १ पा० १ सू० २९ । ओ३म् खं ब्रस्म । यजुः० अ० ४० । ओमिति ब्रस्म । तैसिरीयारगयके । प्र० ९ अनु० ८ ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदाश्य-धीवेदः शिक्षाकल्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोज्यातिषमिति। अथ परा यथा तद्वरमधिगम्यते ॥ १॥ यत्तद्वश्यमग्राद्यमगात्रामवर्णमचक्षुः श्रीत्रां तद्पा-णिपादं नित्यं विश्वं सर्वागतं सुसूक्ष्यं तरव्ययं यद्भूतयोनि परिणश्यन्ति धीराः ।। २ ।। मुगडके १ खंडे १ मं० ५ । ६ ॥ एषामर्थः । (सर्वे वेदाः० ) यत्परमपद मीक्षास्य परब्रह्मप्राप्तिलक्षण सर्वानन्दमयं मर्बद् खेतरदस्ति तदेवींकारबा-च्यमस्ति (तस्य०) तस्य प्रवरस्य प्रणव ओंकारी वाचकोस्ति बाच्यप्रचेश्वरः ( ओम्० ) ओ मितिपरमेश्वरस्य नामाहित तदेव परं ब्रस्त सर्वे वेदा आम-नित । आसमन्तादभयस्यन्ति मुख्यतया प्रतिपादयन्ति (तपांसि) सहय-धर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तद्भयासपराययेव सन्ति (यदिष्छन्ती०) ब्रह्म-चर्ययहणमुपलक्षणार्थे ब्रस्तवर्यगृहस्थवानप्रस्थसन्यासाश्रमाचरणानि स-वाणि । तदेवामनभित । ब्रह्मप्राप्तयभ्यासपराणि सन्ति । यद् ब्रह्मे च्छन्ती विद्वांसस्तिस्मिन्नध्यासमाना वद्नत्य्पशन्ति च ; हे नचिकेतः अहं यमी यदीदशंपदमस्ति तदेतत्ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि ॥ १ ॥ (तन्नापरा०) ी होदेषु द्वे विद्ये वर्त्तते अपरा परा चेति । तत्र यया पृथिवीतृणमारभ्य प्रकृ-तिपर्यन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथाबदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते यया चादृश्यादिविशेषणयुक्तं सर्वशक्तिमद् अस्य विद्यायते सा पराऽषांद-परायाः सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यम्॥

## भाषार्थ

अब वेदों के नित्यत्विचार के उपरान्त वेदों में कौन २ विषय किस २ प्रकार के हैं इस का विचार किया जाता है। वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक हैं परन्तु उन में से चार मुख्य हैं (१) एक विज्ञान अर्थात् सब पदार्थों को यथार्थ जानना (२) दूसरा कर्म (२) तीसरा उपासना और (४) चौथा ज्ञान है। विज्ञान उस को कहते हैं कि जो कर्म उपासना और ज्ञान इन दानों से

यथावत् उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृगापर्ध्यन्त पदार्थी के साम्हाद्वोध का होना उन से यथावत् उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है सो भी दो प्रकार का है एक तो परमेश्वर का य-थावत ज्ञान और उस की आज्ञा का बराबर पालन करना और दूसरा यह है कि उस के रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत् विचार के उन से कार्य्य सिद्ध करना अ-श्रीत् ईश्वर ने कीन २ पदार्थ किस २ प्रयोजन के लिये रचे हैं और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है इस में आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं ( सर्वे वेदाः ० ) परम पद श्रर्थात् जिस का नाम मोक्त है जिस में परब्रह्म को प्राप्त हो के सदा मुख में ही रहना जो सब आनन्दों से युक्त सब दु:खों से रहित श्रीर सर्वशक्तिमान परब्रह्म है जिस के नाम ( र्थां ) त्रादि हैं उसी में सब वेदों का मुख्य तात्वर्य है इस में योगमूत्र का भी प्रमास है ( तस्य ० ) परमेश्वर का ही त्रों-कार नाम है ( अंसिंक ) तथा ( अशिमिति ) अंश और सं ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं ऋौर उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं, उस की प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है क्योंकि जगत् का वर्णन दृष्टान्त और उपयोगादि का क-रना ये सब परमब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं तथा सत्यधर्म के अनुष्ठान जिन को तप कहते हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये हैं तथा ब्रह्मचर्य्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के सत्याचरण रूप जो कर्म हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हैं जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छ। करके विद्वान् लोग प्रयत्न और उसी का उप-देश भी करने हैं। नचिकेता और यम इन दोनों का परस्पर यह सवाद है कि हे नचिकेतः! जो अवस्य प्राप्त करने के योग्य परब्रह्म है उसी का में तेरे लिये संदेष से उपदेश क-रता हूं और यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकार रूप कथा से निकेता नाम से जीव और यम से अन्तर्ध्यामी परमात्मा की समभाना चाहिये ( तत्रापरा० ) वेदों में > दो विद्या हैं एक अपरा दूसरी परा इन में से अपरा यह है। के जिस से पृथिवी और तृण से ले के प्रकृतिपर्ध्यन्त पदार्थों के गुगों के ज्ञान से ठीक र कार्घ्य सिद्ध करना होता है) और दूसरी परा कि जिससे सर्वशाकिमान् ब्रह्म की यथावत् प्राप्ति होती है यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा-ैविया है।।

अन्यस्। तदिष्णोः प्रमं पदं सदां पश्यन्ति मुर्ग्यः ॥ दिवीव चचुराततम्॥१ ॥ अव्योक्षेत् । अव्योक्षेत् १ अप्योक्षेत् २ वर्ग १ भन्यः ५ ॥ अव्योक्ष्यक्षेत् । यस (वि-

ष्णीः) व्यापकस्य परमेशवरस्य (परमं) प्रकृष्टानन्द्स्वरूपं (पदं) पदः नीयं सर्वोत्तमोपायैर्मनुष्यैः प्रापणीयं मोक्षारूयमस्ति तत् ( सूरयः ) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति कीदृशं तत् (आततम्) आसमनतात्ततं विस्तृतं यद्देशकालवस्तुपरि च्छेदरिहतमस्ति । अतः सर्वैः सर्वत्र तदुपलभ्यते तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विभुत्वात् । कस्यां किमिव (दिवीवचसुराततम् ) दिवि मा-र्त्तगडप्रकाशे नेत्रहष्टेव्यांप्तियथा भवति तथैत्र तत्पदं ब्रह्मापि वर्तते मी-क्षस्यच सर्वस्माद्धिकोत्कृष्टत्वात् ! तदेव द्रष्टुं प्राप्तु मिच्छन्ति । अतो वेदा विशेषेण तस्यैव प्रतिपादनं कुर्वन्ति एलद्विषयकं वेदान्तसूत्रं व्यासीप्याह । तत्तु समन्वयात् । अ०१ पा०१ सू०४ अस्यायमर्थः । तदेव ब्रस्म सर्वेश वेदवावयेषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । क्वित्साक्षात्ववचित्परंपरया च । अतः परमार्था वेदानां ब्रह्मैवास्ति । तथा यजुर्वेदे प्रमाणम् । यस्मान जातः परी ऋत्यो अस्ति य अविवेश भुवनानि विश्यां ॥ प्रजापंतिः प्रजयां सक्षरा-णस्त्रीणि ज्योंनी छिपि सचते स पोंटुशी ॥ य० अ० ८ म० ३६ एतस्यार्थः ( य-रुमात्) नैव परब्रद्मणः सकाशात् (परः ) उत्तमः पदार्थः (जातः ) प्रा-दुर्भूतः प्रकटः ( अन्यः) भिन्नः कश्चिद्प्यस्ति ( प्रजापतिः ) प्रजापतिरि-ति ब्रह्मणे। नामास्ति प्रजापालकःवात् ( य आविवेश भु०) यः परमेश्वरः (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) सर्वलोकान् (आवित्रेश) व्या-ण्तवानस्ति ( स्थंरराण: ) सर्वाप्राणिभये। उन्तयन्तं सुखं दत्तवान्सन् (त्रीणि ज्याती छ वि ) त्री एव रेनमूर्य विद्युदारुयानि मर्च जगन्य काशकानि (प्रजया) जयोतिषे। उत्यया सुष्ट्या सह तानि ( मचते ) समवेतानि करोति कृत-वानस्ति ( मः ) अतः म एवेश्वरः ( घेडिशी ) येन घेडिशकला जगित र-चितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा तस्मात्स ये। इशीत्युच्यता । अते। यमेव परमोर्थौ वेदितव्यः ॥ ओ मित्येतदक्षरमिद्श्रंमर्वं तस्योपव्याख्यानम्॥ इदं मागडूक्योपनिषद्वचनमस्ति । अस्यायमर्थः ओमित्येतद्यस्य मामास्ति तद क्षरम्। यन्नक्षीयते कृदाचिद्यच्याचरं जगदश्रु ते व्याप्नाति तद्वस्य वास्तीति विज्ञेयम्। अध्येव सर्वेर्वेदादिभिः ग्रास्त्रैः संकलेन जगतावापगतं त्यास्यानं मुरुपतया कियतेऽतायं प्रधानविषयास्तीत्यवधार्यम् । कि च नेव प्रधान-स्याये अप्रधानस्य यह्यां भवितुमहीति । प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्र त्ययइतिव्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामाण्यात् । एवमेव सर्वेषां वेदानामीशवरे मुख्येषे मुख्यतात्पर्यमस्ति । तत्प्राप्तिप्रयोजनाएव सर्वेडपदेशाः सन्ति । अतस्त-दुपदेशपुरः सरेगीत्र जायाणां कर्मीपासना ज्ञानका ग्रहानां पारमार्थिकस्य त्याबहा-रिक्षणलिद्वये यथायोगगोषकाराय चानुष्ठानं सर्वे मं मुख्येर्यथाकत्कणं व्यक्ति॥

### भाषार्थ

और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि (तद्वि०) (विष्णु:) अर्थात् व्यापक जो परेश्वर है उस का ( परमं ) अत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप( पदं ) जो प्राप्त होंने के योग्य अर्थात् जिस का नाम मोक्त है उस को ( मुखः ) विद्वात् लोग ( सदा पश्यन्ति ) सब काल में देखते हैं वह कैसा है कि सब में ब्याप्त हो रहा है और उस में देश काल और वस्तु का भेद नहीं है अर्थात उस देश में है और इस देश में नहीं तथा उस काल में था और इस काल में नहीं. उस वस्तु में है आर इस वस्तु में नहीं. इभी कार-या से वह पद सब जगह में सब की प्राप्त होता है क्योंक वह ब्रह्म सब ठिकाने परि-पूर्ण है इस में यह दृष्टान्त है कि (दिवीन चतुरानतम्") जैसे सूर्य का प्रकाश आवरण-रहित आकाश में ज्याप्त होता है और जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्ट ज्याप्त होती है इसी प्रकार परब्रह्म पद भी खयंप्रकाश सर्वत्र व्याप्तवान् होरहा है, उस पद की प्राप्ति से कोई भी श्राप्त उत्तम नहीं है इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं इस विषय में वेदान्त शास्त्र में त्यास मुनि के सूत्र का भी प-मारा है ( तल्तमन्वयात् ) सव वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहीं २ सान्नावरूप और कहीं २ परम्परा से, इसी कारण से वह परब्रह्म वेदी की परम अर्थ है तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण है कि ( यस्मान्नजा ) जिस परब्रह्म से ( अन्यः ) दूसरा कोई भी ( परः ) उत्तम पदार्थ ( जातः ) प्रकट ( नास्ति ) अर्थात् नहीं है ( य आविवेशभू० ) जो सब विश्व अर्थात् सब जगह में व्याप्त हो रहा है ( प्रजापतिः प्र० ) वहीं सब जगत का पालनकर्सी स्रीर ऋध्यत्त है जिस ने ( त्री-शिज्योतीश्रीप ) अगिन सूर्य और बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिये ( सचत ) रचके संयुक्त किया है और जिस का नाम ( षोडशी ) है अर्थात् ( ? ) ईन्त्र जो यथार्थविचार ( २ ) प्रारा जो कि सब विश्व का धारण करनेवाला (३) श्रद्धा सत्य में विश्वास (४) त्राकाश (५) वायु (६) त्रानि (७) जल ( = ) पृथिवी ( ह ) इन्द्रिय (१०) मन अर्थात् ज्ञान (११) अन्न ( १२ ) वीर्य अर्थात् बल और पराकम (१२) तप अर्थात् धर्मानुष्ठान सत्याचार (१४) मन्त्र अर्थात् वेद विद्या (१५) कर्म अर्थात् सब चेष्टा (१६) नाम अर्थात् दृश्य और अदृश्य पदार्थी की संज्ञा ; येही सोलह कला कहाती हैं। ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं इस से उस को घोडशी कहते हैं। इन घोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद् के ६ छठे परन में लिला है, इस से परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है और उससे प्रथक् जो यह जगत है सी वेदों का गीए अर्थ है और इन दोनों में से प्रधान का ही महरा होता

है। इस से क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्वर्थ परमेश्वर ही के प्राप्त कराने और मतिपादन करने में है। उस परमेश्वर के उपदेशका बेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काएडों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फताँ की सिद्धि और यथावत् उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अुष्ठानों में पुरुषार्थ करें, यही मनुष्यदेहधारण करने के फल है।।

👉 ्**तत्र द्वितीयो** विषवः कर्मकाराडाख्यः स सर्वः कियामयोस्ति । नैतेन विना विद्याभ्यामज्ञाने अपि पूर्णे भवतः । कुतः । बाज्यमानस्व्यवहारयोः बांस्याम्यन्तरे युक्तत्वात्। ए जानेकविधोस्ति परन्तु तथ्वापि खलु ही भेदी मुख्यी स्तः। एकः परमपुक्तवार्थं लिहुवर्थे। उर्थाय ईप्रवास्त्रिकार्थनी परसनात्ता-पालनथर्मानुद्रानज्ञान ने समेव साधितुं प्रवत्तं ने । अपरे लिकट्यव-हारसिद्ध में धर्मणार्थकानी निर्वत्तीयतुं मरेग उन्नते। य यदा परमेश्वर-स्य प्राण्तिमेत्र फलपुद्धिय किन्ने तदाऽयं श्रेष्टकल पाते जिल्लानसं**सां छ**ः भते । अश्य करवनन्त्रसुक्षेत्र योगास् । यद्दावर्षायाकारु हिन्द्ववर्षाना ली-किक्सुक्षाय योज्यते तदा क्षेत्रप्रशः सकायएव भविता अस्य जन्मस्राणणल-मेगोन युक्तत्वात्। स चानिनहे।त्रमारस्माप्यमेगपर्व छ अकेषु सुगन्धिः मिष्डपुण्डरेशमनाशकगुनीर्षुक्तस्य सम्यक् सँस्कारीण शिल्लिस्य दृश्यस्य वा-युव्िडजलशुद्धिकरणार्थकर्ना हेश्मः क्रियते स तद्द्रस्य सर्वजनत्सुवका-र्येव भवति । य च भार बारखाद्वयानकलः की शल प्वतावा निक्कियममः याजन मिद्धार्थ विधन्ते साधिकतया स्वसुखायेव मवति ॥

### भाषाध

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH उन में से दूसरा कर्मकाएड विषय है मो सब किवापवान ही होता है, जिस के विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकत क्योंकि मन का योग बाहर की किया श्रीर भीतर के व्यवहार में सदा रहता है यह अनेक प्रकार का है परन्तु उस के दो भेद मुख्य हैं। एक परमार्थ, दूसरा लोकव्यवहार अर्थात् पहिले से परमार्थ और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परमपुरपार्धकप कहा उस में परमेश्वर की ( स्तृति ) व्यर्थात् उसके सर्वशक्तिमस्यादि गुगों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण क-रना (प्रार्थना) अर्थात जिस करके ईश्वर से सहायता वी हवड़ा करनी ( स्पासना ) अर-र्थात् ईश्वर के सरूप में मम्न होके उस की सत्यभाषणादि व्यक्ता का व्यावत् पालन करना, ू सो उपासना नेद और पातक्वलकोगराखिकी रीति से ही करनी नादिने तमा धर्म का सक्रप न्यापाचरण है, न्यापाचरण उस की कहते हैं जो पद्मपात की होड़ के सुब धकार से सत्य का बहुत और सम्बद्ध का परिलाग करता, हुनी धर्म हर तो जान होते अनुसार का

यथावत् करना है सो ही कर्मकाएड का प्रधान भाग है और दूसरा यह है। कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ काम और उन की सिद्धि करनेवाले साधनों की प्राप्ति होती है सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोच्न अर्थात् सब दुःखों से हृट के केवल पर-े मेश्वर की ही प्राप्ति के लिये धर्म से युक्त सब कर्मी का यथावत् करना यही निष्काम मार्ग कहाता है क्योंकि इस में संसार के भागों की कामना नहीं की जाती, इसी कारण से इस का फल अन्य है और जिस में संसार के मार्गों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किये जाते हैं उस को सकाम कहते हैं इस हतु से इस का फल नाशमान होता है क्यांकि सब कर्मी करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त हो के जन्ममरण से नहीं छूट सक्ता सो अग्नि-होत्र से लेके अध्यमधपर्यन्त जो कर्मकाएड है उसमें चार प्रकार के द्रव्यों का होम क-रना होता है। एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुक्त जो कि मुड़ और सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पृष्टिकारक गुणयुक्त जो वृत दुग्ध और अस आदि हैं और चौथा रोगनाशक गुण्युक्त जो कि सोमलतादि आंषधि आदि हैं; इन चारों का परस्पर शोधन संस्कार और यथायोग्य मिला के व्यक्ति में युक्ति वर्क जो होम किया जाता है वह बायु और दृष्टि जल की शुद्धि करनेवाला होना है इस से सब जगत् की ेसुख होता है और जिला की मोजन झादन विमानादि शन कलाकुशतता यन्त्र और सामा-जिक नियम होने के लिये करते हैं वह अधिकांश से कर्चा को ही मुख दनेवाला होता है।।

अत्र पूर्व संवासायाः प्रमाणम् । द्रव्यसंस्काश्कर्मसु परार्थत्वात्मलसुतिरथेवादः स्वात् । अ० ४ पा० ३ सू० ८ ॥ द्रव्याणां तु क्रियाणांनां सस्कारः
क्रतुधर्मः स्वात् । अ० ४ पा० ३ सू० ८ ॥ अनयार्थः । द्रव्यं संस्कारः कर्म दितत्त्रयं यक्तकर्त्रां कर्त्तं व्यम् । द्रव्याणि पूर्योक्तानि चतुःगंस्याकानि सृगम्थादिगुणयुक्तान्येव गृहीत्व। तेवां परम्परमुक्तिमगुणस्पादनार्थः संस्कारः
कर्णा व्यः । यथा भूपादीनां संस्कारार्थं सुगन्धपुक्तं भूनं चमसे संस्थाप्यानी
प्रतप्य सपूर्वे जाते सित तं सूपपात्रे प्रवेश्य तन्मुखं बद्ध्वा प्रचार्लयं तदा
यः पूर्वे पूर्ववद्वाच्य उत्थितः स सर्वः सुगन्धा हि जलं पूर्वा प्रविष्टः सन्सर्वे
सूपं सुगन्धमेव करोति तेन पुण्डिस्तिकस्थ भवति । तथैतः यक्ताद्यो वाष्पे
जापते स वायुं वृध्विजलं च निर्देषं कृत्वा सर्वजन्ते सुखायैव भवति । अतः
विक्तम् । यक्तीयि तस्यै जनतायै कराति यत्रैवं विद्वान् हेता भवति । पृण्वः
वाक्तम् । यक्तीयि तस्यै जनतायै कराति यत्रैवं विद्वान् हेता भवति । पृण्वः
वाक्तप्रभाग प्रकारित विद्वान् संस्कृतदृष्ट्याणामग्नीः होग्रं करोति । कुतः ।
तस्य परार्थस्थात् । यक्तः परीयकारायैव भवति । अत्रवं कर्मातः ।

श्रवणमर्थवादाऽनर्थवारणाय भवति । तथैव हामक्रियार्थामां द्रव्याणां पुरुषा-णां च यः संस्कारी भवति स एव क्रतुथर्मी बेाध्यः । एवं क्रतुमा यश्चेन धर्मी जायते नान्यचेति ॥

### भाषार्थ

ः इस में पूर्वमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है। (द्रव्य०) एक तो द्रव्य, दृयग संस्कार और तीसरा उन का यथावत् उपयोग करना ये तीनों बात यज्ञ के कत्ता को अवश्य करनी चाहियें, सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके श्रानि में होम करने से जगत् का श्रत्यन्त उपकार होता है। जैसे दाल श्रीर शाक आदि में मुगन्ध द्रव्य और धी इन दोनों को चमचे में अग्नि पर तथा के उन में छींक देने से वे मुगन्धित हो जाते हैं क्योंकि उस मुगन्ध द्रव्य और घी के अगु उन की मु-गन्धित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, वसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और मुगन्धित करके सब जगत् को मुख करता है। इससे वह यज्ञ परोपकार के लिये ही होता है, इसमें ऐत-रेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि ( यज्ञोपित ) अर्थात् जनता नाम जो मनुर्यों का समूह है उसी के मुख के लिये यज्ञ होता है और संस्कार किये द्रव्यों का होंग करने बाला जो विद्वान् मनुष्य है वह भी आनन्द को प्राप्त होता है क्योंकि जो मनप्य जगत् का जितना उपकार करैगा उम को उतनाही ईश्वर की व्यवस्था से मुख प्राप्त होगा, इसलिये यज्ञ का अर्थवाद अ यह है कि अनर्थ दापों को हटा के जगत् में आनन्द को बढ़ाता है परन्तु होम के द्रव्यों का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले मनुष्यों को होम क रने की श्रष्ठ विद्या अवश्य होनी चाहिये, सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सब को उत्तम फल प्राप्त होता है विशेष करके यज्ञकर्त्ता को, अन्यथा नहीं ॥

अत्र प्रमाणम् । अग्नेवें धूमा जायते धूमाद्रभ्रमभाद्यच्टिरग्नेवां एता जायते तम्मादाह तपाजा हित। श० कां० ५ अ० ३ । अस्यायमिप्रायः अग्नेश् सकाशाहु मनाच्यी जायते गदा यमग्निवृं तौषधिवनस्पतिजलादिपदार्थाः ग्रिवश्य तान् संहतान् विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक् करोति । पुनस्ते लघुत्व मापना वाप्याधारेणोपप्यांकाशं गच्छन्ति । तत्र यावान् जल सांशस्तावती बाष्पसंज्ञास्ति । यञ्च निः स्वेहाभागः स पृथिव्यांशोस्ति । अत एवाभयभाग-युक्ता धूमहत्युपचर्यते । पुनधू मगणनानन्तरमाकाशे जलसण्या भवति । तस्माद्भ धना जायन्ते । तेभ्यो वायुद्धेभ्योवृद्धिणांगते । अताग्नेरेवैता यवाद्य ओषध्यो जायन्ते ताभ्योऽन्नमन्त्राद्वीर्यवीर्याच्छरीराणि भवन्तीति ॥

<sup>\*</sup> इस शब्द का अर्थ भागे बेदसंज्ञा प्रकरण में लिखा जायगा ।

#### भाषार्थ

इस में शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि ( अग्ने०) जो होम करने के द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उन से घुंआ आर भाफ उत्पन्न होते हैं क्योंकि आनि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उन को भिन्न २ कर देता है फिर वे हलके होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चड़ जाते हैं उन में जितना जलका अंश है वह भाफ कहाता है और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है, इन दोनों के योग का नाम घूम है। जब वे परमाणु मेघमगडल में वायु के आधार से रहते हैं फिर व परस्पर मिल के बादल होके उन से वृष्टि, वृष्टि से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से धानु, धानुओं से शरीर अगेर शरीर से कम बनता है।।

अत्र विषये तैत्तिरीयोणनिषद्यप्युक्तम् । तस्माद्वा एतस्मादात्मम् आ-काशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरिनः अग्नेरापः अद्भयः पृथिवी पृथि-ठया ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नं अग्नाद्वेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषा अन्नरसमयः । आनन्द्वल्यां प्रथमेनुवाके ॥ स तपातप्यत तपस्तप्त्वा अन्नं व्रक्षोति विज्ञानात् । अन्नाद्वयेव खल्विमानि भृतानि जायन्ते अन्ने न जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति भृगुवल्यां द्वितीयेनुवाके । र अन्नं ब्रक्से त्युष्यते जीवनस्य बृहद्वेतुत्वात् शुद्धान्नजलवाय्वादिद्वारेव प्रा-

### भाषार्थ.

हस विषय में तित्तिरीय उपनिषद का भी प्रमाण है कि (तम्माद्वा०) परमात्मा के अनन्त सामर्थ्य से आकाश वायु आनि जल और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं और उन में ही पृथिक कम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं। यहां ब्रह्म का नाम अन और अन का नाम ब्रह्म भी है क्योंकि जिस का जो कार्य है वह उसी में मिलता है वैसे ही ईश्वर के सामर्थ्य से जगत् की तीनों अवस्था होती हैं और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है इस से अन को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से बायु जल और ओवि आदि शुद्ध होते हैं तब सब जगत् को मुख और असुद्ध होने से सब को दृःख होता है इस से इन की शुद्ध अवश्य करनी चाहिये।।

तत्र द्विविधः प्रयत्नोस्तीप्रवाकृते जीवकृतश्च । ईप्रवरेण सस्विग्नियः सूर्यो निर्मितः स्नाम्धपुष्पादिश्च स निरंतरं सर्वरमाज्जगती रसानाकर्षति ।

तस्य सुगन्धदुर्गन्धाणुसंयोगत्वेन तत्ज्जलवायू अपीष्टानिष्टगुणयोगान्मध्यः
गुणौ भवतस्तयोः सुगन्धदुर्गन्धिमित्रितत्वात् । तत्जलख्य्यावोष्ययन्तरेतः
शरीराषयपि मध्यमान्यं व भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्वलबुद्धिवीय्यं पराक्रमपैयशीर्याद्योपि गुणा मध्यमा एव आयन्ते । कृतः । यस्य यादूर्शं कारणमस्ति तस्य ताद्यभेव कार्यं अवतीति दर्शनात्। अयं खल्बीश्वरस्टदेर्शेषो
नास्ति । कृतः । दुर्गन्धादिविकारस्य मनुष्यस्ट्यन्तर्भावात् । यता दुर्गन्धादिविकारस्योत्पत्तिमंनुष्यादिभ्य एव भवति तस्माद्म्य निवारणम्पि मनुष्येरेष
करणीयमिति। यथेश्वरेणान्ना दत्ता यत्यभाषणमेव कर्त्तं व्यं नामृतमिति यस्तामुझङ्घ्य प्रवर्त्तते स पापीयानमृत्या क्लेशं वेश्वरव्यवस्थायां प्राप्नोति ।
तथः यत्तः कर्त्तं व्यवतीयम्य्याद्वा तैनीव दत्तास्ति नाम्यि य उक्लङ् प्रयति
सोपि पापीयान्यन् क्लेशवांत्र भवति ॥

### भाषार्थ

सो उन की शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयक्ष है। एक तो ईश्वर का किया हुआ और दूसरा जीव का, उन में से ईश्वर का किया यह है कि उस ने कानिक्य सुर्य और मुगन्धरूप पुष्पिद्द पदार्थों को उसन किया है वह सूर्य निरन्तर सन जगत् के रहीं को पूर्वोक्त प्रकार से जगर खेंचता है और जो पुष्पादि का मुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता है परन्तु वे परमाणु मुगन्ध और दुर्गन्ध युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम करदेते हैं। उस जल की दृष्टि से ओपि श्वन्न वीर्य और रारीर आदि भी मध्यम गुणवाले हो जाने हैं और उन के योग से विद्व बल पराक्रम धैर्य और सूरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होने हैं क्योंकि निस का जैसा कारण होता है उस का वैसाही कार्य होता है। यह दुर्गन्ध से वायु और दृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्यों ही की सहिष्ट से होता है, इस कारण से उस का निवारण करना भी मनुष्यों हो को उचित है। जैसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि धर्मव्यवहार करने की आज़ा दी है मिध्याभाषणादि की नहीं, जो इस आज़ा से उलटा काम करता है वह अत्यन्त पापी होता है और ईश्वर की न्यायव्यवस्था से क्लेश भी होता है, वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज़ा दी है इस को जो नहीं करता वह भी पापी हो के दुःख का भागी होता है।

कुतः । सर्वोपकाराकरणात् । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राणिसमुदायो-भवति तत्र तावानेव दुर्गन्धसमुदायो जायते न चैवायमी स्वरस्र विटिनिमित्तो भवितुमहंति। कृतः। तस्य मनुष्यादिप्राणिसमुदायनिनिन्तीत्पन्नत्वात् । यत्तु क्ष्णु मनुष्याः स्वमुखार्थं हस्त्यादिप्राणिनामेकत्रवाहुत्यं कुर्वन्ति अत-स्तक्कान्योप्यधिको दुर्गन्धो मनुष्यमुखेन्छानिमित्तएव जायते । एवं वायुष्ट-ष्टिकल्ड्वकः सर्वो दुर्गन्धो मनुष्यमितिसत्तादेखोत्पद्यतेऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्याएव कर्तुगर्हन्ति ॥

### भाषार्थ

वयों कि सब के उपकार करने बाल यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लग-ता है। जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहां उतनाही दुर्गन्य भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है वहां कि हिना आदि के समुदायों को मनुष्य अपनेही गुण्य के निये इक-हा करते हैं इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्य उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही मुख की इच्छा से होता है, इपसे क्या आया कि जब वायु और बाष्ट्रजल को वि-गाड़नेवाला सब दुर्गन्य यनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है तो उस का निवारण करना भी उन को ही योग्य है।।

तेषां मध्यानमनुष्या एवं पकारानुषकारी वेदितुषद्धाः सन्ति । मननं विषारस्तद्धीयादेव सनुष्यत्वं नायने । परमेश्वरेण हि सर्वदेहधारिप्राणिनां मध्ये सनस्विनी विज्ञानं कर्तुं योग्या सनुष्या एव सन्दास्तद्दे हेषु परमाणु-संयोगविशेषेण विज्ञानभवतानुकूलानासवयवानामुन्यादितत्वात् । अतस्त-एव धर्मापर्भयोजीवननुष्ठानामनुष्ठाने अ कर्तुं गईनित न चान्ये । अस्मा-स्कारणान्यवीषकाराम अर्थेशं सुन्वैर्वज्ञः कर्त्तं व्य एव ॥

### शायाध

क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत में हैं उन में से मनुष्य ही उत्तम हैं इस से वेही उपकार और अनुष्य को जानने को गोग्य हैं। मनत नाम विचार का है जिस के होने से ही मनुष्य नाम होता है अन्यया नहीं ध्यों के ईपर ने मनुष्य के शरीर में परमाण क्यांदि के संयोगितिया एस प्रकार के रने हैं कि जिन से उन को ज्ञान की उन्नित होती है, इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याम करने को भी वेही योग्य होती हैं अन्य नहीं। इस से सब के उपकार के लिके यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना जिला है।

किंच भी: कस्तूर्यादीनां सुरिभयुक्तानां द्रव्याणामग्नी प्रक्षेपगीन विना-शात्कथमुपकाराय यज्ञो भवितुमहंतीति । किन्त्वीद्धीसत्तमैः पदार्थैर्ममुख्या-दिभ्यो भोजनादिदानेनोपकारे कृते होमाद्र पुत्तन फल जायते पुनः किमर्थ यश्चकरणमिति । अत्रोच्यते । नात्यन्तो विनाशः कस्थापि संभवति । त्रिना-शी हि यद्दूर्यं भृत्वा पुनर्न दूर्यतेति विचारवते । परन्तु दर्शनं त्वया क-तिविधं स्वीक्रियते। अष्टविधं चेति। किंच तत् । अत्राहुर्गीतमाचार्या न्यायशास्त्रे । इन्द्रियार्थमन्निकर्षीत्पन्नं ज्ञानस्वयद्देषयस्वयभिचारिक्यव-सायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ १ ॥ अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वकच्छेषवत्सा-मान्यतीदृष्टं च॥ २ ॥ प्रसिद्धसाधम्यतिमाध्यसाधनम्पनानम् ॥ ३ ॥ आः मोपदेश: प्रबद्धः । ४ ।। अ० १ आह् निकम् । १ । छ० ४ । ४ । ६ । ७ । प्रत्य-क्षानुमानोपमानगब्दै तिन्धार्थापत्तिमम्भत्राभावसाय अभेदाद्ष्टधाप्रमारां मया मन्यतद्ति । तत्र यदिनिद्रयार्थसबन्धातसत्यमञ्दासम्बादिकानमुत्पद्यते तः त्प्रत्यक्षम् । सन्निकटे दर्शनान्मनुष्योपं नान्य ब्रह्मध्युक्रह्मणम् ॥ १॥ यत्र लिंगजानेन लिङ्गिनो जानं जायते तदनुमानम् पूर्व हृष्ट्वाध्यपीद्स्य पिते-त्याद्युदाहरणम् । २ । उपमानं सादृश्यक्वानं यथा देवद्रकोस्ति तथैव यक्त दत्तीच्यस्तीति साध्यस्यांदुपादिशतीत्याद्युदाहाणम् । ३। शब्दाते प्रत्याय्यते दूब्टोऽदृब्दयार्थी येन स शब्दः । ज्ञानेन मोक्षो सवतीत्याद्यदाहरणम् ॥ ४ ॥

#### भाषार्थ

प्रश्निष्युक्त ने। कस्तृरी आदि पदार्थ है उन की कान्य द्वारों में मिला के अगिन में डालने से उन का नाश होजाता है किर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता किन्तु ऐसे उत्तम २ पदार्थ मनुष्यों को मोजनादि के निये देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है किर यज्ञ करना किस निये चाहिये । उ० किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता केवल वियोगमात्र होता है. परन्तु यह तो कहिये कि आप विनाश किस को कहते हैं । उ० - जो स्थूल होके प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़ें उस को हम विनाश कहते हैं । प्र०—आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं । उ० - आठ प्रकार का । प्र०—कीन २ से । उ० - प्रत्यन्त १ अनुमान २ उपमान ३ शब्द ४ ऐतिहास अर्थापित ६ सम्भव ७ और अभाव = इस मेद से हम आठ प्रकार का दर्शन मानते हैं । ( इन्द्रियार्थ० ) इन में से प्रत्यन्त उस को कहते हैं कि जो चन्नु आदि इन्द्रिय और रूप आदि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो जैसे दूर से देखने में सन्देह हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ और फिर ज़म के समीप होने से निश्चम होता है कि यह सनुष्य ही है अन्य नीदी

इत्यादि प्रत्यक्त के उदाहरण हैं। १। (अथतत्वू०) और जो किसी पदार्थ के चिन्ह दे-खने से उसी पदार्थ का यथावत् ज्ञान हो वह अनुमान कहाता है जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इस के माता पिता आदि हैं वा अवश्य थे इत्यादि उस के उदाहरण हैं।। २।। (प्रिसिद्ध०) तीयरा उपमान कि जिस से किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्मवाले का ज्ञान हो जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है। उस के पास जा के इस काम को कर ला, इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है उस को उपमान वहते हैं।।२।। (आप्तोप०) चौथा राज्यप्रमाण है कि जो प्रत्यक्त और अपत्यक्त अर्थ का निश्चय करानेवाला है, जैसे ज्ञान से मोक्त होता है यह आप्तों के उपदश्य शुट्यप्रमाण का उदाहरण है।। ६।।

न च तुष्ट्वमैतिच्यार्थापत्तिसंभवाभागप्रामाण्यात् ॥ ५ ॥ शब्द ऐतिच्याः नर्थान्तरभावाद्नुमानेऽथांपत्तिसंभवाभावात्रथांन्तरभावाद्वप्रप्तिषेषः ॥ ६ ॥ अ० २ आ० २ । सू० १ । २ । न च तुष्ट्विभिति सृषद्भयस्य संक्षितोर्थः क्रियते । ऐतिच्यां ) ग्रद्धोपगतमाप्तोपदिष्टं याच्याये । देवास्ता मंग्रता आविन्तत्याद्वा । १ ॥ ( अर्थाप त्रेः ) अर्थाद्यपद्यते सार्थापत्तिः केन्निद्दुक्त सत्सु घनेषु वृष्टिमंवतीति किमत्र प्रवज्यते अनत्य पत्रेषु न भवतीत्याद्युदाहरणम् ॥६॥ ( संभवः ) मंभवति येन यस्मिन्वा स संभवः केन्निद्वुक्तं सातापित्तभवः सं-तानं नायते संभवास्तीति वाच्यम् । परत्तु कश्चिद्वृत्यात्वुम्भकरणस्य क्रीश-चतुष्ट्यपद्यंन्तं प्रमुष्णः केशा जर्थ्वं स्थिता आसन् पोष्ट्यक्रोशमूर्थ्वं नावि-का चासंभवत्वानिमध्यैवास्तीति विज्ञायते । इत्याद्युदाहरणम् ॥ ७ ॥ ( अभावः ) के।पि ब्रूयाद् घटमानयेति स तत्र घटमपद्यन्तत्र घटोनास्तीत्यभावस्ताने यत्र पटो वर्त्तं मानस्तरमादानीयते ॥ ६ ॥ इति प्रत्यक्षादीनां सं-काष्तीन्यः । एवमब्दिवशं दर्शनमर्थान्त्रानं मया मन्यते सत्यमेवमेतत् । नैव-मङ्गीकारेण विना समग्री द्यवहारपरमार्थों कस्यापि सिध्येताम् ॥

### भाषार्थ

(ऐतिहां) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम इतिहास है जैसा देन श्रीर अमुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे जो यह इतिहास ऐतरेय शतपथ बा- कि सणादि सत्य अन्थों में लिखा है उसी का अहण होता है अन्य का नहीं यह पांचवां अमाण है। पांचें बुठा ( श्रर्थापत्तिः ) जो एक बात किसी ने कही हो उस से विरुद्ध दूसरी बात समभी जावे जैसे किसी ने कहा कि बदलों के होने से वृष्टि होती है दूसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि बादलों के विना वृष्टि कभी नहीं होसक-

ती इस प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है उस को अर्थापित कहते हैं ॥६॥ सात-वां (संभवः) जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्तानों की उत्पत्ति हो ती है तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो संभव है परन्तु जो कोई ऐसा कहै कि रावण के भाई कुंभकरण की मृंछ चार कोश तक आकाश म ऊपर खड़ी रहती थी और उस की नाक (१६) सोलह कोश पर्यन्त लंबी चौड़ी थी, उस की यह बात मिध्या समभी जायगी क्योंकि ऐसी बात का सम्भव कभी नहीं हो सकता ॥ ७॥ और आठवां (अभावः) जैसे किसीने किसी से कहा कि तुम घड़ा ले आओ और जब उसने वहां नहीं पाया तब वह जहां पर घड़ा था वहां से ले आया ॥ ६॥ इन आठ प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूं यहां इन आठों का अर्थ संत्तेष से किया है अ उ० यह बात सत्य है कि इन के विना माने सम्पूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का सिद्ध नहीं हो सकता । इस से इन आठों को हम लोग भी यानते हैं ॥

यथा किश्चदेकं मृत्रिष्डं विशेषतश्च णिंकृत्य वेगयुक्ते वाया बाहुवेगेना काशं प्रतिक्षिपेत्तस्य नाशो भवतीत्युपचर्यते । चतुषा दर्शनाभावात् (ग्रश्) अदर्शने अरमाद् घजुपत्यये कृते नाश इति शब्दः सिध्यति । अतो नाशो बाह्ये निद्रयाऽदर्शनमेव भवितुमहंति । किंच यदा परमाणवः पृथक् २ भवन्ति तदा ते चतुषा नैव दृष्यन्ते तेषामतीन्द्रियत्वात् । यदा चैते मिलित्वा स्यूष्ट्रभावमापयन्ते तद्व तद्द्रव्यं दृष्टिपथमागच्छति स्यूल्स्यैन्द्रियकत्वात्। यद्द्रत्यं विभक्तं विभागानहं भवति तस्य परमाणुतंत्रा चेति व्यवहारः तेहि विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्त आकाशे वर्णन्त एव ॥

#### भाषार्थ

नाश को समभाने के लिये यह दृष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीस के वायु के बीच में बल से फंक दे फिर जैसे वे छोटे २ करों आंख से नहीं दीखते क्योंकि (एए) धातु का अदर्शन ही अर्थ है जब अर्णु अलग २ हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते इसी का नाम नाश है और जब परमाणु के संयोग से स्थूल दृत्य अर्थात् बड़ा होता है तब वह देखने में आता है और परमाणु इस को कहते हैं कि जिस का विभाग फिर कभी न होसके परनतु यह बात केवल एक देशी है क्योंकि उस का भी ज्ञान से विभाग हो सकता है। जिस की परिधि और व्यास बन सकता है उस का भी दुकड़ा हो सकता है यहां तक कि

अक्ष कहीं २ शब्द में ऐतिहा और अनुमान में अशीपत्ति संभव और अभाव की मा-नने से (४) चार प्रमाण रहते हैं॥

जब पर्य्यन्त वह एकरस न हो जाय तब पर्य्यन्त ज्ञान से बराबर कटता ही चला जायगा।

तथैवाग्नी यद्द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद्विभागं प्राप्य देशान्तरे वर्त्तं एव न हि तस्याभावः कदाचिद्भवति । एवं यद्दुर्गंधादिदोषनिवारकं सुगंधादिद्रध्य-मस्ति तच्चाग्नी हुतं सद्वायोर्वृष्टिजलस्य शुद्धिकरं भवति ॥ तस्मिग्निद्धि सित मृष्ट्ये महान्ह्युपकारो भवति मुखं चातःकारणाद्यज्ञः कर्त्तं व्य एवेति । किंच भोः । वायुवृष्टिजलगृद्धिकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेन्ति गृहाणां मध्ये सुगंधद्रव्यरक्षणेनैतत्मेत्स्यति पुनः किमर्णमेतावानाद्यम्बरः । नैवं शवयम् । नैव तेनाशुद्धो वायुः सूक्षमो भूत्वाऽऽकाशं गच्छति तस्य पृथकत्वल- पुत्वाभावात् । तत्र तस्य म्थतौ सत्यां नै व बान्धो वायुरागन्तुं शक्नोत्यव- काशाभावात् । तत्र पुनः सुगंधदुर्गंधयुक्तस्य वायोर्वर्त्तं मानत्वादारोग्यादिकं फलमपि भवितुमशवयमेवास्ति ॥

### भाषार्थ

वैसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रत्य अग्निमें डाला जाता है उसके अगु अलगर हो के आकाश में रहते ही हैं क्योंकि किसी द्रत्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता इस से वह द्रत्य दुर्गन्धादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के होने से जगत का वड़ा उपकार आर मुख अवश्य होता है इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिय। प्र० – जो यज्ञ मे वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है तो इस की सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना वड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना ! उ० – यह कार्य्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अतर और पुष्पादि का मुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिल के रहता है उस को लेदन करके वाहर नहीं निकाल सकता और न वह ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि उस में हलकापन नहीं होता उस के उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सक्ता फिर मुगन्ध और दुर्गन्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं होते ॥

यदा तु खलु तिस्मन् गृहेऽग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते तदाऽग्निमा पूर्वी वायुर्नेदं प्राप्य लघुत्यमायन्न उपर्याकाणं गच्छति । तिस्मन् गते सति तत्रावकाशत्वाच्चतम्भयो दिग्भयः शुद्धो वायुराद्रवित तेन गृहाकाशस्य पूर्णत्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते ॥

## भाषार्थ

और जब अग्नि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देता है तब वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि जो होम के परमाणुयुक्त शुद्ध वायु है सो पूर्वस्थित दुर्गन्धवायुको निकाल के उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगों का नाश करने वाला होता और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम मुख को प्राप्त करता है।।

यो होमेन सुगंधायुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त सपरिगतो वायुभंवति स वृष्टिल हं शुद्धं कृत्वा वृष्ट्याधिवयमधिकरे।ति तद्द्वारे।षण्यादीनां शुद्धेमत्तरोत्तरं जगित महत्सुखँ वर्धं इति निश्चीयते। एतत्खल्विग्नसयोगरहितसुगंधेन वायुना भवि-तुमग्रवपमस्ति तस्माद्वोमकरणमुक्तसमेव भवतीति निश्चेतव्यम्॥

#### भाषाथ

जो वायु मुगन्ध्यादि द्रत्य के परमागुओं से युक्त होमहारा आकाश में चढ़ के वृष्टिजल को शुद्ध कर देना छोर उसमे वृष्टि भी अधिक होती है क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने से जल भी अपर अधिक चहता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्नादि ओपिय भी अत्यन्त शुद्ध होती हैं ऐसे अतिदिन मुगंध के अधिक होने से जगत् में नित्यप्रति आधिक र युक्त बहुता है। यह फल अगिन में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है इससे होम का करना अवश्य है।

अन्यक्त हरम्थले केनचित्पुरुषेणार्गी मुगन्धद्रव्यस्य होनः क्रियते तथुकी वायुद्रस्थमनुष्यस्य घूरणेन्द्रयेण मयुक्ता भवति। मेरत्रमुगंधावायुर्स्तोति जान्तर्येव । अनेन विज्ञायते वायुना रह मुगन्धं दुर्गन्धं च द्रव्धं गच्छतीति तथ्यदा म हृरं गच्छति तदः तस्य घाणेन्द्रियमं यागा न भवति पुनर्बालबुद्धिनां भनी भवति म सुगंधा नास्तीति परन्तु तस्य हुतस्य पृथ्यभूतस्य वायुस्यस्य मुगन्धयुक्तस्य दृव्यस्य देशान्तरे वर्त्तमागत्वान्तर्ने विज्ञायते । अन्यद्पि खलु होनकरणस्य बहुविधमुत्तम्य फलमस्ति तद्विचारेण बुधैविज्ञेयमिति ।।

#### भाषार्थ

श्रीर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश में सुगंध चीजों को श्राग्न में होम किया हो। उस सुगन्ध से युक्त जो बायु है सो होम के स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उस को यह ज्ञान होता है कि यहां मुगन्ध वायु है। इस से जाना जाता है की द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है और वह वायु के साथ मुगन्ध और दुर्गन्ध युक्त मून्म होके जाता आता है परन्तु जब वह द्रव्य दूर चला जाता है तब उस के नाक इन्द्रिय से संयोग भी लूट जाता है फिर वाल- बुद्धि मनुष्यों को ऐसा अम होता है कि वह मुगन्धित द्रव्य नहीं रहा परन्तु यह उन को अवश्य जानना चाहिये कि वह मुगन्ध द्रव्य आकाश में वायु के साथ बनाही रहता है। इन से अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं उन को बुद्धिमान लोग विचार से जान लेंगे।

यदि होमकरणस्यैतत्मलमस्ति तद्भोमकरणमान्ने ग्रैव किथति पुनस्तत्र वेदमन्त्राणां पाठः किमर्थः क्रियते । अत्र व्रृमः । एतस्यान्यदेव फलमस्ति । किम् । यथा हस्तेन होमो नेन्ने ग्र दर्शनं त्वचा स्पर्शनं च क्रियते तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठचन्ते । नत्पाठेने श्वरस्तुतिप्रार्थना पासनाः क्रियन्ते । होमेन किं फलं भवतीत्यस्य ज्ञानं तत्पाठानुष्ठत्या वेदमन्त्राणां रक्षणमीश्वरस्यास्ति त्वसिद्धि-श्व । अन्यञ्च सर्वकर्मादावीश्वरस्य प्रार्थना कार्य्यत्युपदेशः । यज्ञे तु वेदमन्त्री-चारणात्सर्गत्रैव तत्प्रार्थना भवतीति वेदितव्यम् ॥

## भाषार्थ

प०-होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है फिर वहां वेदमन्त्रों के पड़ने का क्या काम है ? उ०-उनके पड़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प०-वह क्या है ? उ०-जैसे हाथ से होम करते. आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं वैसे ही वाणी से वेदमन्त्रों को भी पड़ते हैं क्योंकि उन के पड़ने से वेदों की रक्षा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना होती है तथा होम से जो २ फल होते हैं उन का स्मरण भी होता है वेदमन्त्रों के वारवार पाठ करने से वे कगठस्थ भी रहते हैं और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न होजाय क्योंकि ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता है सो वेदमन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उस की प्रार्थना सर्वत्र होती है इसलिये सब उत्तम कर्म वेदमन्त्रों से ही करना उचित है।

कश्चिदत्राह वेदमन्त्रेशचारणं विहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा किं दूषणमस्तीति । अत्रोच्यते । नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्प्रयोजनं सिष्यति । कृतः । ईश्वरोक्ताभावान्निरतिशयसत्यविरहाच । यद्यद्धि यत्र क्वित्सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्सर्वं वेदादेव प्रस्तिमिति विक्वेयम् । यद्यत्सस्यनृतं तत्तद्वनीश्वरोक्तं वेदाद्धिश्चिति च । अत्रार्थे मनुराह त्वमे होस्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ॥ अन्विन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्य्यतत्त्वार्थवित्प्रभा ॥१॥
अ० १ श्ला० ३ । चातुर्वग्यं त्रयोलोकाश्यत्वारश्चाश्रमाः पृथक् । भृतं भव्यं भविष्यम् सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥ २ ॥ विभक्तिं सर्वाभृतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ॥ तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तारस्य गाधनम् ॥३॥ अ०१२ हो०९७ । ९९ ॥

#### भाषार्थ

प्र०-यज्ञ में वेद मन्त्रों की छोड़ के दूसर का पाठ करे ती क्या दोष है ? उ०-श्रन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा ईश्वर का व-चन सर्वथा आन्तिरहित सत्य होता है वसा अन्य का नहीं और जो कोई वेदों के अनु-कूल अर्थात् आत्मा की शुद्धि आप पुरुषा के अन्था का बोध और उन की शिचा से वेदों को यथावत् जान के कहता है उस का भी वचन सत्य ही होता है और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक २ नहीं हो सक्ता इस से यह निश्चय है कि जहां २ सत्य दीखता और मुनने में आता है वहां २ वेदों में से ही फैला है और जो २ मिथ्या है सो २ वेद से नहीं किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि जो ईश्वरोक्त अन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता । इस / विषय में मनु का प्रमाण है कि ( त्वमे ॰ ) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयम्भु जो सनातन वेद हैं जिन में असत्य कुछ भी नहीं और जिन में सब सत्यविद्याओं विधान है उन के अर्थ को जाननेवाले केवल आपही हैं ॥ १॥ ( चातु० ) अर्थात् चार वर्गा, चार आश्रम, भूत भविष्यत् और वर्त्तमान आदि की सब विद्या वेदीं से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥ २ ॥ क्योंकि ( विभक्ति ) यह जो सनातन वेद शास्त्र है सब विद्यात्रों के दान से संपृण प्राणियों का धारण और सब मुखों को प्राप्त करतः है इस कारण से हम लोग उस को सर्वथा उत्तम मानते हैं और इसी प्रकार मानना चाहिये क्योंकि सब जीवों के लिये सब मुखों का साधन यही है।।

किं यद्वानुष्ठानार्थं भूमि खनित्वा वेदिः प्रणीतादीनि पात्राणि कुश-हणं यद्वशाला ऋत्विजप्रचैतत्सर्व करणीयमस्ति । अत्र ब्रूमः । यद्यदाव-प्रयक्तं युक्तिसिद्धं तत्तत्कर्त्तद्यं नेतरत् । तद्यथा । भूमिं खनित्वा वेदीरचनी-या तस्यां होमे कृतेऽग्नेस्तीव्रत्वाद्धनं द्रव्यं सद्यो विभेदं प्राप्याकाशं ग-रुखति । तथा वेदिदृष्टान्तेन जिकासचतुष्कोसगोलप्रयेनाद्याकारवत्करणा-द्रे सागणितमपि साध्यते। तत्रचेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणितविद्यापि तदेव दैविमितिबोध्यम् । सा एषा देवतोपपरीक्षाऽतीता आगामिनी चास्ति । अत्रोच्यते । ऋषिरीप्रवरः । सर्वहृग्यत्कामोयं कामयमान इम्मर्थमुपदिशेयनिति स यत्कामः । यस्यां देवतायामार्थपत्यमर्थ स्य स्वामित्वमुपदेष्टु मिच्छन्
सन् स्तृति प्रयुक्ति तद्र्थं गुणकीर्त्ता प्रयुक्तवानस्ति स एव मन्त्रस्तद्दे वतो मवित । किंच यदेवार्धप्रतीतिकरणं देवतं प्रकाप्त्यं येन भवित समन्त्रो देवताशबद्धास्योस्तीति विद्वायते । देवताभिधा ऋची याभिर्विद्वांसः सर्वाः सत्य
विद्याःस्तुवन्ति प्रकाशयन्तिः ऋचस्तुताविति धात्वर्थयोगात्। ताः श्रुतयस्तिविधास्त्रिप्रकारकाः सन्ति परीक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिवयञ्चेति । यासां देवतानामृचां परोक्ष कृतोऽधौस्ति ताः परोक्षकृता यासां प्रत्यक्षमर्थौ । हप्यते ताः प्रत्यक्षकृता ऋची देवताः ।। आध्यात्मिवयञ्चाध्यात्मं जीवात्मानं तद्नतयामिणं परमेष्ठवरं च प्रतिपादितुमद्दां या ऋची मन्त्रास्ता आध्यात्मिक्यश्रेति एता एवकर्मकारहे देवताश्वदार्थाः सन्तीति विद्वयम् ।।

#### भाषार्थ

( कर्म एं ० ) वेदमन्त्रीं करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमधपर्यन्त सब यज्ञीं की शि-ल्प विद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात् प्राप्ति होती और कर्मकाएड को लेके मोक्तपर्यन्त सुख मिलता है इसी हेतु से उन का नाम देवता है (अथातों) दैवत उन को कहते हैं कि जिन के गुणें। का कथन किया जाय अर्थात् जो २ संज्ञा जिन २ मन्त्रों में जिस २ अर्थ की होती है उन २ मन्त्रों का नाम वही देवता होता है। जैसे-( अगिनंद्तं ) इस मन्त्र में अगिन शब्द चिन्ह है यहां इसी मन्त्र की अगिन देवता जानना चाहिये। ऐसे ही जहां २ मन्त्रों में जिस २ शब्द का लेख है वहां २ उस २ मन्त्र को ही देवता समभाना होता है इसी प्रकार सर्वत्र समभा लेना चाहियें सो (देवताराब्द से जिस २ गुए। से जो २ अर्थ लिये जाते हैं सो २ निरुक्त और बाह्मएएं दि अन्थों में अच्छी प्रकार लिखा है ॥ इस में यह कारण है कि ईश्वर ने जिस २ अर्थ का जिस २ नाम से वेदों में उपदेश किया है उस २ नाम वाल मन्त्रों से उन्हीं ऋथीं को जानना होता है। सो वे मन्त्र तीन प्रकार के हैं। उन में से कई एक परोद्धा अर्थात् ु अप्रत्यत्त अर्थ के । कई एक प्रत्यत्त अर्थात् प्रसिद्ध अर्थ के और कई एक अध्यातिक अर्थात् जीव परमेश्वर और सब पदार्थी के कार्य्य कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे क्या आया कि त्रिकालम्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं उन के विधान करने वाले मन्त्र ही हैं इसी कारण से इन का नाम देवता है।

त्येनादिष्टदेवतामन्त्रास्तेषु देवतापपरीक्षा यद्दीवतः स यज्ञी वा यज्ञाङ्गं या तद्देवता भवन्त्यथान्यत्र यज्ञात्माजापत्या इति याज्ञिका नाराशंसा इति नैसक्ता अपि वा सा कामदेवता स्यात्मायोदेवता वास्तिस्वाचारी बहुलं लोके देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं पितृदेवत्यं याच्चदैवता मन्त्र इति ॥ नि० अ०९ स० ४ (तद्येनादि०) तत्तरमाद्येवत्यमादि० इदेवता मन्त्रा अर्थान्न विशेषता देव-ताद्र्यनं नामार्थो वा येषु दृश्यते तेषु देवतापपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते । यत्रा विशेषो न पश्यते तद्येवं प्रज्ञो देवता यक्षांक्र्यं वेत्येतद्देवतास्यमिति विद्यायते । ये सलु यज्ञाद् यत्र प्रयुज्यन्ते ते वै प्रालापत्याः परमेश्वरदेवता-का मन्त्रा भवन्तीत्येवं याज्ञिका सन्यत्ते । अत्र व विकल्पोस्ति नाराशंसा मनुष्यविषया इति नैक्ता ब्रुवन्ति । तथा या कामना सा कामदेवता भवतीति सक्काचा लोकिका जना ज्ञानन्ति । एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण लोक्के बहुलमाजारोस्ति । क्विद्वदेवत्यं कर्ममावदेवत्यं विद्वद्वेवत्यं वित्वद्वेवत्यं कर्ममावदेवत्यं विद्वद्वेवत्यं कर्ममावदेवत्यं विद्वद्वेवत्यं वित्वद्वेवत्याः सत्यतस्तिषामुणकारकत्तं त्वमा ज्ञामेव देवतात्वमस्तीति विद्यायते । मन्त्रास्तु सलु यज्ञसिद्धये मुख्यहेतुत्वाः द्याच्चदेवता एव मन्तीति विद्यायते । सन्त्रास्तु सलु यज्ञसिद्धये मुख्यहेतुत्वाः द्याच्चदेवता एव मन्तीति निष्वीयते ॥

#### भाषाध

जिन २ मन्त्रों में सामान्य अर्थात जहां २ किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दील पड़ता वहां २ वज्ञ आदि की देवता जानना होता है ( अगिनमीळे ) इस मन्त्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ निला है अर्थात् एक तो अगिनहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त दूसरा प्रकृति से लेके प्रथिवी पर्य्यन्त जगत् का रचन रूप तथा शिल्पिविद्या और तीसरा सत्यक्ष आदि से जो विज्ञान और योगरूप यज्ञ है येही उन मन्त्रों के देवता जानने चाहियें तथा जिन से यह यज्ञ सिद्ध होता है वे भी उन यज्ञों के देवता है और जो इन से भिन्न मन्त्र है उन का प्राजापत्य अर्थात् परभेश्वर ही देवता है तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उन के मनुष्य देवता है इस में बहुत प्रकार के विकल्प हैं की कहीं पृथींक्त देवता कहाते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं पिता कहीं विद्वान् कहीं अतिथि और कहीं श्राचार्य देव कहाते हैं परन्तु इस में इतना मेद है कि ( यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं है। क्यान्त

अत्र परिगणनं गायत्रयादिच्छन्दोन्विता नन्त्रा ईप्रवराक्षा यक्षः यक्षाक्षं प्रकापतिः परमेश्यरः नराः कामः विद्वान् अतिथिः नाता पिता आचारयं- प्रचेति कर्मकार्ण्डादीन्प्रत्येता देवताः सन्ति । परन्तु मन्त्रेप्रवरावेव याक्षदेवते भवत इति निष्चयः ॥

## भाषार्थ

जो २ गायच्यादि छन्दों से सुक्त वेदों के मनत्र, उन्हीं में ईश्वर की माजा, यज्ञ और

उन के अक अर्थात् साधन, प्रजापित जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, बिद्वान्, अति-थि, माता, पिता और आचार्य. ये अपने २ दिन्यगुणों से ही देवता कहाते हैं परन्तु यज्ञ में तो वेदों के मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना है ।।

अन्यन्न । (देशे दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा ।नि० अ०९ सं० १५ । मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात् निरूठ अ०९ सं०१२ ।
असार्थः । (देवो दानात्०) यत्स्यस्यत्विन्वृत्तिपूर्वन्नं परस्वत्वोत्पादमं तद्दानं भवति (दीपनात) दीपनं प्रकाशनं द्योतनमुपदेशादिकं ग । अत्र दानशब्देनेप्रवरे विद्वांसे मनुष्याञ्च देवतासंन्ताः यन्ति । दीपनात्सूर्याद्ये द्योतनान्मातृपित्राचार्यितथयञ्च । तथा द्योः किरणा आदित्यरप्रमयः प्राणमूर्यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स द्युस्थानः प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्यरमेव्वर एवात्र देवोस्तीति विश्वेषम् । अत्रा प्रमाणम् । न तत्र सूर्यां
भाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्युतो भान्ति कुतोयमन्तः ॥ तमेव भान्तमनुभाति
सर्वे तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति । इति कठ० वल्ली ५ मं०१५ । तत्रा नैव
परमेश्वरे सूर्यादयो भान्ति प्रकाशं कुर्वन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रकाशयन्तमनुपञ्चात्रे हि प्रकाशयन्ति । नैव वल्वतेषु किन्तस्यातंत्र्येणप्रकाशोस्तीति ।
अतो सुरुयो देव एकः परमेशवर एवाषास्योस्तीति मन्यस्वम् ॥

#### भाषार्थ

(देवो दाना ) दान देने से देव नाम पहता है और दान कहते हैं अपनी चीज़ दू-सरे के अर्थ दे देने की, दीपन कहते हैं प्रकाश करने की, योतन कहते हैं सत्योप-देश की, इनमें से दान की दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत को सब प-दार्थ दे रक्के हैं, तथा विद्वान मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव क-हाते हैं ( दीपन ) अर्थात् मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से मूर्य्यादि लोकों का नाम भी देव है, तथा माता, पिता, आचार्य और अतिश्व भी पालनविद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं, वैसे ही सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है सो ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्टदेव है अन्य कोई नहीं | इस में कठोपनिपद का भी प्रमाशा है कि सूर्य चन्द्रमा तारे विज्ञली और अगिन ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते किन्तु इन सब का प्रकाश करने वाला एक वही है क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही मूर्य्य आदि सर्व जगत् प्रकाशित हो रहा है इस में यह जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतन्त्र प्रकाश करने वाला नहीं है ( इस से एक परमेश्वर ही मुख्य देव है 11 )

नैनेहेवा आण्नुवनपूर्वप्रशित्। य० अ० ४० मं० ४ । अठा देवशब्देन मनः बच्छानि श्रीजादीनीन्द्रियाणि गृद्धान्ते । तेषां शब्दस्पर्शस्त्रपरसगम्धामां सत्या-सत्ययोश्चार्थानां द्यातकत्वात्तान्यपि देवाः । यो देवः सा देवता देवात्त-छित्यनेन सूत्रेण स्वार्थतस्विधानात् स्तुतिर्हि गुणदेशकीर्तनं भवति यस्य प-दार्थस्य मध्ये या दृशा गुणा वा देश्याः सन्ति तादृशानामेवे।पदेशः स्तुतिर्वि द्यायते । तद्यथा । अयमिनः प्रहृतः सन्नतीवच्छेद्नं करोति । तीद्यथारः स्वच्छे। धनुर्जन्नाम्यमानोपि न शुट्यतीत्यादिगुणकथनमते विपरीताऽसि-निव तत्त कर्त्तं समर्थी भवतीत्यसेः स्तुतिर्वि क्षेया ॥

#### भाषाधं

( नैनहेवा० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का प्रहण होता है जो कि श्रोत्र त्वचा नेत्र जीम नाक और मन ये छः देव कहाते हैं क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सत्य और असत्य इत्यादि अर्थों का इन से प्रकाश होता है और देव शब्द से खार्थ में तल प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है जो २ गुण जिस २ पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं उन २ गुणों का लेख. उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्यसाष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना इस को म्तुति कहते हैं क्योंकि जिनता २ जिस २ में गुण है उतना २ उस २ में देवपन है इस से वे किसी के इष्टदेव नहीं हो। सकते जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अन्दर्श और निर्मल है इस की धार बहुत तेज है और यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं टूटनी इत्यादि तलवार क गुणकथन को म्तुति कहते हैं।।

तद्भद्रयत्रापि विद्योयम् । परंत्वयं नियमः कर्मकागृहं प्रत्यस्ति । उपा-सनाद्वानकागृहयोः कर्मकागृहस्य निष्कामभागेपि च परमेश्वर एवेष्टदेवी-स्ति । कस्मात् । तत्र तथ्यैव प्राप्तिः प्रार्थ्यते । यश्च तस्य सकामा भागोस्ति तत्रेष्टविषयभागप्राप्तये परमेश्वरः प्रार्थ्यते । अतः कारणाद्भेदो भवति परन्तु ने वेशवराष्ट्रयागः क्वापि भवतीति वेदाभिष्ठायास्ति ॥

### भाषार्थ

इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही कर्म उ-पासना और ज्ञानकाण्ड में सब का इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने के योग्य है क्योंकि गुण वे कहाते हैं जिन से कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता है परन्तु सर्वत्र कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग की प्राप्ति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता क्योंकि कार्य्य कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति प्रार्थना उपासना से पूजा करने के योग्य होता है ॥

अत्र प्रमाणम् । माहाभाग्याद्दे वताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्था-रमणी अन्ये देवाः प्रत्यक्रानि भवन्ति । कर्म जन्मान आत्मजन्मान आत्मैवैषां रथी भवस्यात्मा अवता आत्मा युधमात्मेषव आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य। नि० अ०९ खं०४। ( माहाभाग्याद्देवः ) सर्वासां व्यवहारीपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन एव मुरुषं देवतात्वमस्ति । कुतः । आत्मनो माहाभाग्याद्षं।त्सर्वशक्तिमस्तवा-दिविशेषणवत्त्वात् । न तस्याग्रे उन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गग्यं भवतुम-हिति । कुतः । सर्वेषु वेदेष्वेकस्याद्वितीयस्यामहायस्य सर्वत्रव्याप्रस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकारैक्यासना विहितास्ति। अस्मादःये ये देवा उक्ता व-क्ष्यन्ते च ते सर्व एकस्यात्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यङ्गान्ये व भवन्ति । अङ्गमङ्गं प्रत्यञ्चतीति निरुक्तवा तस्यैव सामर्थ्यस्यैकैकस्मिन्देशे प्रकाशिताः सन्ति ते च (कर्मकः)यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्कर्मजन्मामी यत आत्मन इंश्वरस्य सामर्थ्याज्ञातास्तरमादात्मजन्मानश्च सन्ति । अथैतेषां देवानामात्मा परमेश्वर एव रधीं रमणाधिकरणम्। स एवाइवा गमनहेतवः स आयुधं विजयावहिन-पवी वाणा दु:खनाशकाः स एवास्ति । तथा चारमैव देवस्य देवस्य सर्वस्व-मस्ति । अर्थात्सर्वेषां देवानां स एवोत्पादका धाताधिष्ठाता मङ्गलकारी व-त्तंते। नातः परं किंचिदत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम्॥

### भाषार्ध

इस में निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं इन का जन्म कमें और ईश्वर के सामर्थ्य से होता है और इन का रथ अर्थात् जो रमण का स्थान अश्व अर्थात् शीष्ठ मुख प्राप्ति का कारण आयुध अर्थात् सब शतुओं के नाश करने का हेतु और इष्टु अर्थात् जो वाण के समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करनेवाला शक्त है सो एक परमेश्वर ही है क्योंकि परमेश्वर ने जिस २ में जितना २ दिव्यगुण रक्खा उतना २ ही उन द्रव्यों में देवपन है अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन धारण और मुक्ति का देनेवाला है।।

अत्रान्यद्वि प्रमाणम् । ये त्रिंशति त्रयंस्प्रोदेवासी वृहिंशसंदन् । विदन्न-

इंबितासनन् ॥ १॥ ऋ० अ० ६ अ० २ व० ३५ मं० १। त्रयंस्पिश्रेशता-स्तुवत भूतान्यंशाम्यन्त्रजापंतिः पर्मेष्ठयधिपतिरासीत् ॥ २॥ य० अ० १४ मं० ३१ ॥ यस्य त्रयास्त्रंशद्देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा । निधि तम्य को वेद यं देवा अभिरत्तंथ ।। ३ । १ यस्य वर्षास्त्रशह्वा अङ्ग्रे गात्रा विभोज्ञेरे । तान्वे त्र-यस्त्रिशर्देवानेके ब्रह्मविदी दिहां। अ। अधर्व० कां० १० प्रपा० २३ अनु० ४ मं० २३। २७॥ सहै त्वाच महिसान एवैषासेते त्रवस्त्रिश्शत्त्वेष देवा इति। कतमे ते त्रयस्ति रशदित्यष्टी सस्य एकादश कद्रा द्वादणादित्यास्त एकत्रि-**५शदिन्द्रश्चेव प्रजाप**तिञ्च त्रयस्ति ५शाबिति ॥ ३ ॥ कतसे वसव इति । अग्निश्च पृथिवी च वायुद्धानतिरक्षं चाहित्यश द्योश वन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवए-तेषु होद्र सर्वं वस्हितमेतेहोद् अर्वे वासदन्ते तद्यद्दिद्रमर्वं वासदन्ते तस्मा-हुसव इति ॥४॥ कतमे सद्रा इति । वृशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदा-स्मान्मत्योच्छरीराद्त्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥५॥ कतम आदित्या इति द्वादशमासः संबत्यासीत आदित्या एते हीद्रश्सर्व-माद्दामायन्ति तद्यदिद्शमधंसादद्रामाधनित तस्मादादिन्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति । स्तनियस् रेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमस्तनयिव रित्यशनिरिति कतसी यज्ञ इति पशय इति ॥११ कतमे ते म-यों देवा इतीम एव त्रयों लोका एपु हीमें सर्वे देवा इति कतसी द्वीदेवा वि त्यन्नं चैव प्राणप्रचेति कतमोध्यऽधं उति यो यं पत्रत इति॥ ८॥ तदाहुः। यद्यमेक एव पवते । य कथमध्य । धं इति यद्धिमन्निद् सर्वमध्य। भ्रौत्ते नाष्यर्थ न इति । कतम एको देव इति म ब्रह्मत्यदित्याचक्षते ॥ १॥ श० कां० १४। अ०५॥ अधिवामथं। ।। वेद्यन्त्राणामेत्रार्थां त्रास्मणग्रन्धेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्। शाकरयं प्रतियाज्ञवरवयोक्तिः। त्रयक्तिंशदेव देवाः सन्ति। अच्टी वसवः। एकादशहद्राः । द्वादशाहित्याः । इन्द्रः प्रजापित्रचेति । तत्रा ( वसवः ) अ-मि: । पृथित्रो । वाषुः । अन्त्रितम् । अन्दित्यः । छोः । अन्द्रमाः । नक्षणाणि च । एते षामघ्टानां वसुमंज्ञा कृतास्ति ।आदित्यः सूर्यलोकस्तस्य प्रकाशोस्ति (द्यौः सूर्यंसन्निधी प्रधिव्यादिषु वा)। अग्निलीकीऽस्त्यन्तिरेव (कुत एते वसः व इति ) यद्यस्मादेतेष्वण्टस्वेवेदं सर्वं सम्पूर्णवसु वस्तुभातं हितं धृतमस्ति । किंच सर्वेषां वासाधिकरणानीम एव छोकाः मन्ति । हि यतप्रचेदं वासयन्ते सर्वस्यास्य जरती वासहेतवस्तस्मातकारणाद्य्याद्यी वसुसंश्वकाः सन्तीति

बाहुरुयम्। ( एकादशरुद्राः ) ये पुरुषेस्मिन्देहे-प्राणः । अपानः । व्यानः । समानः । उदानः । मागः । कूर्मः । कुकलः । देवदत्तः । धनञ्जयश्च । इमे दश प्राणा एकादशम आत्मा सर्वे मिलिस्वैकादश सद्रा भवन्ति । कृत एते सद्रा 📏 इत्यन्नाह। यदा धिस्मिन्कालेऽस्मानमरणधर्मकाच्छरीसादुरक्रामन्तानिःसरन्त रान्ते। प्रेत्यनन्तरं मृतकसम्बन्धिनी जनांम्ते रेप्यन्ति यती जना सदन्ति। तस्मात्कारणादेते रुद्राः सन्तीति विश्लेयम् । (द्वादशादित्याः ) चैत्राद्या फाल्गुनान्ता द्वादशसासा आदिन्या विशेयाः । कृती हि यत गृते सर्व जग-दाद्दाना अर्थादासमन्तादगृष्णम्तः प्रतिक्षणपुत्पन्नस्य वस्तुन आयुपः प्र-लयं निकटमामयन्ता यन्ति पुरुष्णित चक्रवर् अवणेतिः सरीत्तरं जातस्य व स्तु लोऽवयवशिधिलतां परिणाभेन प्राप्यकीत सम्लान्कारणान्मासानामादि-त्यसंद्या कृतास्ति । इन्द्रः परमैश्वर्यं धारातस्त्रस्तरित्सुरशनिविद्युदिति । म जापतिर्यंतः पशवदति । प्रजायाः यालनहेतुन्वान्धभूवां यज्ञस्यच प्रजापति-रिति गै।णिकी मंज्ञा कृतास्ति । एते सर्वे विकेटका प्रयास्त्र शहेका सवन्ति । देवा दानादित्यादिनिकक्तवा स्थेतिषु व्यववादिकसेवदिवन्तं वेषजनीयम्। त्रयो खीकास्त्रयो देवा: । के स इत्यकाह जिस्तकाकाय: । धामानि त्रयाणि भवनित स्थानानि नामानि जम्मानीति । निः अश्र सं १२० मधी लोका एत एव। वागेवायं लोको सनी-तरिकलीकः प्राणीऽसी लीकः ॥ श्र कां १४ अ० ४ एतेषि त्रयो देवा ज्ञातव्याः ॥ द्वी देवावानं प्राणक्षीति । अध्यर्धो ब्रह्माएडस्थः सूत्रात्मारुयः सर्वजगति। वृद्धिकरःवाद्वागर्वेवः । किमेति गर्व एवे।पास्याः सन्तीः त्यत्राह । नैव किंतु ( स तन्त्र ) चल्दं अगक्त अर्वशक्तिमत्सर्वस्थेष्टं सर्वोः पास्यं सर्वाधारं मर्वेठवापकं सर्वकारतस्य न हिन् सच्चित्र लन्द्स्वस्पनजं न्याय-कारीत्यादिविशेषणयुक्तं ब्रह्माध्य सम्बिके दिवसतुच्यि शा वदीक्तिसद्वान्तः प्रकाशितः परमेश्वरी देवः नवंतनुष्येतपार्योश्वालि मन्यध्वम् । ये वेदोक्तमा-गंपरायणा आध्यास्त सबंदितसीबीणासनं चक्रुः कुद्धित करिष्यन्ति च । अ-स्माद्भिः नस्य स्टकरके ने पासनेन चानार्थ्यवमेत्र मनुष्येषु भिष्यतीति निश्च-यः । अत्र प्रमाणम् । आत्रेश्वियोणासीत स वान्यमात्मनः विश्वं ब्रुवागां ब्रुयात् प्रियश्ररोत्साती तीश्वरी ह तथेव स्यादातात्त्वतेव जियमुपासीत स य आत्मा-नमेव प्रियमुपारते न हार्यप्रियं प्रमापुतं नवति । मोत्यां देवतामुपास्ते न स वेद यथा पशुरेवरंश सर्वानाम् ॥ शत्र कांत्र ५४ अत्र ४। अनेनार्यी तिहासेन विकार्ते न परभेशाई जिहासान्यस्पेरकाकात्वकारे सामरिनाति ॥

#### भाषार्थ

अब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं जैसा ब्राह्मण मन्थीं में वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है ( त्रयीक्षशत्० ) ऋर्थात् व्यवहार के ये ( २३ ) तेवीस देवता हैं ( = ) आठ वसु (११) ग्यारह रुद्र (१२) बारह आदित्य एक इन्द्र श्रीर एक प्रजापति। उन में से श्राठ वसु थे हैं-श्रीन, पृथिवी, वायु, श्रन्तरित्त, श्रादित्य, द्योः, चन्द्रमा त्रीर नद्दत्र; इन का वसु नाम इस कारण से हैं कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और ये ही सब के निवास करने के स्थान हैं (११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं जो शरीर में दश प्राण हैं अर्थात् प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त. धनव्जय और ग्यारहवां जीवारमा है वर्षोंकि जब वे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उस के सम्बन्धी लोग रोते हैं वे निकलते हुए उन को रु-लाते हैं इस से इन का नाम रुद्र है इसी प्रकार आदित्य बारह महीनों की कहते हैं क्योंकि वे सब जगत् के पदार्थी का आदान अर्थात् सब की आयु को महरा करते चले जाते हैं इसी से इन का नाम ऋादित्य है एस ही इन्द्र नाम बिजुली का है क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्थ की विद्या का मुर्य हेतु है स्त्रीर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उस से वायु और वृष्टि जल की युद्धिद्वारा प्रजा का पालन होता है तथा प्राभी की यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण है कि उन से भी प्रजा का जीवन होता है ये सब मिल के अपने २ दिव्य गुणों से तेतीस देव कहाते हैं और तीन देव स्थान नाम और जनम को कहते हैं। दो देव अन और प्राण को कहते हैं। अध्यर्धदेव अर्थात जिससे सब का धारण श्रीर वृद्धि होती है जो मुत्रात्मा वायु सव जगत् में भर रहा है उस को श्रध्यर्ध-देव कहते हैं। प्र०-क्या ये चालीस देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं ? उ०-इन में से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये थे सब देव हैं और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। इस में यह प्रमाण है ( स ब्रह्म ० ) जो सब जगत् का कर्ता सर्वशक्तिमान् सब का इष्ट सब को उपासना के योग्य सब का धारण करने वाला सब में व्यापक और सब का कारण है जिस का त्रादि त्रन्त नहीं और जा सिचदानन्दस्वरूप है जिस का जन्म कभी नहीं होता श्रीर जो कभी अन्याय नहीं करता इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिस का प्रति-पादन किया है उसी को इष्ट देव मानना चाहिये और जो कोई इस से भिन्न को इष्ट देव मानता है उस को अनार्य अर्थात् अनाड़ी कहना चाहिये क्योंकि ( आत्मेत्ये ) इस में आय्यों का इतिहास शतपथनाहाए में है कि परमेश्वर नो सब का आत्मा है सब मनुष्यों को उसी की उपासन। करनी उचित है इसमें जो कोई कहै कि परमेश्वर को छोड

के दूसरे में भी ईश्वरबृद्धि से प्रेमभक्ति करना चाहिये तो उससे कहै कि तू सदा दुःखी होके रोदन करेगा क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनन्द में ही रहता है। जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुड़ भी नहीं जानता इसिलिये वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात् गया के समान है। इससे यह निश्चय हुआ कि आर्थ्यलोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आये हैं।

अतः फिलार्थायं ज्ञातः । देवशब्दे दिवुधातीर्थे दशार्थास्ते संगता भारि वन्तीति । तद्यथा क्रीडा । विजिगीया । ब्यवहारः । द्युतिः । स्तृतिः । सोदः । सदः । स्वप्नः । कान्तिः । गितियं ति । एषामुभयत्र समानार्थत्यात् । परंत्वनयाः सर्वा देवताः परमेश्वरप्रकाष्ण्यः सन्ति स च स्वयंप्रकाशोस्ति । तत्र क्रीडनं क्रीडा । दुष्टान् विजेतुनिच्छा विकिगीया । व्यवह्रियन्ते यस्मिम् व्यवहरणं व्यवहारः । स्वप्नो निद्रा। सदो ग्लेपनं दीनता । एते मुख्यत्या लौकिकव्यवहारवृत्तयो भवन्ति । तिहा। सदो ग्लेपनं दीनता । एते मुख्यत्या लौकिकव्यवहारवृत्तयो भवन्ति । तिहा । स्वित्विद्वित्ते वाद्य सर्वत्रानु तीनत्या सर्वे। अत्रापि नैत्र सर्वथा पश्मेश्वरस्य त्याणी भवित तस्य सर्वत्रानु तीनत्या सर्वे। त्यादकाथारकः वात् । तथा द्युतिद्योत् ने प्रकाश नस्तृति गृणेषु गुणकथनं स्थापनं च मोदो हथः । प्रसन्ति कान्तिः शामा । गितर्ज्ञां ने मनना प्राप्तिरविति । एति परमेश्वरे मुख्यस्त्या यथावत्संगच्छन्ते । अतीन्यत्र तत्कत्त्या गौग्रा हत्या वर्तन्ते । एतं गिरुषा मुख्यस्या यथावत्संगच्छन्ते । अतीन्यत्र तत्कत्तया गौग्रा हत्या वर्तन्ते । एतं गौणमुख्याभ्यां हितुभ्यामुभ्यत्र देवतात्वां सम्यक् प्रतीयते ।।

# भाषार्थ

इससे यह सिद्ध हुआ कि दिनु धानु के जो दश अर्थ है वे व्यवहार और प्रमाय इन दोनों अर्थ में यथावत घटते हैं क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों में अच्छे प्रकार से की है। इन में इतना भेद है कि पूर्वोक्त वमु आदि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है इससे वही एक सब का पृज्य देव है। और दिनु धानु के दश अर्थ ये हैं कि एक कीड़ा जो खेलना दसरा विजिशीपा जो रुत्रओं को जोतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि दो प्रकार का है एक बाहर और दूसरा भीतर का चौथा, निद्रा और पांच्या गत, ये पांच अर्थ मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं क्योंकि अनि आदि ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु हैं परन्तु परमेश्वर का त्याग इस में भी सर्वथा नहीं होता क्योंकि विव उसी की व्यापकता और रचना से दिव्य गुण वाले हुए हैं तथा द्युति जो प्रकार कार करना, स्तुति जो गुणों का कीर्चन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गिद जो

ज्ञान गमन और प्राप्ति हैं, ये पांच अर्थ परमेक्षर में मुख्य करके वर्तते हैं क्योंकि इन से भिन्न अर्थों में जितने २ जिन २ में गुए। हैं उतना २ ही उनमें देवतापन लिया जाता है। परमेक्षर में तो सर्परिक्त नत्त्वादि सब गुए। अनन्त हैं इस से पृज्य देव एक वही है ।।

अत्र केचिदाहुः । वेदेषु जडचेतनयोः पूजाभिधानाद्वेदाः संशयास्पदं प्रा
साः सन्तीति गम्यते । अत्रोच्यते । मैतंश्रीम । ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्त्रा
तंत्र्यस्य रक्षितत्वात् । यथा चक्षुसि रूपग्रहणशक्तिस्तेन रिक्षतास्ति । अत
चक्षुष्मान् पश्यति नैवान्धश्चेति व्यवहारोस्ति अत्रकशिषद् ब्रुधान्नेत्रेण सृष्यं।

दिभिष्रच विनेश्वरो रूषां कथां न दर्शयतीति यथा तस्य व्यर्थेय शङ्कास्ति

तथा पूजनं पृजा सत्कारः प्रियाचरणसन्कूलाचरणं चेत्याद्यः पर्थाया भ
वन्ति । इयं पूजा चक्षुषोधि सर्वे जंनैः क्रियत एवमग्नवादिषु यावद्यंद्यौतक
त्वं विद्याकि गिर्योगित्वां चास्ति तावद्देवात्वमण्यस्तु नात्र काचित्कांतरस्ति

कुतः वेदेषु यत्रोपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वनेश्वरस्यैव ग्रहणात्।।

#### भाषार्थ

प्र०-इस विषय में कोई २ मनुष्य एसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन से एक ईश्वर की पूजा तिद्ध नहीं हो। सकती क्योंकि उन में जह और चेतन की पूजा लिखी है इस से वेदों में सदेह सहित कथन मालुम पत्रता है। उ०-ऐसा श्रम मत करो क्योंकि ईश्वर ने पदार्थी के बीच में स्वतन्त्र मुल स्कर्य है। जैसे उसने थांख में देखने का सामर्थ्य रक्खा है तो उससे दीलाता है। यह लोक में व्यवहार है इस में कोई पुरुष्ण ऐसा कहे कि ईश्वर नेज और मृत्य के विना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है। जैसे यह रोका उसकी व्यथं है वेसे ही पृजाविषय में भी जानना क्योंकि जो इसरे का सत्कार प्रियाचरण अर्थात् उस के अनुकृत काम करना है इसी का नाम पृजा है सो सब मनुष्यों को करनी उचित है इसी प्रकार अर्थन श्रमाद पदार्थों में जितनार अर्थका प्रकाश दिव्यगुण कियासिद्धि और उपकार लेने का सन्भव है उतना २ उनमें देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं हो सकती क्योंकि वेदों में जहां विदासनाव्यवहार लिया जाता है वहां २ एक अदितीय परमेश्वर का ही श्रहण किया है।।

तत्रापि मतद्वयं विग्रहवत्यनिग्रहवदेवताभेदात्। तत्त्रोभयं पूर्वप्रतिपा-दितम्। अन्यव। मातृद्वेषा भव पितृदेषो भव आचार्यदेखो भव अतिथि-देवो भव। प्रपा० ७ अनु० ११। त्वभेव प्रत्यक्षं ब्रह्माति त्वामेव प्रत्यक्षं क्रह्म वदिष्यामि। प्रपा० ७ अनु० १॥ इति सर्वामनुष्यापास्याः पंचदेवता- स्तैत्तिरीयोपनिषद्युक्ताः । यथात्र मातापितरावाचार्योऽतिथिञ्चेति मश-रीरा देवताः सन्ति ॥ एवं सर्वथा निःशरीरं ब्रह्मास्ति ॥ भाषार्थ

इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है। एक मूर्तिमान् और दूसरा अमृतिमान्। + जैसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो मृत्तिमान् देवता हैं और पांचवां परबंध अमृत्तिमान् है अर्थात् उस की किसी प्रकार की मृत्तिं नहीं है। इस प्रकार से पांच देव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है।

तथैत्र पूर्वोक्तासु देवनास्विगिष्धिव्यादित्यचन्द्रमे।नक्षत्राणि चेति पञ्च वसको विग्रह्वत्यः मन्ति । एवमेकाद्शमद्रा द्वादणादित्या मनः पष्ठानि क्वानिष्ट्रियाणि वायुग्नतिक्षं टोर्मन्त्राण्चेति शरीररहिताः । तथास्तनिय-त्नुविधियक्षौ च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिष्शरीरभेदेन देवताद्वयं भवति । तजौतासां व्यवहारे।पयागित्त्रमात्रमेव देग्तात्वं गृद्धते। इत्यमेव मातृपिजााचाय्यांतिर्थानां व्यवहारे।पयागित्वं परमार्थप्रकाशकत्वं चैतावनमानं च । परमेश्वरस्तु खित्त्विष्टे।पयागित्वेनैवे।पास्यास्ति । नाता-वेदेषु द्यपरा काविदेवता पूज्यापास्यत्वेन विवितास्तीति निश्चीयताम् ॥

#### भाषार्थ

इसी प्रकार पूर्वीक्त आठ वमुश्रों में से अग्नि. पृथिवी. आदित्य. चन्द्रमा और न-हात्र ये पांच मृर्तिमान देव हैं और ग्यारर रुद्र. बारह आदित्य. मन, अन्तिरिक्त, बायु, यो और मन्त्र. ये मृर्तिर्गहत देव हैं. तथा पांच ज्ञानिन्द्रियां विज्ञली और विधियज्ञ ये सब देव मृत्तिमान और अगृत्तिमान मी हैं अ इस से साकार और निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं में जाननी चाहिये इन में से पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में तथा माता पिता आचार्य और अतिथियों का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करना मात्र ही देवपन है और एसे ही मन और इन्द्रियों का उप-योग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है परन्तु सब ननुष्यों को उपासना करने के योग्य एक परमेश्वर ही देव हैं।।

अत इरातींतताः के विराध्यां यूरोपलगडवासिनश्च भौतिकदेवतानाः मैव पूजनं वेदेष्वस्तीत्यूचुर्वदन्ति च तदछीकतरमस्ति। तथा यूरोपलगडवासिना

ं अः इन्द्रियों की शक्तिरूप द्रव्य अम् र्जिमान् और गोलक मूर्जिमान् तथा विद्युत् और विधि-यज्ञ में जो २ राज्द तथा ज्ञान अमूर्जिमान् और दर्शन तथा सामग्री मृर्जिमान् जानना चाहिये । बह्व एवं वर्गन्त पुरा स्वार्थ्य भैतिकदेवतानां पूत्रका आसन् पुनस्ताः संपूष्य संपूष्टय च बहुकालान्तरे परमात्मानं पूष्टयं विदुरिति तद्प्यसत्। तेषां सुष्ट्यार-स्थमारभ्यानेकैरिन्द्रवहणान्यादिभिनामिर्वदोक्तरीत्येश्वरस्यैवोपासनामुख्या-नाचारागमात् ॥

# भाषार्थ

प्र०-कितने ही आज काल के आर्थ और यूरे।पदेश वासी अर्थात् अंगरेज़ आदि लोग इस में एसी शंका करते हैं कि वेदों में प्रविव्यादि भूतों की एजा कही है। वे लोग यह भी कहते हैं कि पहिले आर्थ लोग भूतों की पूजा करते थे, फिर पूजते २ बहुत काल पीछे उन्हों ने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था। यह उन का कहना भिथ्या है क्यों- कि आर्थ लोग साप्ट के आरम्भ से आज पर्यन्त इन्द्र बहुण और अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उगायना करते चते आये हैं। इस विषय में अगेक प्रमाण हैं, उन में से थों हें से यहां भी लिखते हैं।

अत्रा प्रमाणानि । (अभिन्नी०) अस्य मात्रास्य व्यास्याने हि इन्द्रं मित्राम्०। ऋङ्गरत्रोयम् । अस्योपितिमेदान्नि महान्तमात्मानिमत्यादि नि-रूकं च लिखितं तृत्रा दृष्ट्यम् । तथा तदेवाधिस्तदादित्य० इति यक्षुमंतृत्राश्च । तथीशां ने जगत्रत्रथ्यस्पति विषे जित्र्यभने हृष्टे वृषम् । पूषान् यथा वेदं मान् मात्रहृष्टे रेजिता पायुग्दं व्याः स्वस्त्रये ॥ १ ॥ ऋ० अ० १ अ० ६ व० १५ मं ० ६ ॥ हिर्ष्यम् मं समयत्र्वताग्रं भूतस्य ज्ञातः पतिर्कं आसीत् । स दांधार् पृथिशीं व्यापुतमां कर्मे वेतायं हिष्पां विषेम् ॥ ऋ० अ० ८ अ० ७ त० ३ मं० १। इत्याद्यो नव मंत्रा प्रतिद्वपयाः मन्ति । मनद्वे चेत्रमृतं नु विद्वान् गंत्रध्वोधाम् विन् भृतं गृहासत् । त्रीशिषदानि निहिता ग्रहास्य यस्तानि वेद्य स ितः विद्वासत् ॥ शास्त स ना वन्धु त्रिता स विधानः धामानि वेद्य भूतिनि विश्वाने । यत्र तेवा ऋषृत्रमान् ग्रानास्तृति । धामे अध्ये प्रति । धामानि वेद्य भूतिनि विश्वाने । यत्र तेवा ऋषृत्रमान् ग्रानासत्ति । याप्यत्राना । वास्याना । वा

तदें अनि तस्यो ने ति तद्यूरे तद्यो नि के । तद्यत्र सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥७॥ य० अ० ४० मं० ५ । सःपर्थ्यगाच्छुक्रमकायपत्रणामित्यादि च ॥ य इमा विश्वा भुवनानि जुर्वदृष्टिहाँनान्यसीदत् पिता नः ।स आशिषा द्रविणामिन्छमानः 🖟 पथमुच्छदवर्गा २ ॥ श्राविवेश ॥ ८ ॥ कि १ स्विदासीदधिष्ठानेमारम्भेणं कन् मत्स्वत् कथासीत् । यतो भूमि जनयंन विश्वकर्मा विद्यामाणीनमहिनाविश्वचं-स्ताः ॥ ९ ॥ विश्वतंश्चन्नुष्ट्रत विश्वतो पुरवो विश्वतो बाहुकृत विश्वतंस्पात् । संबाहुभ्यां धर्मति संपत्रवैर्यावाभूमी तुनर्यन्देव एकः ॥ १० ॥ य० अ० १७ मं० १७। १८। १६।। इत्यादया मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति । तथा सामबेदस्यो-त्तराचिके त्रिकम् ११ । व्याभित्वा शुर नांतुमोऽदुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वर्रृशमीशानिभन्द्रतस्थुपः ॥ ११ ॥ नत्वा वाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जानिष्यते ॥ अश्वायन्तो मध्यक्तिन्द्रवाजिनो गव्यं तस्त्याद्वयामहे ॥ १२ ॥ इत्यादयस्य ॥ नासंदामीकोसद्वित्तित्तानी नामीद्रजी नेवियोमावरी-यत । किमार्वरीवः कुट्टकस्य शम्मेलग्भः किमोर्मीदगहेन गर्भीरम् ॥ १३ ॥ उयं-े विसंष्टियंत आवधुव यदि वार्थ यदि वा न । या अस्याध्यंत्रः पर्मेव्योष्टन्त्सो श्रक्तबंद यदि वा न वेदं ॥ १४॥ इत्यन्ताः सम्मन्त्रात्रमुखेदे । प्र० ८ प्र० ७ व० १७ मं॰ १ । ७ ॥ यत्परमम्बमं यश्च मध्यमं प्रजापतिः ससृते विश्वस्पम्। कियंता स्क्रम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशन् कियुत्तद्वंभूव ॥ १५ ॥ यस्मिन्भूमि-रुन्तरिं चोर्यस्मित्रध्य। हिंता । यहारिनश्चनद्रशाः सूर्य्योवात्सितष्टन्त्यापिता स्क्रमभं तं बूंहि कत्यः स्विट्रेम सः ॥ १६ ॥ अथर्व० कां० १० अनु०४ मं० ८ । १२ ॥ इत्यादयोऽधर्व व देपि बहवो मन्त्राः सन्ति एतेषां मन्त्राः पां मध्यात्केषांचिद्धैः पूर्व प्रकाशितः केषांचिद्ये विधास्यतेऽसाप्रसङ्गान्नोच्यते । अणोरणीया- १ न्महतो महोयानात्मास्य जन्ते। निंहिता गुहायाम् । तमकतुः पश्यति स्रीतः शीकी धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ १॥ अशब्दमस्पर्शमक्रपमन्ययं तथाऽरमं नित्यमगन्धावस्य यत्। अन द्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं स्त्युमुखात्ममुख्यते ॥ २ ॥ यदेवे इ तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्विह । सृत्योः सस्- ' त्युमाण्नोति य इह नानेत्र पशाति ॥ ३॥ एकी वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं १९ कपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्यं ये तु पप्यन्ति धीशस्तेषां सुखं शाष्ट्रतः नेतरेषाम् ॥ ४ ॥ नित्या नित्यानां चेतनश्चे तनानामेका बहूनां यो विद्धाति

कामान् । तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषास् ॥ ५॥ इति कठवल्स्यपनिषदि ॥ दिन्योत्त्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरे। स्वजः । अप्राणा स्वमनाः शुभीऽक्षरात्परतः परः ॥६॥ यः सर्वजः सर्व-विद्यस्यैष महिमा भुवि। दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्यामन्यातमा प्रतिब्ठितः ॥१॥ इति मुगडके।पनिषदि हिनानतः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं ने।भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञा-नचनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अर्ष्टमन्यवहार्यमयास्य मलक्षणम चिन्त्यमव्यपदे-र्यमेकातम् प्रत्ययमारं प्रपंचे। पश्चमं शानतं शिवमद्वीतं चतुर्यं मन्यन्ते स आ-त्मा स विज्ञेयः ॥ ६ ॥ इति भागड्यमाप्तिष्ठि ॥ सत्यं ज्ञानमननतं ब्रह्म या वेद निहित् गृहरणात्। परमेऽजोसन्तमागृते सर्वानकामान् ब्रस्मणा सह विपश्चितिति ॥ ९ ॥ इति तैसिरीयोपनिष्दि । ये। वै भूमातत्मुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैवः सुखम्। भूमात्वेय विजिज्ञासितयण्डति । यना नान्यत्यश्यति नान्यच्छ्योति नान्यद्विजानाति सभूमा॥ अथ यत्रान्यत्यश्यन्यच्छ्णो त्यन्यद्विजानाति तद्रपम् । ये। बै मुमा तद्मृतमथ यद्रपं तन्मन्यं १ स भः गवः किसमन्प्रतिष्ठित इति स्वे मिइमिन । इति छान्दे । योपिन विषिद् । वेदोक्तेशानादिविशेषणप्रतिपादिते। जोरणीयानित्याद्युपनिषदुक्तविशेषणप्रः तिपादितश्च यः परमेशवरीक्ति स एटाऽउट्यैः सृष्टिसारभ्याद्यपट्यं नतं यथावद्विदिन्वापासितास्तीति मन्यप्यम् । एवं परब्रस्मविषयप्रकाशकेषु प्रमा णेषु सत्सु यद्भद्दमोक्षमूलरैकक्त गार्थाणां पूर्वकीपवाज्ञानं नासीत्पुनः क माज्ञातिमिति । न तिष्ठिष्टणहणार्हमस्तीति विजानीमः ॥

(इन्द्रं मित्रम् ) इस में चारों वेद शताय आदि चारों बाबए निरुक्त और छः शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्भन ब्रज्ञ के इन्द्र ईशान अग्नि आदि के दोक्त नाम हैं और अग्रोरशीयान इत्यादि उपनिपदों के विशेषणों से जिस का प्रतिपादन किया है उसी की उपासना आर्रणतांग सदा से करने आये हैं इन मन्त्रों में से जिन का अर्थ भूमिका में नहीं किया है उन का आगे वेदभाष्य में किया जायगा और कोई २ आर्य लोग किया यूरोप आदि देशों में रहनेवाले अंगरेज़ कहते हैं कि प्राचीन आर्य लोग अनेक देवताओं और मृतों की पृजा करते थे। यह उन का कहना व्यर्थ है क्योंकि (वेदों और उन के प्राचीन व्याख्यानों में अग्नि आदि नामों से उपासना के जिये एक परमेश्वर का ही बहण किया है जिस की उपासना आर्थ लोग करते थे इस से पूर्वोक्त रंका किसी प्रकार से नहीं आसक्ती।

#### भाष्यम्

किंच हिरएयगर्भः समवर्त्त ताग्रे भृतस्य जातः पति एतन्मन्त्रव्याख्याना-वसरे अयं मन्त्री ऽर्वाची नोस्ति छन्द्स इति शार मगयदेशान्यन्ने भेह मोक्षमृ छरे: स्वकीयसंस्कृतसाहित्याक्षे प्रत्थ एतदिषये यद्कं तन्न संगन्छते। यच वे-दानां द्वी भागावेक इछन्दो द्वितीयो मन्त्र इच तत्र यत्तामान्याधी भिधानं पः रबुद्धिप्रेरणाजन्यं स्वकल्यनया रचनाभावं यथात्ताज्ञातिनी मुखादकस्मान्नि-स्सरेदीहशं यद्रवनं तच्छन्द्इति विश्वयम्।तस्योत्यिश्वसमयएकत्रिशच्छतानि-वर्षाएयधिकाद्धिकानिक्यतीलानि लिथेके नित्रिंशच्छतानि वर्षाणि मन्त्रीत्पत्ती चेत्यनुमानं तेषामन्ति । तहा तै रक्ता वि प्रधायाति । अधितः पूर्वेभिऋं विभिरी-इदोन्तनेत्रतेत्यादीनि जातव्यानि । लिद्द्नण्यस्यथास्ति । कृतः । हिर-ग्यगर्भशब्दस्यार्थज्ञानाभावात्॥ अतः प्रमाणानि । ज्यौतिवै हिरग्यं ज्यो-तिरेपोऽम्तर्थ दिवस्यम्। शर्कार्वः अरु १। केकीकेशावः सयस्तैस्तद्वान्भवति काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा के मीदि जये। ति उच्यति । निश्मश्रस्वंश्रथ॥यशो वैहिर-ग्रम । ऐ३वं३) अ३३ । जगातिरेबायं पुत्रव इ धात्म नवीतिः। धारकां० १४ अ०९। ज्योतिरिन्द्रार्को । शश्कः १२०अ०४ एषामर्थः ज्योतिर्विज्ञानं सर्वः स्वरूपं यस्य स हिरग्यमं एवं च ज्योतिहिरगयं प्रकाशी ज्योतिरम्तं गोक्षो ज्योतिरादित्याद्यः केशा:मकाशकालोकाञ्च यशः स्थाति चंन्ययादञ्च ज्योतिरात्मा जीवञ्च ज्यो-तिरिन्द्रः नृत्यीऽनिक्वैतत्सवं हिर्णयाख्यं गर्भे सामध्ये यस्य स हिर्ण्यगर्भः परमेश्वरः । अती हिरणवगर्भशब्दप्रयोगाद्वेदानामुत्तमत्वं सनातनत्वं तु निश्ची-यते न नर्वानः वः अस्मात्कारणाद्यत्तेमकं हिर्ग्यगर्भशब्दप्रयोगान्मत्रभा-गस्य नवीनत्वं तु द्योति। भवति । कि त्वस्य प्राचीनवन्वे किमपिप्रमाणं नोपलभामहद्दति । तद्भममृलमेश विजेयम् । यश्चोक्तः मन्त्रभागनवीनत्वे अग्निः पूर्वभिरित्यादिकारणं तद्पि ताहशमेव । कुतः । ईश्वरस्य त्रिकाल-दर्शित्वात्। इंश्वरी हि जीन्कालान् जानाति । भूतभ्विष्यद्वनं मानकाल-स्थिमं न्यर्ष्ट् सिर्म नुष्टी मंन्जीः प्रारीस्तर्के श्वविं भिरह्मेवेडची बमूवे भवामि भ विष्यामि चेति विदित्तवेदमुक्तमित्यद्रीयः ॥ अन्यच । ये वेदादिशास्त्रागय-चीत्य विद्वांसी भूतराऽच्यापयन्ति ते प्राचीनाः। ये चाचीयते ते नवीनाः। तैत्र पिभिर्ग्तः परमेश्वर एवेड्योस्यतश्च ॥

# माषार्थ

इसी विषय में डाक्टर मोझमलर साहेब ने अपने बनाये सस्कृत साहित्य अन्थ में ऐसा तिला है कि आर्थ लोगों को कान से अर्थात् बहुत काल के पीछे ईश्वर का जान हुआ था और वेरों के प्राचीन होने में एक भी प्रनाण नहीं मिलता किन्तु उन के निवीन होने में तो अनेक प्रनाण पाये जाते हैं इस में एक हो हिरएयर्ग शब्द का प्रमाण दिया है कि छन्दोगांग स मन्त्रमांग दो सौ वर्ष पीछे बना है और दूसरा मन्त्र उन में से छुन्दोभाग ऐसा है जो सामान्य अर्थ के साथ सम्बन्ध रखता है और दूसरे की भेरणा से प्रकाशित हुआ मालून पड़ता है कि जिस की उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं हो सक्ती और उस में कथन इस प्रकार का है जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात् बचन निकला हो उस की उत्पत्ति में (३१००) इकतीस सी वर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग की उत्पत्ति में ( २२०० ) उनतीम सौ वर्ष हुए हैं उस में ( अगिनः पूर्वेभिः ) इस मन्त्र का भी प्रमाग दिया है स्मा उन का यह कहना ठीक नहीं हो सक्ता वर्षोकि उन्हींने (हिरग्पार्गर्भः०) और (अग्निःपूर्वभिः०) इन दोनी मन्त्री का अर्थ यथावत् नहीं जाना है तथा मालून होता है कि उन की हिरएयगर्भ शब्द नवीन जान पड़ा होगा इस विचार से कि हिरगय नाम है सोने का वह सृष्टि से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है अर्थात् मनुष्यों की उन्नित राजा और प्रजा के प्रवन्ध होने के उपरान्त पृथिवी में से निकाला गया है सो यह बात भी उन की ठीक नहीं हो सक्ती क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह है कि ज्योति कहते हैं विज्ञान की सी जिसके गर्भ अर्थात् स्व-रूप में है ज्योति अमृत अर्थात् मोल है सामर्थ्य में जिस के और ज्योति जो प्रकाश-सक्य मुर्घ्यादिलोक जिस के गर्भ में हैं तथा ज्यानि जो जीवाना जिस के गर्भ अर्थात् सामध्यं में हे तथा यूराः सत्कीति जा धन्यवाद जिम के स्वरूप में है इसी प्रकार ज्योति इन्द्र अर्थात् सूर्य् वायु और अपिन ये सब जिस के सामर्थ्य में हैं एसा जो एक परमेश्वर है उसी का हि गयमर्भ कहते हैं इस हिरगयमर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावत् सिद्ध होता है परन्तु इस से उन का नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सक्ता। इससे डाक्टर मोत्मृलर साहेब का कहना जो वेदों के नवीन होने के विषय में हैं सा सत्य नहीं है और जो उन्होंने ( आनि: पृ-विभि: ) इस का प्रमाण वदी के नवीन होने में दिया है सा भी अन्यथा है क्योंकि इस मन्त्र में वेदों के कत्ता त्रिकालदर्शा ईखर ने मृत मिवप्यत् वर्तमान तीनों कालों के व्यवहारीं को यथावत् जान के कहा है) कि वेश को पड़ के जो विद्वान हो जुके हैं वा जो पड़ते हैं वे प्राचीन और नवीन ऋगि लोग मेरी स्तुति करें तथा ऋषि नाम गन्त्र प्राण और तर्क का भी है इन से ही मेरी स्तुति करनी योग्य है इसी अपदा से ईश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपन और उत्तमण्न तो सिद्ध होता है किन्तु उन हेतु पों से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सक्ता, इसी हेतु से उत्तरर मोत्तपूलर स हेव का कहना ठीक नहीं ॥

## भाष्यम्

अत्र निरुक्तेपि प्रमाणम् । तत्प्रकृतीतरद्वत्तं नसामान्यादित्ययं मनत्रार्थ-वर्षितत्सु तु खलु वेदितृषु भूषो विद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तान्तनुष्या वा ऋषिषूरकारत्व देवानश्चवन्त्री न ऋषिभेविष्यतीति तेभव एतं तकंग्रीषं प्रायच्छन् मन्त्रार्थे चन्ताम्यूहमभ्यू इं तस्माद्यदेव कि चानू नानी।भगू इत्यापे तद्भवति । नि० अ० १३ खं० १२ ॥ अस्यार्थः । ( तत्मकृती ३० ) तस्य मन्त्रा-समूहस्य पर्शब्दाक्ष (समुरायानामितात् परस्परं विशेषाविशेषणतया साला-न्यवृत्ती वर्त्त मानानां मन्त्र 'णामर्थज्ञानिवन्ता भवति । कायं खत्त्रस्य मंत्र सार्थो भविष्यतीत्वभ रूहे। बदुायानिमुख्येनोहा विशयन्नामार्थन्तको मनुष्येण कत्तं द्राः । नैते श्रुतितः श्रवणनाश्रेणीय तकं नात्रेण च पृथक् २ मन्त्राणां निर्व-क्त उयाः । किंतु प्रकल्णानुक् उत्था पूर्वा एसंबन्धेनैव निनतं बक्त उयाः किंव नैदेते वु मन्त्रेद्यन्षे त्रवेदाशुः हानाः करणस्य विद्वः प्रत्यक्ष ज्ञान भन वति। न पावर्ग पारे । प्रदर्शने सुकृत्यस्यस्य न त्रार्थेषु मनुष्येषु पूर्वो विद्यास-हुविद्यान्त्रितः प्रशासीम्युत्तमे। विद्वान् भवति । न तावद्भगृदः सुवर्षम वे-दार्थमिव वक्तु । हं तोत्युक्त सिद्दमस्ति । अत्रेतिहासमाह । पुरस्तात्मदाविन्म-नुष्या ऋषितु मन्त्रार्थद्र दृष्ट्रकामत्स्वतीतेषु सत्स देवान् विद्वे।ऽब्रुग्नपृच्छन् कांत्रसाकं मध्ये ऋषिनं विष्यतीति । तेभ्यः सत्यामः यविज्ञानेन वेदार्थवी-धार्षं चैन तकं वृष्ये ते प्रायक इन् दत्तवन्तोऽयमेव युष्मासु ऋषिनंविध्यती-त्युत्तरमुक्त बन्तः । कथं वृतं ने तकं मन्त्रार्थं विन्ताभ्यृहमभ्यू दम् । मन्त्रार्थे वि-शानकारकम्। अतः कि तिद्धं यः कश्चिः नृ गानी विद्यापारगः पुरुषे । Sम्यू-हति वेदार्थमभ्य हते प्रकाशयते तदेवार्थमृ विप्रोक्तं वेदठ शरूपानं भवतीति मन्तव्यम्। किव यदस्यविद्येनास्य मुद्धिता पक्षपातिना मनुष्येण चान्यु चाते तद्नाषंमनृतं भवति । नैतत्केनाप्याद्त्तं व्यक्ति । कृतः । तस्यान्षेयुक्तत्वात्। तदादरेश मनुष्याणामप्यमर्थापते श्रेति । अतः पूर्वेभिः प्राक्तनैःप्रथमेःत्यः नैस्त-र्वेत्रं विभिक्तवा नृतमैवंतं मानक्षेत्रोतापि भविष्यक्रिय विकालक्षेरियः परमे-

श्वराष्ट्रे उद्योक्ति । नैत्र क्षाद्वित्रः कश्चित्य द्वार्थः कस्यापि मनुज्यस्ये इद्याक्ती तन्त्रं त्र त्याक्ष्या मनुज्यस्य इद्याक्ती तन्त्रं त्याक्ष्यः व्याक्ष्यः विभिन्ने हिद्यो नृतनैक्तेत्यस्य मन्त्रस्यार्थसंगते विविद्यक्षेत्री नास्यः किष्ट्यः दोषी भवितुमई तीति ॥

इस में विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ को यथावत विना विचार उन के अर्थ में किसी मन्ष्य को हठ से साहत करना उचित नहीं क्योंकि जो वेद सब विद्यार्थी से युक्त हैं अर्थात् उन में जितने मन्त्र और पद हैं वे सब सम्मूर्ण सत्यविद्याओं के प्रकाश करने वाले हैं और ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रक्खा है क्योंकि उन के २, इद धात्वयं के साथ योग रखते हैं। इस में निरुक्त का भी प्रमाण है जैसा कि यास्क मिन ने कहा है ( तत्पक्षतीत ० ) इत्यादि वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समभाना कि जबतक सत्य प्रमाण सतके वेदों के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, ब्या-करण ऋादि वेदाङ्गी, शतपथ अपदि बाह्य हो, प्रानीमांसा आदि शास्त्रीं और शासान्तरीं का यथावत् बोध न हो और परमेश्वर का अनुमड, उत्तम बिद्वानी की शिला, उन के संग से पक्षपात छोंड के अप्तमा की शाद्धि न हो तथा महर्षि लेगों के किये व्याख्यानीं को न देखे तबतक वेदों के अर्थ का यथावत् प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसालिये सब आर्थ्य विद्वानों का लिद्धान्त है कि प्रत्यक्तादि प्रमालों से यक्त जो तर्क है वर्ी म-नुष्यों के लिये ऋषि है इस से यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य और महीधरादि गी अल्पबादि लोगों के फाँठे व्याख्यानों को देख के आजकल के आर्घ्यावर्ष और युरो-ंबि पदेश के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर अपनी २ देशमाय औं में व्याख्यान करते हैं वे ठीक २ नहीं हैं और उन अनर्थ युक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दुःख शप्त होता है, इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं। तर्क का नाम ऋषि होने से सब आर्थ्य लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों में अगिन जो परमेश्वर है वही उपासना करने के योग्य है ।।

#### भाष्यम्

अन्यसः। प्राणा वा ऋषयो दैव्यासः। ऐ० पं०२ अ०४। पूर्वेभिः पूर्वका-खाटस्यास्यैः कारणस्यैः प्राणेः कार्याद्रव्यस्यैर्तृतनैश्वर्षिभः सहैव समाधिः योगेन सर्वेदिद्विद्वरिनः परमेशवर एवेडचीस्त्यनेन श्रेयो भवतीति नन्तव्यम्॥

#### भाषार्थ

नगत् के कारण प्रकृति में जो माथा हैं उन को प्राचीन कीर सस के कार्य में

जो प्राण हैं उन को नवीन कहते हैं इस लिये सब बिद्वानों को उन्हीं ऋषियों के साथ योगाभ्यास से अग्नि नामक परमेश्वर की ही स्त्रुति प्रार्श्वना और उपासना करनी योग्य है। इतने से ही समक्तना चाहिये कि भट्ट मोच्चम्लर साहेब आदि ने इस मन्त्र का अर्थ ठीक २ नहीं जाना है।।

# भाष्यम्

यश्चीक्तं छन्दोमन्त्रयोभेदोश्तीति तद्प्यसंगतम् । कुतः । छन्दोबेदनिगममं-त्रश्रुतीनां पर्यायवाचकत्वात्। तत्र छन्द्रानेकार्थवाचकमस्ति। वैदिकानां गा-यज्यादिवृत्तानां लीकिकानामार्थादीनां च वाचकम्। क्वित्स्वातन्त्र्यस्यापि । अत्राह्यपंकाचारथाः । मन्त्रा मननाच्छन्दांसि च्छाद्नात्स्तोमः स्तवनाद्यजु-र्यंजतेः सामसंमितम्बा । नि० अ० ९ खं० १२ ॥ अविद्यादिदुः खानां निवा-रणार्षुकैराच्छाद्नाच्छ द्वेवेदः । तथा चन्देरादेश्च छः इत्यौणादिकं सूत्रम्। चदि आल्हादने दीप्ती चेत्यस्माद्वातीरसुन्प्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते छन्दस इति शब्दो भवति । वेदाध्ययनेनैव सर्वविद्याप्राप्तर्मनुष्य आ-्रहादी भवति सर्वार्थज्ञाता चातप्छन्दोवेदः । छन्दार्थसि वै देवावये। नाषा-इक्रन्दोभिहींदश्सर्वं वयुमं नद्धम् श० कां० ८ अ०२। एता वै देवता इछन्दा र-सि । श० कां० ८ अ०३ । अध्यायमनिप्रायः । मंत्रि गुप्तवरिभाषते । अस्माद्वल-प्रचेति मूत्रेण चङ्क्रत्यये कृते मन्द्राशहर्स्य सिद्धिकायते । शुप्तामां पदार्थानां भाषणं यस्मिन्वर्सते स मन्त्रीवेदः)। तद्य खानामनेकार्थानामपि मन्त्रासंशा भवति तेषां तद्र्यवत्त्वात । तथां मनज्ञाने अस्माद्वानीः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन इ-त्युणादि सूत्रेण व्टूनप्रत्यये कृते सन्त्रशब्दी व्युत्यद्यते । मन्दन्ते जायन्ते सर्थै-र्मनुष्टी : सत्याः पदार्था येन यस्मिन्दा समञ्जो वेदः। तद्वयवा अग्निमीळ पुरे। हितमित्यादया मंत्रा गृह्यन्ते । यानि गायत्रयादीनि छदांनि तदन्विता मन्त्राः सर्वार्थद्यातकत्वाद्देवताशब्देन गृद्याते । अतश्च छःदां ध्येव देवाः । वयानाधाः सर्वक्रियाविद्यानिवन्धनास्तैष्छन्दोभिरेत्र वंदैर्वेद्मःशैश्वेदं सर्वे विश्वं वयुनं कर्मादि चेश्वरेण नद्धं बद्धं कृतमिति विक्षेयम्। येन खन्दमा कन्दोनिकां सर्वा विद्याः संद्वा आदृताः सम्यक् स्वीकृता भवन्ति। त स्माच्छन्दां मि वदार ननाः मः नाश्चिति पर्यायी । एवं कृतिः सु वदे विक्रीयहति मनुस्पृती इत्यपि निगमा भवतीति निहक्ते श्रुतिर्होदोमन्त्राञ्च निगमा वेदी

मन्त्रश्चीते पर्यायी स्तः। श्रूयन्ते वा सवला विद्या यया सा श्रुतिर्विदे मन् न्त्रात्रस श्रुतयः। तथा निगच्छन्ति नितरां आनन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वी विद्या यक्तिन् स निगमा वदो मन्त्रप्रचेति॥

#### भाषार्थ

जैसे छुन्द और मन्त्र ये दोनों रहर एकार्थ वाची अर्थात् संदिता भाग के नाम हैं विसे ही निगम और श्रुति वेदों के नाम हैं। भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है। वेदों का नाम छुन्द इसलिये रक्षा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्याओं से पिरपूर्ण हैं तथा उन का मन्त्र नाम इसनिय है कि उन से सत्यविद्याओं का जान होता है और श्रुति इसलिये कहते हैं कि उन के पड़ने, अभ्यास करने और मुनने से सब सत्यविद्यान्त्रों को मनुष्यलोग जान सक्ते हैं। ऐसे ही जिस कर के सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उस की निगम कहते हैं, इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थान् एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही जानना चाहिये।!

# भाष्यम्

तथा व्याक गोपि । मन्त्रे घसत्वरणशवृद्द्वात्वन्कृगमित्रामिक्यो छै:

। १॥ अव्याध्याय्याम् । अव २ पाव ४। मृत ८०। छन्द्रि सुङ् सङ् सिटः

॥ २॥ अव ३ पाव ४ मृत ६। वाषपूर्वस्य निगमे । ३॥ अव ६ पाव ४ सूत ८॥
अत्राधिक इन्दो मन्त्रानिगमाः पर्योयवाचिनः सन्ति । एतं छन्दआदीनां पयोगसिद्धर्यो भेरं ब्रूने तद्वचनम्प्रमाणमेवास्तीति विशायते ॥

# भाषार्थ

बैसे ही श्रष्टाध्याया व्याहरण में भी(छन्द मन्त्र श्रीर निगम ये तीनों नाम वेदों ही के हैं) इसलिये को लोग इन में भद मानते हैं उन का वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं ॥ इति वेदिययिवचारः

(ऋथ वेदलंजाविचारः)

अथ कीयं वेदी नाम मन्त्रभागसंहितेत्य है। किंच मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद् नामधेयमितिकात्यायमोक्तेब्रिक्षणभागस्यापि वेदसंद्वा कृती न स्वीक्रियत-इति । मैत्रं वाच्यम्। न ब्राह्मणानां वेदसंद्वा भित्रुमद्वेति । कुतः । पुराग्रेति-हाससंद्वकत्वाद्वेद्व्याख्यानः द्विभिक्षकत्वादनीश्वरोक्तत्वात्कात्यायन भिन्ने-श्वं विभिनेदसंद्वायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यबुद्धिरचित्रवाद्विति ॥ म०-बेद किनका नाम है? उ०-मन्त्रसंहिताओं का। प०-जो कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण प्रंथों का नाम वेद है किर ब्राह्मणमाग को भी वेदों में प्रहण अप लोग क्यों नहीं करते हैं? उ०-ब्राह्मणप्रंथ वेद नहीं हो सक्ते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंभी भी है, वे ईश्वरोक्त नहीं हैं किन्तु महर्षि लोगों के किये वेदों के व्याख्यान हैं। एक कात्यापन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उन के वेद होने में साली नहीं दी है और वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं; इन हेतुओं से ब्राह्मणप्रंथों की वेदसंज्ञा नहीं हो सक्ती और मंत्रसंदिताओं का वेद नाम इस लिये हैं कि ईश्वररचित और सन विद्याओं का मूल हैं।।

#### भाष्यम्

यथा ब्रास्त्रणग्रन्थेयु मनुष्यःणां नामलेखपूर्वका लीकिका इतिहासाः सन्ति न चैत्रं मन्त्रभागे । किंवभेतः । ह्यायुपं जमदंग्नेः कर्यपस्य ह्यायुपम् । यहे रेषुं ज्यायुषं तन्ते। अस्तु ज्यायुषम् ॥ १ ॥ यजु अ०३ मं० ६२ । इत्यादी-नि सवनान्यृषीणां नामःङ्कितानि यजुर्वेदादिष्विति दूरपन्ते । अनेनेतिहा-सादिविषये मंत्रत्रास्म गवास्तुल्यता दृश्यते पुनर्वास्म गानामपि वेदसंज्ञा कृते। नमन्यते । मैं भिन । नेवाव जमद्शिकश्यपै। देहथारिको मनुष्यस्य नाम्ती स्तः। अत्र प्रमाणम् । चतुर्वे जमद्शिक्षं विर्यदेनन जगत्पर्यत्यथे। मनुते त-स्माष्ट्रज्ञां मद्ग्रिक्त वि: । श० कां०८ अ०१। कप्पेषा वै कूर्मः प्राणो वै कूर्मः। शत० कां० ९ अ० ५। अनेन प्राणस्य कूनं: कश्यवश्च संज्ञास्ति । शरीरस्य माभी तस्य कूर्नाकारावस्थिते:। अनेन मन्त्रेणेश्वर एव प्रार्थ्यते तद्यथा—हे लंगदीत्रवर भव कृपया नोऽस्माकं जनदग्निसंज्ञकस्य चतुषः कर्यपास्यस्य प्रा-गस्य च त्रयायुषं चिगुणमर्थात् त्रोणि शतानि वर्षाणि यावसावदायुरस्तु। चतुरित्युपलक्षणमिद्रियाणां प्राणी मन आदीनां च ( यह वेषु त्रयायुषम् ) अत्र प्रमाणम् । बिद्वार्थसा हि देवाः । शः कां०३ अ० ७ । अनेन विदुषां दे-वसंचास्ति । देवेषु विद्वन्सु यद्भिद्याप्रभावणुक्तं त्रिगुणमापुर्भवति (तन्नो अस्तु त्रयायुष्य) तत्त्रितिद्याणां समयस्कानां मोस्माकं पूर्वोक्तं सुखयुक्तं त्रिगुणमायु-रम्तु भवेत्। येत्र सुस्युक्ता वयं तातदायुभुं झीमहि। अनेनान्यदप्युपदिश्यते। ब्रह्म वर्षादिस्त्रित्रियमैनं नुब्येरेतित्त्रगुणमायुः कतुः शक्यमस्तीति गम्पते । अ-तीर्थाभिषायकीर्जमद्गन्यादिभिः शब्दै (र्थमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते । अते। नाम

मन्त्रभागे हीतिहासलेशोप्यस्तीत्यवगन्तव्यम् । अते। यद्य सायणाचार्यादि-भिर्वेद्मकाशादिषु यत्र कुनेतिहासवर्णनं कृतं तद्भनमूलनस्तीति मन्तव्यम् ॥ भाषार्थ

प्र०-जैते ऐतरेय आदि ब्राह्मण शंभों में याज्ञात्स्य मेत्रेयी गार्गी और जन ह आदि के इतिहास लिखे हैं वैसे ही (ज्यायुपं जमदग्तेः ) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते हैं। इससे मंत्र और बाह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं फिर ब्राह्मणप्रन्थों को वेदें। में क्यों नहीं मानते हो ? उ० - ऐसा अम मत करो क्यों के जमदानि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं हैं इस का प्रमाण शतपथ बाझ ए में लिखा है कि चलु का नाम जमदानि और प्राणका नाम करपप है इस कारण से यहां प्राण से अन्तः करण और आंख से सब इन्द्रियों का प्रहण करना चाहिये अर्थात् जिनसे जगत् के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं ( ज्यायुषं जि॰) सो इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि है जगदीश्वर ! आप के अनु-मह से हमारे प्राण आदि अन्तः करण और आंख आदि सब इन्द्रियों की ( ३०० ) तीन सौ वर्ष तक उमर बनो रहे ( यहें बेनु ० ) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण और त्रान-दयुक्त उमर होती हैं ( तन्ने। अस्तु ) वैसी ही हम लोगों की भी हो तथा ( त्र्यायुपं जमदर्गनः ) इत्यादि उपदेशु के यह भी जाना जाता है कि मनुष्य बहाचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चुर्गुण श्रायु कर सकता है अर्थात् (४०० )चार सौ वर्ष तक भी मूख्युर्वक जी सकता है इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों से सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं का प्रकाश किया है लाकिक इतिहासों का नहीं। इससे जो सायणाचार्याद लोगों ने अपनी २ बनाई टीकाओं में बेदों में जहां तहां इतिहास बर्गान किये हैं वे सब मिथ्या हैं॥

# भाष्यम्

तथा ब्राह्म गप्रत्यानामेत्र पुराणे तिहासादि नामाहित न ब्रह्म केंब-संब्रीमर्भागवनादीनां चेति निश्ची थते है। किंग मेः । ब्रह्म व्यवधियान यत्र क्रिविद्ब्राह्मणभूत्रप्रत्येषु । पद्ब्राह्मणानीतिह्रासात्पुराणानि करूपान् गा-या नाराशंसीरित्यादोनि ववनानि हत्रपति । एषां मूलमथर्षवेदे प्यस्ति । स बृह्तीं दिश्रमनुर्व्यचलत् । तिपितहात्रश्चे पुराणं च गार्थाश्च नाराश्चेती। श्चीनुष्यचलन् । इतिहासस्यं च वसर्युराणस्यं च गार्थानां च नाराश्चेतीनां च भियं भार्य भवति य एवं वेदं ॥ १ ॥ श्चर्यवं कां० १५ । प्रपाण ३० ।

अनु० १ मं० ४ । अती ब्राह्मणया थेम्थी निन्ना भागवताद्यी यम्या इति-हासादिसंज्ञया कृती न गृजाती । मैत्रं वाचि । एतैः प्रमागीक्रां स्मणग्रन्थामाः मेव ग्रहणं जायते न श्रीमद्भागवतादीनामिति । क्षः । ब्रान्सणग्रन्थे व्यक्ति-हासादीनाम=त्यांचात्। तत्र देवाखाः संयत्ता आसन्तित्याद्य इतिहासा यास्याः । सदेवतोम्वेद्वयभासीदेकपेवाद्वितीयम् । छान्दीग्योपनि० प्रपा० ६। आत्मा वा इद्मेकमेवाग्रभामीस्तान्यत् किञ्चनिमयत् ! इत्यैतरेयारस्य-कोपनि० अ० १ खं० १ ॥ आपो ह वा इदमग्रे सलिलगेवास । श० कां० ११ अ०१। इदं वा अये नैव किं चिदासीत् । इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्थाकथ-्रमपूर्वकालि वजनः नि ब्राह्म गान्तर्गतान्येत्र पुराणानि ग्राह्याणि । <u>कल्पा</u> मन्त्रार्थतामध्यमकाशकाः । तद्यथा । इपे डोर्जन्वेति वृष्ट्ये तदाह । यदा-हेषे:बेत्युर्जे:बेति यो युष्टाहुमं सो जायते तस्मै तदाह । सविता बै देवानां प्रसविता मनित्रमूताः। श० कां० १ अ० ७ । इत्यादयो ग्राह्याः । गाथा याद्मवत्वयजनकसंवादी यथा शतपथद्रास्मणे गार्नीमैत्रेय्यादीनां परस्परं प्रश्नोत्तरकथन्युक्ताः सन्तीति । नाराशंस्यथ । अत्राहुर्वास्काचाय्याः । नराः शंसी यज्ञ इति कथक्यी गरा अस्मिन्नासीनाः शेसन्द्रयग्निरिति शाकपणि-र्नरै: प्रशस्यो भवति । कि अव ८ क्ंव ६ ॥ गुणां यत्र प्रशंसा नुनिर्यम प्रश-स्पते ता ब्राह्मण निरुक्ताद्यन्तर्गताः कथा नाराशस्यो ग्राह्मा नाते। ज्या इति किंच तेषु तेषु वचनेष्वयीद्मेव विज्ञायते यत् यस्माद्श्रास्मणानीति संश्ली पद्मितिहासादि तेषां संज्ञेति । तद्यथा । ब्राह्मणान्येवेतिहासान् जानीया-त् पुराणानि कल्पान् गाथा नार।श्रांकीश्चेति ॥

#### भाषार्थ

श्रीर इस हेत से (ब्राइस्स अन्यों का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये, श्रीण्य-गनतादि का नहीं। (प्र०) नहां र ब्राइस श्रीर सूत्र प्रत्यों में ( यद्ब्रह्मसाए० ) इतिहास पुरासा, करण, गापा, नाराणेकी, इत्यादि वचन देखने में आते हैं तथा अर्थवंवेद में भी इतिहास पुरासादि नामों का लेख है इस हेतु से ब्राइस प्रत्यों से भिन्न ब्रह्मवैवर्त श्रीम-द्वागवत महाभारतादि का महसा इतिहास पुरासादि नामों से क्यों नहीं करते हो इंड० र इन के ग्रहसा में कोई भी प्रमास नहीं है क्योंकि उन में मतों के परस्पर विरोध और लाराई श्रादि की अमण्यव मिथ्या कथा अपने र मत के अनुसार लोगों ने लिख स्वस्ती हैं इससे इतिहास और पुरासादि नामों से इन का ग्रहस करना किसी मनुष्य को उपि-सि मुर्ल से देविहास और प्रत्यादि का ब्राह्म संयत्ता आसन्) अर्थात् देव विद्वान और अनुसुर मूर्ल से देविहास की तत्तर हुए से इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है

(सदेवसो॰) अर्थात् जिस में जगत् की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस ब्राह्मण भाग का नाम पुराण है (इषे:वोर्जिटवेति वृष्ट्यै॰) जो वेद मन्त्रों के अर्थ अर्थात् जिन में द्रव्यों के सामर्थ्य का कथन किया है उन का नाम कल्प है, इसी प्रकार जैसे रातपथ ब्राह्मण में याज्ञवलक्य जनक गार्गी मैत्रेयी आदि की कथा में का नाम गाथा है और जिन में नर अर्थात् मनुष्य लोगों ने ईश्वर धम आदि पदार्थिविद्याओं आर मनुष्यों की प्रशंसा की है उन को नाराशंसी कहते हैं (ब्राह्मणानितिहासान्॰) इस वचन में ब्राह्मणानि सज्ञी और इतिहासादि संज्ञा है अर्थान् ब्राह्मण प्रन्थों का नाम इतिहास पुराण कल्प माथा और नाराशंसी है। सो ब्राह्मण और निरुक्तादि अन्यों में जो २ जैसी २ कथा लिखी हैं उन्हीं का इतिहासादि से अहण करना चाहिये अन्य का नहीं ॥

#### भाष्यम्

अन्यद्प्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायद्रशंनभाष्ये । बावयविभागस्य चार्थयहणात् । १। अ० २ आ० २ सू० ६ ०। अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्। प्रमाणं शब्दो यथा लोके विभागर्व ब्राह्मणवावयानां त्रिविधः। अयमभिमायः। ब्राह्मणः ग्रन्थशब्दा लीकिका एव न वैदिका इति । तेयां क्रिविधी विभागी लक्ष्यते। मृ०-विध्यर्थवादानुत्राद्वचमविनियोगात्।। २।। अ० २ आ० २ मू० ६१।। अ० स्योप० वा० भा०। त्रिधा खलु ब्राह्मणवाकपानि विनियुक्तानि विधिवसना-न्यर्थवाद्वचनान्यमुवाद्वचनानीति तत्र । सूर् विधिविधादकः ॥ ३ ॥ अ० २ आ। २ सू० ६२ ॥ अस्योप० वा० भा० । यहावयं विधायकं चोदकं स विधिः । विधिस्तु नियोगे।ऽनुत्ता वा यथाग्रिहे। त्रं जुहुवात्स्वर्गकाम दत्यादि । ब्राह्म-णवावयानामिति शेषः । मृ०-रतुतिर्निन्दायस्कृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥॥॥ अ० २ आ० २ मू० ६३ । अस्योप्रव्यावभाव। विधेः फलवाद्लक्षणा या प्रशांसा सा स्तुतिः। संप्रत्ययार्थे स्त्यमानं श्रद्दधीतेति प्रवित्तिका च फलश्रवणात्प्रव-कति सर्वजिता वै देवाः सर्वमजयन्सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वस्यतिनामीति सर्वे जयतीत्येवनादि । अनिष्टफलबादी निन्दावर्जनार्थं निन्दिनं न समाच-रेदिति। स एव था प्रथमे। यज्ञी यज्ञानां यज्ञयोतिष्टे।मे। य एतेनानि-ब्दुबाऽण्ये न यजते गर्ने पतत्ययमेतज्जीर्धते वा इत्येवनादि । अन्यकर्तृकस्य हयाहतस्य विधेर्वादः परकृतिः । हुत्वावपामेर्वाये निधारयन्ति । अध पृषदाण्यं तद्इचरकाध्वर्यवः प्रवदाज्यमेवाचे भिषारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्वीमसित्येवमभिद्यतीत्येवमादि। ऐतिश्वावमाविती विचिः पुराकस्य पति।

तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा हिवः पवमानं सामस्तोममस्तीयन् थानेर्यन्नं प्रतः भवामहाहत्येवमादि। क्रयं परकृतिपुराकरूपै। अर्थवादा हितः। स्तुतिनिन्दा-वाक्येमाभिसंबन्धाद्विष्याश्रयस्य कस्य कस्यचिद्धेस्य द्योतनाद्र्यवाद हितः॥ अराषार्थे

मामण प्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है, जैसे लोक में तीन मकार के बचन होते हैं वैसे ब्राह्मण ब्रन्थों में भी हैं उन में से एक विधिवाक्य है। जैसे ( देवदत्ती प्रामं गच्छेरमुखार्थम् ) मुख के तिये देवदत्त आन को जाय। इसी प्रकार आह्मण प्रन्थों में भी है ( श्रानिहोत्रं जुहुयाल्सर्पशाः ) जिस को सुख की इच्छा हो वह अनिहोत्रादि यज्ञों को करे। दूसरा अर्थयाद है जो कि चार प्रकार का होता है। एक स्तृति अर्थात् पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना जिससे मनुष्यों की अद्धा उत्तम काम करने श्रीर गुणों के महण में ही हो, इसरी निन्दा अर्थात् बुरे काम करने में तोषों का दिखलाना जिससे उन को कोई न करे। तीसरा ( परकृतिः ) जिसे इस चोर ने बुरा काम किया इस से उस को दंड मिला और साह्कार ने अच्छा काम किया इससे उस की प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। चौथा ( पुराकत्य ) अर्थात् जो बात पहिले हो चुकी हो जैसे जनक की सभा में याज्ञवत्वय गांगी शाकत्य आदि ने इकट्ठे होके आपस में ग्राजोत्तर रीति से संबाद किया था इत्यादि इतिहासों को पुराकत्य कहते हैं।

#### भाष्यम्

मृ०-विधिविहितस्यानुवचनमनुतादः ॥ ५ ॥ अवर आवर सृव ६४ ॥ अस्योपव वाव भाव । विध्यनुव वर्ग चानुवादे। विहितानुव वर्ग च पूर्यः शब्दानुवारे।ऽपरे।व्यानुवादः । सू०-म चतुष्ट्वमितिस्थार्थापत्तिसंसवाभावभगाः
स्यात् ॥ ६ ॥ अव २ आव २ सू० १ ॥ अस्योपव वाव भाव । म चत्वार्येष
प्रमाणामि किं तिर्हि । ऐतिस्थमर्थापनिः संभवित्रभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि ।
इति होषुरित्यमिदिंष्टप्रवक्तृकं प्रवाद्यारंपव्यंमितिस्थान् । अनेन प्रमाणेनाचीतिहासादिमामभित्रीस्मणान्येव गृश्यन्ते मान्यदिति ॥

# भाषार्थ

इस का तीसरा भाग अनुवाद है अर्थात् जिस का पूर्व विधान करके उसी का स्मरण और कथन करना सोभी दो प्रकार का है। एक राज्य का और दूसरा अर्थ का । नैसे वह विद्या को पढ़े यह राज्यानुवाद है, विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है इस को धर्मानुवाद कहते हैं, जिस की प्रतिज्ञा उसी में हेतु उदाहरण उपनय और विधान

को घटाना हो जैसे परमेश्वर नित्य है, यह प्रतिज्ञा है। विनाश रहित होने से यह हेतु है। आकाश के समान है इस को उदाहरण कहते हैं। जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी है इस को उपनय कहते हैं और इन नारों का कम से उच्चारण करके पन्न में यथावत् योजना करने को निगमन कहते हैं। जैसे परमेश्वर नित्य है विनाशरहित होने से आकाश के समान जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी। इससे इस में समम्म लेना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी वार उच्चारण और विचार हो इस को अनुवाद कहते हैं सो बाह्मण पुस्तकों में यथावत् लिखा है इस हेतु से भी बाह्मण पुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये क्योंकि इन में से इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सब ठीक २ लिखी हैं और भागवतादि को इति-हासादि नहीं जानना चाहिये क्योंकि उन में मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं।।

# भाष्यम्

अन्यश्च । ब्राह्मणानि तु वेद्वव्याख्यानान्येव सन्ति नैव वेदारुयानीति । कुतः । इषेत्वोर्जेत्वेति ॥० कां० १ अ० १ । इत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानि एत्वा ब्राह्मसेषु वेदानां व्यारुयानकरणात् ॥

#### भाषार्थ

ब्राह्मशा अन्थों की वेदों में गणना नहीं हो सकती क्योंकि (इषेत्वोर्जेत्वेति०) इस प्रकार से उन में मन्त्रों की प्रतीक घर २ के वेदों का व्याख्यान किया है और मन्त्रभाग संहिताओं में ब्राह्मण अन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती, इससे जो ईश्वरोक्त मूल मन्त्र अर्थात् चार संहिता हैं वेही वेद हैं, ब्राह्मण अन्थ नहीं ।।

#### भाष्यम्

अन्यस महाभाष्येपि । केषां शब्दानाम् । लौकिकानां वैदिकानां च । तत्र लौकिकास्तावत्। गौरश्वः पुरुषोहस्तीशकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति । वैदिकाः स्वयि । शन्नोदेवीरभिष्टये। इषेत्वार्जेत्वा । अग्निमीळपुरोहितम् । अग्निम् ज्ञास्त्रप्राहितम् । अग्निम् ज्ञास्त्रप्राहितम् । अग्निम् वेदसंद्वाभीष्टाभूत्तिः तेषा-ज्ञायादि वीतयइति । यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसंद्वाभीष्टाभूत्तिः तेषा-ज्ञायादि वीतयइति । अत एव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्यैव वेदसंद्वां मस्या प्रथममन्त्रप्रतीकानि वैदिकेषु शब्देषूदाहृतानि । किन्तु यानि गौरश्य । इत्यादीनि लौकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्मणादिग्रन्थेष्वेव घटन्ते । इतः । तेष्वीष्टश्रशब्द्रपाठव्यवहारदर्शनात् । द्वितीया ब्राह्मणे ॥ १॥ अ० २ या० ३ सू० ६० । चतुर्थ्यये बहुलं छन्दिन । २ । अ० २ पा० ३ सू० ६२ ॥

पुराणप्रोक्ते वु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ३ ॥ अ० ४ पा० ३ सू० १०५ ॥ इत्यव्हाच्या-य्यां सूत्राणि । अत्रापि पाणिन्याचार्यैर्वेदब्रास्मणयोभेदेनैव प्रतिपादनं कुत-म् । तद्यथा पुरागीः । प्राचीनैव्यं स्माद्यविभिः प्राक्ता ब्राह्मणकल्पयन्या वेद-व्याख्यानाः सन्ति । अतएवैतेषां पुराणेतिहाससंज्ञा कृतास्ति।यद्यत्र छन्दो-ब्राह्मणयोर्वेदसंज्ञाभीष्टा भवेलहिं चतुर्थर्थे बहुलं छन्दसीत्यत्र छन्दोग्रहसं व्यर्थं स्यात्। कुतः ।द्वितीया बास्मणेति बास्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्। अते। विश्वा-यते न बाह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञास्तीति अतः किं सिद्धन्। ब्रह्मेति बाह्मणा-नां नामास्ति । अत्र प्रमाणम् । बुद्धा वै ब्राह्मणः क्षत्र छै राजन्यः । श्र कां १३ अ० १ ॥ समानार्थावेती बुस्तन्शब्दी ब्रास्त्रणशब्द्ध । इति व्याकर-णमहाभाष्ये। अ० ५ पा० १ आ० १॥ चतुर्वेदविज्ञिन्नेस्मिन्नीमहर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेद्व्याख्यांनानि तानि ब्राह्मणानि । अन्यस् । (कात्यायने-नापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्सहचारीपाधिं मत्वा ब्राह्मणानां वेदसंचा संमतेति विकायते । एवमपि न सम्यगस्ति । क्तः । ऐवं तेनानुकत्वादती-Sन्यैऋ विभिरग्रहीतत्वात् । अनेनापि न बास्मणानां वेदशंचा भवितुमईती-ति । इत्यादिबहुभिः प्रमागीर्मत्राणामेव वेदमं जा न ब्राह्मणग्रन्थानामिति े सिहम्।।

भाषार्थ

ब्राह्मण ब्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है जिस में लोक श्रीर वेदों के भिन्न र उदारण दिये हैं, जैसे गौरश्वः व्हत्यादि लोक के और शन्ती देवीरिभष्टय इत्यादि वेदों के हैं किन्तु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया श्रीर गौरश्वः इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं वे सब ब्राह्मण पुस्तकों के हैं क्योंकि उन में ऐसाही पाठ है इसी कारण से ब्राह्मण पुस्तकों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती श्रीर कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेद संज्ञा होने में वचन है सो सहचार उपाधि लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकता क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा कि उस लकड़ी को भोजन करादो श्रीर दूसरे ने इतने हो कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकती किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उस को भोजन कराना चाहिये, इस प्रकार से कहा हो तो भी गानने के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि इस में श्रन्य श्रहियों की एक भी साधी नहीं है इस से यह सिद्ध हुश्रा कि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने वाले महर्षि लोग थे उन्हीं के बनाए हुए एतरेय शतपथ श्रादि वेदों के न्याख्या-

न हैं इसी कारण से उन के किये अन्थें। का नाम ब्राह्मण हुआ है । इससे निश्चय हुआ। कि मन्त्र भाग की ही बेद संज्ञा है, ब्राह्मण अन्थें। की नहीं।।

# भाष्यम्

किष्य भी: ब्राह्मणग्रन्थ। नामपि वेद्वत्मामाएयं कर्तायमाहोस्विन्नि । अत्राब्धमः । नैतेषां वेद्वत्मानाएयं कर्तुं योग्यमस्ति । कुतः । देशवन् रोक्ताभावात्तदनुकूलतयैव प्रमाणार्हत्वास् ति । परन्तु सन्ति तानि परतः प्रमाणयोग्यान्येवति ॥

# भाषार्थ

प्र०-हम यह पृत्रते हैं कि ब्राह्मण प्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाण करना उचित है वा नहीं दे उ० - ब्राह्मण प्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता वर्षों के बे ईश्वरोक्त नहीं हैं परन्तु वेदों के अनुकृल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं का।

# अथ ब्रह्मविद्याविषयः

वेदेषु मर्वा विद्याः सन्त्याहोस्विन्निति ॥ अत्रोष्णते । सर्वाः सन्ति मुल्लोहं शतः । तनारित्य व्रस्तविद्या संसोपतः प्रकाश्यते । तमीशां नं जगतुस्त-स्थुष्यि विद्यं जिन्दाने ह्यदे युद्य । पृषानो यथा वेदं मामसृष्ट्ये रिनिता प्रायुर्द्द्यः स्वस्तये ॥ १ ॥ ऋ० ऋ० १ अ० ६ व० १५ मे० ५॥ तदिष्णोः प्रम प्रदं पर्यान्ति सृर्द्यः । द्विवीवचनुरात्तनम् ॥२॥ ऋ० ऋ० १ छ० २ व० १ पं० ५ ॥ अन्वरेर्धः । (तमीशानम् ) इंप्टे इमावीशानः सर्वजगकर्ता (जगतस्तस्य पर्यातः ) जगती जङ्गमस्य तस्य पः स्थावरस्य च पितः स्थानी (धिर्या जिल्लाम् ) यो बुद्धे स्तृपिकस्ता (अवसे हुमये वयम्) तमवसे रक्षणाय वया हुमन्ने आह्रयामः (पूषा ) पुष्टिकस्ता (नः ) स एवस्माकं पृष्टिकारकोस्ति (यथा वेदसामनदृष्ये) हे परमेश्वर यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुल्लेकोस्ति (यथा वेदसामनदृष्ये) हे परमेश्वर यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुल्लेकोस्ति (यथा वेदसामनदृष्ये) हे परमेश्वर यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुल्लेकोस्ति धनामां वृषे क्षर्यनाय भवास्ति तथिल कृषया (रिक्ता इसस् ) रक्षकोष्णस्तु । एवं (पायुरद्वथः स्वस्तये) अस्ताकं रक्षसे स्वस्तये सर्व-हुखाव (अद्वथः ) अनलसः सन् पालनकत्ता सदैवास्तु ॥१॥ तद्विष्कोरिति संत्रस्थार्थो वेद्यास्वयप्रकरणिविक्षानकारको गदितस्तत्र दृष्टवयः ॥

% इस में इतना भेद है कि जो ब्राह्मण बन्धों में कहीं बेद से विरुद्ध हो उस का प्रमाण करना किसी को न चाहिये थाँर ब्राह्मण बन्धों से विरोध आवे तो भी वेदों का प्रमाश होता है।

# भाषार्थ

प्रविद्यों में सब विद्या हैं वा नहीं ? उ० - सब हैं क्यों कि जितनी सत्य विद्या भारतार में हैं वे सब वेदों से ही निकली हैं उन में से पहिले ब्रह्म विद्या संत्तृप से लिखते हैं। (तमीशानं) जो सब जगत् का बनाने वाला है (जगतस्तस्थुवस्पतिं) अर्थात् जगत् जो चेतन श्रीर तस्थुष जो जड़ इन दो प्रकार के संसार का जो राजा श्रीर पालन करने बाला है (धियं जिन्वम्) जो मनुष्यों को बुद्धि श्रीर श्रानन्द से तृप्त करने वाला है उस की (श्रवसे हूमहे वयम्) हम लोग श्राह्मान अर्थात् अपनी रत्ता के लिये प्रार्थना करते हैं (पृषा नः) क्यों कि वह हम को सब मुखों से पृष्ट करने वाला है (यथा वेदसामसद्वधे) हे परमेश्वर। जैसे श्राप श्रपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों श्रीर मुखों को बढ़ाने वाले हैं वैसे ही (रिल्ता) सब की रत्ता भी करें, (पायुरदञ्धः खस्तये) जैसे श्राप हमारे रत्त्वक हैं वैसे ही सब मुख भी दीजिये॥ १॥ (तिद्विष्णों ०) इस मन्नं का अर्थ वेदविषय प्रकरण के विज्ञान कागड़ में श्रच्छे प्रकार लिख दिया है वहां देख लेना॥ २॥

#### भाष्यम्

प्रीत्यं भूतानि प्रीत्यं लोकान् प्रीत्य संर्वाः प्रदिशोदिशंश्च ॥ उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मन्मन्मिसंविवेश ॥ ३ ॥ य० अ० ३२ मं० ११ ॥ (परीत्य भू०) यः परमेश्वरा भूतान्याकाशादीकि परीत्य सर्वतोभिष्ठपाप्य सूर्योदीन् छोकान् परीत्य पूर्वोदिद्शः परीत्य आग्ने यादिप्रदिशञ्च परीत्य परितः सर्वतः स्तवा प्राप्य विदित्वा च । (उपस्थाय प्र०) यः स्वसामध्येस्याप्यात्मास्ति । यञ्च प्रथमानि सूष्टमभूतानि जनयति तं परमानन्दस्वरूपं मोक्षारूपंपरमेश्वरं यो क्षीव आत्मना स्वसामध्येनान्तः करेगोनोपस्थाय तमेवोपगतो भूत्वा विदित्वा चाभिसंविवेश आभिमुक्येन सम्यक् प्राप्य स एव मोक्षारूरां स्वमनुभवतीति ॥

# भाषार्थ

(परीत्य भू०) जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतों में तथा (परीत्य लोकान्) स्थादि सब लोकों भे न्याप्त हो रहा है (परीत्य सर्वाः०) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और आग्नेयादि उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है अर्थात् जिस की न्यापकता से एक अशा भी खाली नहीं है (अहतस्या०) जो अपने भी सामर्थ्य का का आत्मा है (प्रथमजां) और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है उस आनन्दलरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात् मन से यथावत् जानता है वही उस को माप्त होके (अभि०) सदा मोद्दा सुल को भोगता है।। ३।।

#### भाष्यम्

महद्यत्तं भुवनस्य मध्ये तर्पसि कान्तं संख्यास्य पुष्टे ।। तस्मिञ्छ्यन्ते य इ के चं देवा गृत्तस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥४॥ अथवि० कां ०१० प्रपा० २१ अनु० ४ मं० ३८ ॥ ( महद्यक्षं) यन्महत्सर्वीभ्यो महत्तरं यक्षं सर्वमनुष्यैः पूज्यम् ( भुवनस्य) सर्वसंसारस्य ( मध्ये) परिपूर्णम् ( तपित क्रान्तः ) विद्यान शृद्धम् ( स-िल्लस्य अन्तरिक्षस्य कारणक्षयेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्टे )पश्चात् स्थितिस्य अन्तरिक्षस्य कारणक्षयेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्टे )पश्चात् स्थितिस्ति तदेव ब्रुद्धाविद्येयम् ( तिस्मिञ्छ्याः ) तस्मिन्द्रस्ताणि ये के चापि देवास्त्रयस्त्रिं शहस्यादयस्ते सर्वे तदाचारेगीव तिष्ठिनतः । कस्य का इव ( वृक्षस्य स्कन्धः ) वृक्षस्य म्कन्धे परितः सर्वेतीलग्नः शाला इव ।।

#### HIMIN

( महद्यतं ० ) ब्रह्म जो महत् अर्थात् सव सं वड़ा और सब का पृज्य हैं ( भुवनस्य म० ) जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपायना करने के योग्य है ( तपि कान्तं ) जो विज्ञानादि मुलों में सब से बड़ा हैं ( सिलालन्य पृष्ट ) सिलाल जो अन्तिरिक्त अर्थात् आकारा है उस का भी आधार और उस में ज्यापक तथा जगत के प्रकार के पीछे भी नित्य निविकार रहने वाला है ( तिम्मल ल्यन्ते यड के च देवाः ) जिस के आश्रय से बमु आदि पृत्रोंका तेतीस देव टहर रहे हैं ( ब्रह्मस्य स्कन्धः परित हव शाखाः) जैसे कि पृथिवी से ब्रह्म का प्रथम प्रज्ञुन निकल के और वहीं स्थूल हो के सब हालियों का आधार होता है इसी प्रकार सब ब्रामण्ड का आधार वहीं एक परमेश्वर है।।

#### सारयम्

न हितीयों न तृतीयंश्चतृथांनाष्युंस्यते ॥ ६ ॥ न पञ्चमा न पृष्टः संप्तमों नाष्युंस्यते ॥७॥ नाष्ट्रमा न नंबमों दंशमों नाष्युंस्यते ॥ ८ ॥ तिर्मितं निर्मतं सहः स एष एक एक वृदेकं एव ॥ ६ ॥ सर्वेद्यमिमन देवा एंक्युतां भवन्ति ॥ १० ॥ अथर्व० कां० १३ अनु० ४ मे० १६ । १७ । १८ । २० । २१ ॥ ( न दित्तीय॰) एतैमोन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेण्वर एक एवास्तीति नैवातो भिन्नः कश्चिदिप दितीयः तृतीयः चतुर्धः । ६ । पंचमः षष्ठः महमः । १ । अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरे विद्यते । ८ । यतो नवभिनेकारेदिं त्वसंख्यामारभ्य शून्यपर्यन्तेनैकमीश्वरं विद्यते । ८ । यतो नवभिनेकारेदिं त्वसंख्यामारभ्य शून्यपर्यन्तेनैकमीश्वरं विद्यायासमादिन्नेश्वरभावस्यातिशयतया निषेधो वेदेषु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते । सर्वानन्तर्यामितया प्राप्तः सन् जडं चेतनं च द्विविधं सर्व जगत् स एव पश्यति नास्य कश्चिदद्रण्टास्ति । न चापं कस्यापि दृश्यो भवितुमहंति । रोनेदं जगद्व्यामं

तमेव परमेश्वरिम स्वलं जगर्षि (निगतं) निश्चितं प्राप्तमस्ति । ज्यापकाद्य्याप्यस्यसंयोगमंबन्धत्वात् । (सहः) यतः सर्वं सहते तस्मात्स एवैष सहास्ति । स खल्वेक एव वर्तते । न कश्चिद्द्वितीयस्तद्धिकस्तत्तु स्यावास्ति । एकशब्दस्य त्रिर्य हणात् । अतः सजातीयविजातीयस्वगतभेद्राहित्यमीश्वरे वर्त्तत एव द्वितीयेश्वरम्यात्यन्ति विषेधात् । कस्मादेक वृदेक
एत्रेत्युक्तत्वात् स एपएक एकवृत् । एकेन चेतनमात्रेण वस्तु नैव वर्त्तते । पुनरेक एवासहायः सन् यहदं सकलं जगद्रचित्त्वा धारयतीयादिविशेषणयुकोस्ति । तस्य सर्वशक्तिमत्त्वात् ।। ९ ॥ अस्मिन्सर्वशक्तिमति परमात्मि
सर्वे देवाः पूर्वोक्ता वस्वाद्य एकवृत एकाधिकरणा एव नवन्त्यर्थात्मस्यानस्तरमित तत्त्वाक्यये प्राप्येककारणवृत्वां नवन्ति एविषाश्चान्येपि वस्मविद्याप्रतिपाद्काः नयप्रवेगाच्छुक्रमकायक्तिमाद्यां मन्त्रा वेदेषु बहवः सन्ति ।
ग्रन्थाधिक्यभिया नात्र लिख्यन्ते । कितु यत्र यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति । तन्त्राध्यक्तिस्यान्ति वत्राधानुदाहर्गस्याम इति ॥

#### सापाधं

( न द्वितीयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक ही है उससे भिन्न कोई न दूसरा न तीसरा जार न कोई चौथा परमेश्वर है ॥ र ॥ ( न प-ञ्चमो न०) न पांचवां न छठा और न कोई सातवां ईखर है ॥ ७ ॥ (नाष्टमो न०) न आठवां न नवसा और न कोई दशमा ईश्वर है।। = ।। (तिमिदं०) किन्तु वह सदा एक ऋदिनीय ही है उससे भिन्न दूसरा इंधर कोई भी नहीं। इन मंत्रों में जो दो से लंके दश पर्व्यन्त अस्य ईश्वर होने का लियब किया है सो इस अभिपाय से है कि सब संख्या का मृत एक (१) अंक ही है इसी की दो तीन चार पांच छः सात आठ श्रीर नव बार गराने से २, २, ४, ४, ६, ७, ५, और र नव अंक बनते हैं और एक पर शुन्य देंग से १० का अंक होता है उन से एक ईश्वर का निश्चय करा के वेदों में दूसरे ईश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है अर्थात् उस के एक पने में भी भेद नहीं और वह शृत्य भी नहीं किन्तु जो सचिदानन्दादि लक्क युक्त एकरस परमात्मा है वही सदा से सब जगत् में परिपूर्ण होके प्रथिवी आदि सब लोकों की रच के अपने सामर्था से धारण कर रहा है तथा वह अपन काम में किसी का सहाय नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है।। र ॥ ( सर्वे अस्मिन् ) उसी परमात्मा के सामर्थ्य में वसु आदि सब देव अर्थात् पृथिवी आदि लोक ठहर रहे हैं और प्रलय में भी उस के सामर्थ्य में लय होके उसी में वने रहते हैं इस प्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हैं यहां

उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं क्योंकि जहां २ वे मंत्र आवेंगे वहां २ उन का अर्थ कर दिया जायगा ।।

इति ब्रह्मविद्याविषयाविचारः

# ऋथ वेदोक्तधर्मविषयः संत्तेपतः प्रकाइयते

संगच्छ ध्वं संवद्ध्वं संवो मनांसि जानताम् । वेवा मागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ १ ॥ ऋ० अ० ५ अ० ५ व०४६ मं०२॥

(संगच्छ प्वंश) ईश्वरी भिवद्ति है मनुष्या मयोक्तं न्याय्यं पक्षपातरहितं सत्यलक्षणो अज्वलं धमं यूयं संगच्छ प्वं सम्यक् प्राप्तुत अर्थात् तत्मा
प्त्यवं सवं विरोधं विहास परस्परं संगता भवत येन युष्माकमुक्तमं झुखं सवेदा वर्धत सर्वदु:खनाशञ्च भवेत् (संवद्श) संगताभृत्वा परस्परं जलपवितयहादि विरुद्धवादं विहास संप्रीत्या प्रज्ञोत्तरिवधानेन संवादं कुरुत यता युस्माझ सम्यक्मत्यविद्धाद्युत्तमगुणाः सदा वर्धरेन् (संवा मनांसि जानताम्)
यूयं जानन्ता विज्ञानवन्ता भवत जानतां वो युष्माकं मनासि सदामन्दयुकानि स्युस्तया प्रयत्पवम् । युष्माभिधंमं एव सेवनीया नाधमं श्चेत्यत्र हष्टास्त उष्यते (देवा भागं सथाश) यथा पूर्वे संज्ञानाना ये सम्यग्नामवतो देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मो पदेशप्रियाञ्चासन् युष्मस्पूर्वेविद्यामधीत्य वर्त्तन्ते किंवा ये मृतास्ते यथा अरगं भजनीयं सर्वशिक्तमदादिखक्षणमीश्वरं मदुक्तं धर्म वे। पासते । तथ्येय युष्माभिरिप स एव धर्मे
स्पासनीया यता वेदप्रतिपाद्यो धर्मी निष्ठशङ्कतया विदितञ्ज भवेत् ॥ १॥

# भाषार्थ

श्रव बेदों की रीति से धर्म के लक्क्णों का वर्णन किया जाता है। (संगच्छध्वं) देखों परमेश्वर हम सबों के लिये धर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगों! जो पक्षपातरहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है तुम लोग उसी वो प्रहण करों उस से विपरीत कभी मत चलों किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहों जिस से तुम्हारा उत्तम भुख सम दिन बदता जाय और

किसी प्रकार का दुःख न हो ( संबद्ध्वं० ) तुम लोग विरुद्ध बाद को छोड़ के परस्पर अर्थात् आपस में प्रीति के साथ पदना पदाना प्रश्न उत्तर सहित संवाद करें। जिस
से तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे ( संवो मनांसि जानताम् ) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो जिस से तुम्हारा मन प्रकाशगुक्त होकर पुरुषार्थ को
नित्य बढ़ावे, जिस से तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो आर तुम लोगों
को धर्म का ही सेवन करना चाहिये अधर्म का नहीं ( देवा भागं य० ) जैते पज्ञपात
रिहत धर्मातमा विद्वान् लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करते हैं उसी प्रकार से
तुम भी करो क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता है एक तो धर्मातमा विद्वानें की
शिक्ता दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को ज्ञानने की इच्छा और तीसरा परमेश्वर की कही वेदिविद्या को ज्ञानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत् बोध
होता है अन्यथा नहीं ।। १ ।।

मुमानीमन्द्रः सभितिः ममानी संमानं मनः सहिच्तिमेपाम्॥ समानं मन्त्रमिनिमन्त्रये वः समानेनं वो हिवर्षा जहोमि॥२॥ स्रा॰ अ॰ ८ अ॰ ८ व॰ ४६। मं॰३॥

(समानीमन्त्राः) हे मानवा वो युष्माकं मन्त्रीऽधीत्मामीश्वरमास्य पृथिवीपयं नतानां गुप्तप्रमिद्धसामध्यंगुणानां पदार्थानां भाषणीपदेशेन ज्ञानं वा भवति यस्मिन् येन वा स मन्त्रो विचारी भवितुमहंति । नद्यथा । राज्ञो मन्त्री सत्यामत्यविवेककर्मे त्यर्थः सेपि मत्यज्ञानफलः सर्वोषकारकः समान्त्रस्याग्रं द्विराधरहितएव भवतु । यदा बहुनिमंनुष्ये मिलित्वा संदिग्ध-पदार्थानां विवारः कर्मा घ्येतदा प्रथमतः पृथक् पृथगपि समामदां मन्तानि भवेषुम्तत्रापि सर्वेभ्यः सारं गृहीत्वा यद्यः सर्वमृष्यहितकारकं सर्गुणलक्षणान्वितं सर्वं स्यात्ततः संवं ज्ञात्त्रकता कृत्वा नित्यं समावरतः । यतः प्रतिदिनं सर्वेधां मनुष्याणामृत्तरोत्तरमुत्रमं सुष्यं वर्षे त्रीवधा (समितिः समानि) समितिः सामाजिकनियमत्यवस्थार्थाद्याः न्यायप्रवाराद्यासर्वं मनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा व्रद्धावध्यविद्याभ्यासञ्च न्यायप्रवाराद्यासर्वं मनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा व्रद्धावध्यविद्याभ्यासञ्च न्यायप्रवाराद्यासर्वं मनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा व्रद्धावध्यविद्याभ्यासञ्च न्यायप्रवाराद्यासर्वं मनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा व्रद्धावध्यविद्याभ्यासञ्च न्यायप्रवार्थविद्यास्य द्वार्थविद्याभ्यासञ्च न्यायप्रवार्थविद्यास्य द्वार्थवित्र समानीसर्वमनुष्यस्व न्यायस्य स्थाविक द्वेष्यादे विकल्योग्योति स्थावः संकल्यादि स्वत्यादि स्वत्यादि स्वत्यादि संकल्यः अग्रुनगुणान्यति तिकल्यस्य रक्षणीयाः ।

एतद्धनीक युष्माकं मनः समानमन्योन्यमिकद्धस्वभावमेवास्तु ।यश्चितं वैपूपरानुभूतं स्मरणात्मकं धर्मेश्वरिश्वन्तनं तद्पि समानमर्थात्सर्वप्राणिनां दुःसमाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत्सम्यक् पुरुषार्थनैव कार्य्यम् (सह )
युष्माभिः परस्परस्य सुखोपकारायेव सर्वं सामच्यं योजनीयम् । (एषां०) ।
येश्वेषां सर्वजीवानां संगे स्वात्मवद्वत्तं नते तादृशानां परोपकारिणां परसुखदागृणामुपर्यहं कृपालुभूत्वा (अभामंत्रये वः ) युष्मानपूर्वपरोक्तं धर्ममाज्ञापयामि । इत्यमेव सर्वेः कर्त्तं व्यमिति । येन युष्माकं मध्ये नैत्र कदाचित्सत्यनाशोऽकत्यवृद्धित्र अवेत् । समानेन वो०) हावदांनं ग्रहणं च तद्पि सत्येन
धर्मेण युक्तमेव कार्याम् । तेन समानेनैव हविषा वो युष्मान अहोनिसत्यथभीण सहेवाहं सदा नियोजयामि । अतो मदुक्त एव धर्मो मन्तव्यां नान्य इति । सा

#### भाषार्थ

(समानो मन्त्रः ) हे मनुष्य लोगो! जो तुम्हारा मन्त्र ऋथीत् सत्य असत्य का वि-चार है वह समान हो उस में किसी प्रकार का विरोध न हो और जब २ तुम लोग मिल के विचार करो तब २ सब के वचनों को अलग २ मुन के जो २ धर्मयुक्त और जिस में सब का हित हो सो २ सब में से अगल करके उसी का प्रचार करे। जिस से तुम समों का बराबर मुख बढ़ता जाय ( समितिः समानी ) और जिस में सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य त्रादि त्राश्रम, श्रच्छे २ काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के मवन्य का यथावत करना और जिससे वृद्धि, शरीर, बल, पराक्रम अदि गुण बरें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध ही ऐसी जो उत्तम मर्ग्यादा है सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो जिस से तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जांय ( समानं मनः सह चित्तं ) हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित अर्थात् सब प्राणियों के दुःस के नाश चौर मुख की बृद्धि के लिये अपने आहमा के सम तुल्य पुरुषार्थवाला हो । शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्टगुणीं के त्याग की इच्छा को विकला कहते हैं। जिस से जीवात्मा येदोनों कर्म करता है उस का नाम मन है उस से सदा पुरुषार्थ करो जिस से नुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो तथा चित्त उस को कहते हैं कि जिस से सब अर्थों का स्मरण अर्थान् पूर्वापर कर्मी का यथावत् विचार हो वह भी तुम्हारा एकसा हो ( सह ) जो तुम्हारा मन ऋौर चित हैं ये दोनों सब मनुष्यों के मुख ही के लिये प्रयत्न में रहें ( एषां० ) इस प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने और मुख देनेवाले हैं में उन्हीं पर सदा कृपा करता हूं ( समानं मन्त्रमिमन्त्रये वः ) छर्थात् मैं उन के लिये ग्राणीर्वाद

श्रीर आज्ञा देता हूं कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकृत चलें जिस से उन का सत्य धर्म बहे और असत्य का नाश हो (समानेन वो हिविषा जुहोंमि ) हे मनुष्य लोगो ! जबर कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से प्रहण किया चाहो तब र धर्म से युक्त ही करो उस से बिरुद्ध व्यवहार को मत करो और यह बात निश्चय करके जान ले। कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूं इसिलिये कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रही और इस से भिन्न की धर्म कभी मत मानो ॥ २ ॥

समानीव त्राकृतिः समाना हृद्यानि वः ॥ समानमं तु वो म-नो ययां वः मुसहासंति ॥ ऋ॰ त्र॰ ८ त्र॰ ८ व॰ ४६ मं॰ ४ ॥ भाष्यम्

अस्यायमभिप्रायः । हे मानवा वा युष्माकं यत्सर्वं मामर्थंमस्ति तह-र्भसंबन्धे परस्परमविकद्भं कृत्वा सर्वैः सुखं सदा संवर्धनीयमिति । (समा-नीवः ) आकृतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीनिर्वा साधि वा युष्माकं परस्य-रोपकारकरणेन सर्वेषां जनानां सुसायैव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्यास्य ध-े अंस्य विलेग्पा न स्यात्त**येव कार्य्य** (समाना हृदयानि यः ) वा युष्माकं हृद्यान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय सामानान्यविस्द्धाः न्येव सन्तु ( समानमस्तु वेा मनः ) अत्र प्रमाणग् कानः संकल्पा विविकिः त्सा अहाऽश्रहा धृतिरधृतिहींधींभीरित्येतत्सर्व मन एव तस्माद्पि एष्टत उपस्पृष्टो समसा विज्ञानाति । श० कां० १४ अ० ४ ॥ मनसा विविष्य पुन-रनुष्ठातस्यम् । ग्रामगुणानामिच्छा कामः । तत्प्राप्त्यनृष्ठानेच्छा संकल्पः। पूर्व संशयं कृत्वा पुननिष्वयकरणेच्छा संशया विचिकित्सा । ईश्वरसत्यध र्मोदिगुणानामुपर्यत्यन्तं विश्वासः श्रद्धाः। अनीश्वरवादाधमाद्युपरिसर्वधाः स्मिश्चयाऽश्रद्धा । सुखदुः सम्राप्तयापीश्वरधर्माद्युपरि सदीव निश्चयत्सणं धृ-तिः । अशुभगुणानामाचरणं नैव कार्यमित्यपैर्यमधृतिः । सत्यवर्मानाचरः णेऽसत्याचरणे मनसः संकाचा पृणा ह्रीः। शुभगुणान् शीवं पारयेदिति पाः ुणावती वृत्तिर्थीः। असत्यात्ररणादीश्वराशाभंगात्पापाचरणादीश्वरे। नः सैवंत्र पश्यतीत्यादि वृत्तिभीः। एतद्भिकं मनो वे। युष्मतकं समानं तुरयमन्तु। (यथा वः सुमहासति) हे मनुष्या वो गुज्याकं यथा परस्परं सुसहायेन स्वसति सम्यक् सुवान्नतिः स्वासथा सर्वैः प्रयत्नो विषेयः । सर्वान् सुखिनी

हण्ट्वा चित्त आरहादः कार्यः । नैव कंचिद्धि दुःखितं दृष्ट्वा सुखं केना-पि कर्त्ता वितु यथा सर्वे स्वतन्त्राः सुखिनः स्युस्त्येव सर्वैः कार्यमिति ।

# भाषार्थ

( समानीव आ रूतिः ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगो! तुम्हारा जितना सामर्थ्य है जस को धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन ब-द!ते रहे। निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को आगृति कहते हैं। हे मनुष्य लोगो। तुम्हारा सब पुरुषार्थ एव जीवों के पुख के लिये सदा हो जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो और सदा वैसाही प्रयतन करते रहे। कि जिस से ( समाना नृदयानि वः ) तुम्होर हृत्य अर्थात् मन क सब व्यवहार आएस में सदा प्रमसहित और विरोध से अलग रहें ( समानमम्तु वो मनः ) मनः शब्द का अनक वार अहरा करने में यह अयोजन है कि जिस से पन के अनेक अथे जाने जांय (कापः ) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों वा शाचरण रना और वरों को छोड़ देना इस का नाम काम है ( संक्ल्प: ) जो मुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा है उस को संकल्प कहते हैं ( विचिक्तित्सा ) जो २ काम क-रना हो उस २ को प्रथम शंगा कर कर के ठांक निश्चय करने के लिये की सदेह करना है उसका नाम विचिक्तिसा है ( श्रद्धा ) जो ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुन मुखीं में निश्चय से विश्वास को मिथर रखना है उप को श्रद्धा जानना ( अश्रद्धा ) अर्थात् अ-विद्या कुतर्क हुरे काम करने ईश्वर को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रतने का नाम अथदा समभता चाहिय ( ज़ति: ) जो मुख दुःख हानि लाभ आदि के होने में भी अपने भीरज की नहीं छीटना उस का नाम धृति है ( अपृते ) बुर कामां में हर न होने को अपृति वहते हैं ( ही: ) अर्थात् जो भूठे आचरण करने और सच्च कामी को नहीं करने में मन की लिजित करना है उस की ही कहते हैं ( धीः ) जो श्रष्ठ गुणों को शांत्र धारण करनेवाली वृत्ति है उस की धी कहते हैं । भी: ) जो ईश्वर की आज़ा अर्थात् सत्याचरण धर्म करना और उस से उ लटे पाप के त्राचरण से नित्य डग्त रहना अर्थात ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जान कर उस से सदा उरना कि जो में पाप करूंगा तो ईश्वर मुक पर अप्रसन्न होगा इत्यादि गुरा वाली वस्तु का नाम मन है, इस को सब प्रकार से सब के मुख के लिये युक्त करों। (यथा वः मुसहासति ) है मनुष्य लोगों! जिस प्रकार अर्थात् पूर्वोक्त धर्म सेवन से तुम लोगों को उत्तम मुखों की बढ़ती हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूमरे की मुख बड़े ऐसा काम सब दिन करते रहा किसी

को दुःखी देख के अपने मन में मुख मत मानो किन्तु सब को मुखी करके अपने प्रात्मा को मुखी जानो जिस प्रकार से खाधीन होके सब लोग सदा रहें वैसाही यन करते रहो।।२।।

हृष्ट्या हृषे व्याकेरोत्सत्यातृते प्रजापंतिः ॥ ग्रश्रदामनृते दंघा-चक्रदाथ सत्यं प्रजापंतिः ॥ ४ ॥ य० ग्र० १६ मं० ७५ ॥

#### भाष्यम्

अस्यायमः (हण्ट्वाः) प्रकापितः परमेश्वरो धर्ममुपिद्शति सर्वेमंनुष्यैः सर्वदा सत्य एव सम्यक् श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये चाश्रद्धे ति । (प्रजापितः ) परमेश्वरः (सत्यानृते ) धर्माधर्मी (कृषे ) प्रसिद्धाप्रसिद्धलक्षणी दृष्ट्वा (ब्याकरोत् ) सर्वज्ञया स्वया विद्यया विभक्ती कृतवानिस्त । कथिनत्यः श्राह (अश्रद्धामः ) सर्वषां मनुष्याणामनृतेऽसत्येऽधर्मेऽन्यायेऽश्रद्धामद्धात् । अर्थाद्धमेऽश्रद्धां कर्तुं माज्ञाप्यति । तथ्येत्र वेदशास्त्रप्रतिपादिने सत्ये प्रत्यः सादिभिः प्रमागीः परीक्षिते पक्षपात्रसिंहते न्याय्ये धर्मे प्रनापितः सर्वेष्ठ है- प्रवरः श्रद्धां चाद्धान् एवां सर्वेमंनुष्यैः परमप्रवत्ने न स्वकीयं चित्तं धर्मे प्रवृत्तः सर्थमित्वतः च सदैव काय्येमिति ॥ ४ ॥

# भाषार्थ

(हप्टा०) इस मन्त्र का अभिपाय यह है कि प्रजापित परमेश्वर जो सब जगत् का स्वामी अर्थात् मालिक है वह सब मनुत्यों के लिये धर्म का उपदेश करता है कि सब मनुत्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये असत्य में कभी नहीं(प्रजापित) सब जगत् का अध्यत्त जो ईश्वर है सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म और असत्य जो अधर्म है जिन के प्रकट और गुप्त लक्षण हैं क्ष (क्याकरोत्) उन को ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठोक २ विचार से देख के सत्य और मृठ को अलग २ किया है सो इस प्रकार से हैं कि (अश्रद्धाम०) हे मनुष्य लोगो तुम सब दिन अनृत अर्थात् मृठ अन्याय के करने में (अश्रद्धाम०) है मनुष्य लोगो तुम सब दिन अनृत अर्थात् मृठ अन्याय के करने में (अश्रद्धा) अर्थात् प्रीति कभी मत करो के साही (श्रद्धार्थक्षक) सत्य अर्थात् जो वेदशास्त्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्त आदि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो वा की जाय वही पक्ष्यात से अलग न्यायरूप धर्म है उस के आचरण में सब दिन प्रीति रक्खो और जो २ तुम लोगों के लिये मेरी आज्ञा है उस २ में श्रपने आत्मा प्राण और मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल खमाव से युक्त करके सदा सत्य ही में प्रवृत करों ।। ४ ।।

अर जितना धर्म श्रधम का लक्षण बाहर की चष्टाके साथ संबन्ध रखता है वह मकट कर जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त कहाता है।।

हते हक्षहं मा मित्रस्यं मा चर्छुषा सर्वाणि भूतानि समित्त-न्ताम्। मित्रस्याहं चर्छुषा सर्वाणि भूतानि समिति। मित्रस्य चर्छुषा समीतामहे॥ ५॥ य० अ० ३६ मं० १८॥

# भाष्यम्

( हते हथं ह० ) अस्यायम० सर्वे मनुष्याः सर्वेषा सर्वेदा सर्वोः सह सीहार्द्येनैव वर्तेरिन्नित । सर्वेदिश्वरोक्तोयं धर्मः स्वीकार्य्यं देश्वर ! प्रार्थनीयव्व
यतो धर्मनिष्ठा स्थात् । तद्यथा हे हते ! सर्वेदुःखिवनाशकेश्वर। मदुणिर कृषां
विधेहि यतोऽहं सत्यधर्म यथावद्विजानीयाम्। पक्षपातरिहतस्य सुहृद्वसुषा
प्रेमभावेन सर्वाणि भूतानि ( मा ) मां सदा समीक्षन्तामर्थानमम नित्राणि
भवन्तु । इतीच्छाविशिष्टं मां ( दूथंह ) हह सत्यसुक्षैः शुभगुण्ये सह सदा
वर्षय ( नित्रस्याहं० ) एवमहर्मापं नित्रस्य चतुषा स्वात्मवत्येमबुद्धा ( सवर्षय ( नित्रस्याहं० ) एवमहर्मापं नित्रस्य चतुषा स्वात्मवत्येमबुद्धा ( सवर्षय ( नित्रस्याहं० ) एवमहर्मापं नित्रस्य चतुषा स्वात्मवत्येमबुद्धा ( सवर्षिण भूतानि समीक्षे ) सम्यक् पश्यामि ( नित्रस्य च० ) इत्थमेव मित्रस्य
निर्वेदा भूत्वा वयमन्योन्यं ससीक्षामहे सुखसंपादनार्थं सदा वर्सामहे । ईप्रवरोपदिष्टो धर्मी हि सर्वेर्ममुख्येरेक एव मन्तह्यः । ४ ।

# भाषार्थ

( हतेह छह ० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वर्ते और सब मनुष्यों को उचित है कि जो बेदों में ईश्वरोक्त धर्म है उसी को प्रहण करें और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि जिस से मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो ( हते० ) हे सब दुः खों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा की जिये कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेम माव से बर्चे ( मित्रस्य मा० ) और सब प्राणी मुक्त को अपना मित्र जान के बन्धु के समान वर्चे ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को (हछ ह० ) सत्य मुख और शुन गुणों से सदा बढ़ाइये ( मित्रस्याई० ) इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानूं और हानि लाभ मुख और दुःख में अपने आत्मा के सम तुल्य ही सब अवों को मान् ( मित्रस्य च० ) हम सब आपस में मिलके सदा मित्रभाव रक्खें और सत्यभर्म के आचरण से सत्य मुखों को नित्य बढ़ावें जो ईश्वर का कहा धर्म है यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ५ ॥

# अग्ने वृतपते वृतं चरिष्यामि तच्छंकेयं तन्मेराध्यताम्। क्रिल्यामि ॥ ६ ॥ यज्जुः अः १ मं १ ॥

# भाष्यम्

(अग्ने व्र०) अस्याभिष्रा० सर्देर्मनुष्यरीश्वरस्य सहायेच्छा सदा कार्येति । नैव तस्य सहायेन विना सत्यथमं ज्ञानं तस्यानुष्ठानपूर्ति श्व भवतः । हे आने व्रतपते सत्यपते ( व्रतं ) सत्यधर्मं चिरिष्याम्यनुष्ठास्यामि । अत्र प्रमाणम् । सत्यमेव देवा अनुतं मनुष्याः । एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम् । श० कां० १ अ० १ ॥ सत्याचरणाद्देवा असत्याचरणान्मनुष्यात्र भवन्ति । अतः सत्याचरणमेव धर्मगाहुरिति (तच्छकेयम्) यथा तत्सत्याचरणं धर्म कः र्तुमहं शकेयं समर्थी भवेयम् (तन्मेराध्यताम् ) तत्सत्यधर्मानुष्ठानं मे मम भवता राध्यतां कृपया सम्यक् सिद्धं क्रियताम् । किंच तद्वतिमित्यश्राह ( इदमहमनृतात्सत्यमुपै० ) यत्सत्यधर्मस्यैवाचरणमनृतादसत्याचरणादधर्मा-त्पृथम्भूतं तदेवीपैमि प्राप्नोमीति । अस्यैव धर्मस्यानुष्ठानमीश्वरप्रार्थनया स्व पुरुषार्धेनं च कर्त्तव्यम्। नापुरुषाधिनं मनुष्यमाष्ट्रवरोमुगृह्णातिय था त्तसुष्मन्तं दर्शयति नान्धं य। एवमेव धर्मं कर्त्तुमिच्छन्तं पुरुषार्थकारिण-मीश्वरानुग्रहाभिलाषिणं प्रत्येवेश्वरः कृपालुर्भवति नान्यं प्रतिचेति । कृतः। जीवे तस्सिद्धिं कर्तुं साधनानामीश्वरेण पूर्वमेव रक्षितत्वास तदुपयोगा-करणाच्य । येन पदार्थेन यावानु पकारी ग्रहीतुं शक्यस्तावांस्तेनैव ग्रहीत-व्यस्तदुपरीप्रवरानु प्रहेच्छा कार्यिति ॥ ६॥

# भाषार्थ

(अग्ने त्र०) इस मंत्र का अभिपाय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की इच्छा करें क्योंकि उस के सहाय के विना धर्म का पृण ज्ञान और उस का अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो सक्ता। हे सत्यपते परमेश्वर ! ( त्रतं ) में जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूं उस की सिद्धि आप की कृपा से ही हो सकती हैं। इसी मन्त्र का अर्थ शतपथन्नाह्मण में भी लिखा है कि जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप वत को करते हैं वे देव कहाते हैं और जो असत्य का आचरण करते हैं उन को मनुष्य कहते हैं इस से में उस सत्यत्रन का आचरण किया चाहता हूं ( तच्छकेयं ) मुक्त पर आप ऐसी कृपा की जिये कि जिस से मैं सत्यधर्म का अनुष्ठान पूरा कर सकूं ( तन्में राध्यतां ) उस अनुष्ठान की शिद्धि करने वाले एक आप ही हो सो कृपा से सत्यरूप धर्म के अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध की जिये ( इदमहमज्ञाल

मुपेमि) सो यह बत है कि जिस को मैं निश्चय से चाहता हूं उन सब असत्य कामों से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा इन रहं परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्य रक्खा है उतना पुरुषार्थ अवश्य करे उस के उपरांत ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये क्योंकि मनुष्यों में सामर्थ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिये जैसे कोई मनुष्य आंख बाले पुरुष को ही किसी चीन को दिखला सकता है अन्धे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृषा करता है अन्य पर नहीं क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिये बुद्धि आदि बदने के साधन जीव के साथ रक्खे हैं जब उन से पूर्ण पुरुषार्थ करता है तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृषा करता है अन्य पर नहीं क्योंकि सब जीव कर्म करने से स्वर्णन और पापों के फन मोगने में कुछ परार्थान भी हैं ॥६॥

ह्यतं विज्ञामांभोति वीज्ञयांभोति दिज्ञिणाम् ॥ दिज्ञिणाः श्र-र्धामांभोति श्रद्धयां मृत्यमांप्यते ॥ १॥ यज्ञश्यः १६मं २०॥ भाष्यम्

(व्रतेन दी०) अस्या० यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते मत्यं चिकीषंति तदैव सत्यं विजानाति तत्रैव मनुष्येः श्रद्धयम्। मामत्ये चेति। यो मनुष्यः सत्यं व्रतमाचरित । तदा दीक्षामुत्तमाधिकारं प्राप्नोति । (दीक्षयाप्नोति द०) यदा दीक्षितः सन्नुत्तमगुणैहत्तमाधिकारी भवति तदा सर्वतः मत्वृतः फलवान् भवति मास्य दिक्षणा भवति तां दीक्षया शुभगुणाचरणेनैवाप्नोति (दिक्षणा श्र०) मा दक्षिणा यदा ब्रह्मचप्यादिमस्यव्रतेः सत्काराढ्या स्व-स्यान्येषां च भवति तदाचरणे श्रद्धां वृद्धं विश्वासमुत्पाद्यति । कुतः । सत्याचरणमेव सन्कारकारकमस्त्यतः । (श्रद्धया०) यदोत्तरोत्तांश्रद्धा वर्धेत तदा तया श्रद्ध्या मनुष्येः परमेश्वरो मोक्षधमादिकं चाप्यते प्राप्यते नान्यचेति अतः किमागतं सत्यप्राप्त्यधं सर्वदा श्रद्धोत्माहादिपुरुष्ठार्थो वर्धयित्वयः ॥ ६॥

# भाषार्थ

( बतन दी० ) इस मन्त्र का अभिषाय यह है कि मनुष्य धर्म को जानने की ह- कि च्या करता है तभी सत्य को जानता है उसी सत्य में मनुष्या के। श्रद्धा करनी चाहिये असल्य में कभी नहीं ( बतेन ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को हदता से करता है तब बह दीना अर्थात् उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त होता है ( दीन्ययाप्नोति० )

जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है तब सब लोग सब प्रकार से उस का सत्कार करते हैं वर्यों कि धर्म अदि शुभगुणों से ही उस दिल्ला को मनुष्य प्राप्त होता है अन्यथा नहीं (दिल्ला अ०) जब ब्रह्मचर्य आदि सत्य वर्तों से अपना और दूसरे मन्ष्यों का अल्लान सत्कार होता है तब उसी में हड़ विश्वास होता है वर्यों के सत्य धर्म का अविरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है (अद्भया०) फिर सत्य के आचरण में जितनी २ अधिक अद्भा बढ़ती जाती है उतना २ ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के मुख को प्राप्त होते जाते हैं अधर्माचरण से नहीं। इस से क्या सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन अद्भा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं जिस से सत्य धर्म की यथावत् प्राप्ति हो ॥ = ॥

अमेण तर्पसा सृष्टा ब्रह्मणा <u>वित्त ऋते श्रिता ॥ ६ ॥ स</u>त्येना है । ना श्रिया प्राकृता पद्यांसा परीवृता ॥१०॥ अथर्व० कां० १२ अह० ५ सं० १ । २ ।

#### भारमभू

( श्रमण तपसार ) अभिप्रार श्रमणेत्यादिमन्त्रेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाश्रमत इति । श्रमः प्रयक्षः पुरुषार्थं उद्यम इत्यादि । तपो धर्मानुष्ठानं तेन
श्रमेणैव तपसा च सहेश्वरेण सर्वे मनुष्याः सप्टा रचिताः । अतः (ब्रह्मणा)
वेदेन परमेण्वरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिमः स्युः ( ऋते श्रितार ) ऋते
प्रस्मणि पुरुषार्थं चाश्रिता ऋनं सेवमानाञ्च सदीव भवन्तु ॥ ८ ॥ (मत्येनाव्र)
वेद्शास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणिश्च परीक्षितेनाठ्यभित्रारिणा सत्येनावृता
युक्ताः सर्वे मनुष्याः सन्तु । (श्रिया प्राव्र) श्रिया श्रुत्रगुणावरणोज्ज्वलया
चक्रवित्तं राज्यसेवमानया प्रकृष्ट्या लक्ष्मणाऽऽवृत्य युक्ताः परमप्रयक्षेन भन्वन्तु । (पश्रमार) उत्कृष्य युणग्रहणं मत्याचरणं पश्रस्तेन परितः सर्वतीवृता
युक्ताः सन्तः प्रकाशिवतारश्च स्युः ॥ १० ॥

# भाषार्थ

(श्रमेण तपसा०) इन मन्त्रों के अभिग्राय से यह सिद्ध होता है कि सब मनुष्यों की शिक्षमेगा०) इत्यादि धर्म के सहस्यों का प्रहण अवस्य करना काविये क्योंकि ईश्वर ने (लगः०) जो परम प्रयत्न का करना और (तपः) जो धर्म का आनरण करना है इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है इस कारण से (ब्रग्नणा) ब्रग्न जो नेद निद्या और परमेश्वर के शन से युक्त होके सब मनुष्य अपने २ ज्ञान को बढ़ानें (ब्राहेश्रिता) सन गनुष्य अपने २ ज्ञान को बढ़ानें (ब्राहेश्रिता) सन गनुष्य अपने

जो ब्रह्म सत्य विद्यां श्रीर धर्माचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन करें ॥ ।। (सत्येनावृता) सव मनुष्य प्रत्यचादि प्रमाणों से सत्य की परीचा करके सत्य के श्राचरण से युक्त हों (श्रिया प्रावृता) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित होके चक्रवार्त राज्य श्रादि ऐश्वर्थ को सिद्ध करके श्राति श्रेष्ठ लच्मी से युक्त हो के शोभारूप श्री को सिद्ध करके उस को चारों श्रोर पहिन के शोभित हों (यशसा परी०) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का प्रदश्य करके सत्य के शाचरण श्रीर यश श्रावीत् उत्तम कीति से युक्त होना चाहिये॥ १०॥ का प्रदश्य करके सत्य के श्राचरण श्रीर यश श्रावीत् उत्तम कीति से युक्त होना चाहिये॥ १०॥

स्वध्या परिहिता श्रद्ध्या परयूँढा दीचयां गुप्ता युज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम् ॥ ११ ॥ ग्रोजंइच तेजंश्च सहद्द्य वर्लच चाक चे-दिह्यं च श्रीरच धर्मश्र ॥१२॥ ग्रथर्व० कां०१२। ग्रनु० ५ मं०३।०॥

# भाष्यम्

( स्वधया परिः ) परितः सर्वतः स्वकीयपदार्थशुभगुणधारं णैनेव संतु-हय सर्वे मनुष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः (श्रद्धया प०) सत्यमेव विश्वाम मूलमस्ति नामदिति तथा सत्योपरिहदविश्वासरूपया श्रद्धया परितः सर्व-त ऊढा: प्राप्तवन्तः सन्तु ( दीक्षया गुप्ता ) सद्भिराप्ते विद्वित्रः कृतसत्योपदे-श्चणा दीक्षया गुप्ता रक्षिताः सर्वमनुष्याणां रक्षितारश्च स्युः ( यक्षे प्रतिष्टि-ताः ) (यक्को वे विष्णुः ) व्यापके परमेश्वरे सर्वीयकारके प्रवमेषादी जिल्प-विद्याकियाकुशलत्वे च प्रतिब्हिताः प्राप्तप्रतिब्हाय भवन्तु (लोकोनिधनम्) अयं लोकः चर्टीयां मनुष्याणां निधनं यावनमृत्युनं भवेतावत्सर्वोपकारकं स त्कर्मानुष्ठानं कर्त्तुं योश्यमस्तीति सर्वेमंन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ॥ ११ ॥ अ-न्यश्च। ( ओजञ्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः ( तेजञ्च) प्रगत्भता पृष्टता निभंयता निर्दानता मन्ये त्यवहारे कर्ता व्या (महस्य) सुखदुः खहानिलाभादि क्रेशप्रदेवसंमानप्राप्ताविष हर्णशोकाकरणं तन्निवारणार्थं परमप्रयवानु च्ठानं च सहनं सर्वे: मदा कर्त्त व्यम् ( बलं च ) ब्रह्मचय्यां दिसुनियमाचरः ग्रेन शरीरबुद्धचादिरीगनिराकरणं दूढाङ्गतानिञ्चलबुद्धित्वसंम्पादनं भीषणा-दिकमें यक्तं ब अ कार्यंमिति ( वाक् च ) विद्याशिक्षामत्यमधुरभाषणादि शुलगुणगुक्ता बाणी कार्यिति (इण्द्रियं च) मन आदीनि बाग्भिन्नानि पत्र क्रानान्द्रयाणि वाक् चेति कर्मेन्द्रियाणामुपलक्षणेनकर्मेन्द्रियाणि च सत्प्रधर्ना-चरणयुक्तानि पापाद् व्यतिरिक्तानि न सदैव रक्तणीयानि (श्रीश्व) समाइरा-

क्यन्नीः परम पुरुषार्थम कार्य्येति (धर्मश्च) अयमेव वेदाको न्याय्यः पक्षपात-रहितः सत्याचरणयुक्तः कर्वोपकारकश्च धर्मः सदैव सर्वैः सेवनीयः। अस्यैवेयं पूर्वापरा सर्वा ट्याख्यास्तीति बोध्यम् ॥ १२॥

## भाषार्थ

( ख्रथया परिहिता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग ख्रधा अर्थात् अपने ही पदार्थी का धारण करें इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हो ( श्रद्धया पर्व्यूड़ा ) सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों। क्यों कि जो सत्य है वही विश्वास का मूलै वधा सत्य का त्राचरण ही जिसका फल और खरूप है, असत्य कभी नहीं।( दीच्या गुप्ता ) विद्वानों की सत्य शिक्ता से रक्ता को प्राप्त हो और मनुष्यादि प्राणियों की रक्ता में परमपुरुषार्थ करो ( यज्ञे प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब में ज्यापक अर्थात् परमेश्वर अथवा सब संसार का उपकार करने वाला अश्वमेघादि यज्ञ अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध कर के उपकार लेना जो यज्ञ है. इस तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावन् प्रवृत्ति करें ( लोको नि ) जब तक तुम लोग जीते रहो तब तक सदा सत्य कर्म में ही पुरुवार्थ करते रहे। किन्तु इस में आलस्य कभी मत करो। ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिय है ॥ ११ ॥ ( अोजश्च ) धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम ( तेजश्च ) प्रगल्भ-ता अर्थात् भयरहित होके दीनता से दूर रहना ( सहश्च ) मुख दुःख हानि लाभ आदि की प्राप्ति में भी हर्ष शोकादि छोड़ के सत्य धर्म में हद रहना, दु:ख का निवारण और सहन करना ( वलं च ) ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना ( वाक् च ) सत्य विद्या की शिक्ता सत्य मधुर अर्थात् कामल धिय सापरा का करना ( इन्द्रियं च ) जो मन यांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मे-न्द्रिय हैं उन को पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना ( श्रीश्च ) चकर्वाचे राज्य की सामग्री की सिद्ध करना ( धर्मश्च ) जी वेदोक्त न्याय से युक्त हो के पन्तपात को छोड़ के सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का त्याग करना है तथा जो सब का उपकार करने बाला और जिस का फल इस जन्म और पर जन्म में आनन्द है इसी को धर्म और उस से उलटा करने को अधर्म कहते हैं। उसी धर्म की यह सब व्याख्या है कि जो ( संगच्छध्वं ) इस मंत्र से लेके ( यतोभ्युदय ) इस सृत्र तक जितने धर्म के लक्त्रण लिखे हैं वे सब लक्त्रण मनुष्यों को प्रहण करने के योग्य हैं॥१२॥ ब्ह्मं च जुत्रं चं राष्ट्रं च विदाहच त्विषिद् यदारच वर्चरच

ब्ह्मं च जत्रं चं ग्राष्ट्रं च विश्वाहच त्विषिरच यशेरच विचेरच द्रविणं च ॥ १२॥ ग्रायुंश्च छुपं च नामं च क्रीतिश्चं प्राणश्चांपानरच चर्छुरच ओर्ज च ॥ १४ ॥ पर्यहच् रमुआर्ज चान्नायं च ऋतं चं सः त्यं चेष्टं चं पूर्तं चं प्रजा चं प्रावंश्च ॥१५॥ अथर्व कां० १२ अतु० ५ मं० ८ । ६ । १० ॥

#### भाष्यम्

इत्याद्यनेकमन्त्रप्रमाधिर्धर्मो बेदेव्वी इवरे शैव सर्वमनुष्यार्थमुपदिष्टोस्ति ( इस्तच ) ब्राक्षाग्रीपलक्षणं सर्वोत्तमविद्यागुणकर्भवत्तवं सन्गुणप्रचारकरणत्वं च ब्राह्मणलक्षणं तच्च सदैव वर्षयित व्यम् ( क्षत्रं च ) क्षत्रिगापलक्षणं विद्या-चातुर्घशीर्घधैर्घवीरपुरुषान्वितं च मदैवीन्नेयम् ( राष्ट्रं च ) मत्पुरुषसभ-षा सुनियमैः सर्वस्वाद्यं शुप्रगुणान्यितं च राज्यं सदैव कार्यम् (विशय) वैश्यादिमजानां व्यापारादिकारिणां भूगे लेखा व्याहतगतिसंपादनेन स्यापा राद्धनवृद्धवर्थं संरक्षणं च कार्यम् (त्विविश्व)दीप्तिः शुभगुणानां प्रकाशः सत्यगुण कामता च शुद्धा प्रवारणीयेति (यशश्च) धर्मान्वितानुत्तमा कीर्त्ति संस्थापनीया (वर्षश्च) सद्विद्याप्रचारं सम्पगध्यवनाध्यापनप्रबन्धं कर्म सदा कार्यम् (द्रविणं-च ) अप्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्या प्राप्तस्य संरक्षणं रिक्षतस्य यद्भिर्यद्भय सत्कर्मस व्ययश्च याजनीयः । एतस्तुविधपुरुषार्थेन धनधान्यो-म्नतिसुके सदेव कार्ये ॥ १३ ॥ (आयुश्र ) बीर्यादिरक्षणेन भाजनाच्छादः मादिसुनियमेन अक्स वर्यसुसेवनेनायुर्वेलं कार्यम् (कृषं च) निरन्तरिवय-यासेवनेन मदैव सान्दरयादिगुणयुक्तं स्वरूपं रक्षणीयम् ( नाम च ) सत्क-मानुष्टानेन नाम प्रसिद्धिः कार्या यताऽन्यस्यापि मत्क्रमेशृत्साइषृद्धिः स्यात् (की तिंश) सर्गुणग्रहणार्थमी श्वरगुणा नामुपदेशार्थं की तें स्वसत्की तिंगः स्तवं च सदैव कार्यम् (प्राक्षश्चानश्च ) प्राणायामरीत्या प्राणापानयाः शु-द्विबले कार्या । शरीराद्वाचादेशं यो वायुर्गच्छति म प्राणः । बाख्यदेशाच्छ-रीरं प्रविशति स वायु।पानः । शुद्धदेशांनवामादिनैनयोः प्रच्छद्नविधारणाः भ्यां बुद्धिशारीरबलं च संपादनीयम् ( चलुझ श्रोत्रं च ) चालुपं प्रत्यक्षं श्रोत्रं शब्दजन्यं चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथाबद्वेदितव्यानि तैः सत्यं वि-क्वानं च सर्वथा कार्यम् ॥१४॥)( पयश्च रसञ्च ) पये जलादिकं रसे दुग्धमृता-दिश्चैती वैद्यकरीत्या सम्यक् शोधियत्वा भे।क्तव्यी (अन्नं चान्नाद्यं च) अन्नमोदनादिकसन्नाद्यं भोक्तुनहं शुद्धं संस्कृतमन्नं संवादीव भोक्तव्यम् (ऋ-तं च सत्यं च ) ऋतं ब्रह्म सर्वदेवीयासनीयं सत्यं मत्यसादिभिः प्रभाषीः यजः अ० १४ मं० २० अत्र कर्मकाग्रंड देशताशब्दिन वेदमन्त्राणां ग्रहणम् । गा-यग्र्यादीनि छन्दांसि छाग्न्यादिदेवता स्थान्येव गृद्धान्ते । तेषां कर्मकाग्रहादि-विधेद्यातकत्वात् । यस्मिन्मंत्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादनं क्रिते स एव मंत्री-ग्रिदेवती गृद्धाते । एवमेव वातः मूर्णेश्वन्द्रमा वसवा हद्दा अ दित्या महती विश्वदेवा बहस्पतिरिन्द्रो वहणश्चेत्येतच्छब्दयुक्ता मंत्रा देवताशब्देन गृद्धान्ते तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वारत्यरमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतस्वाच्य ॥

## भाषाथं

प०-यज्ञ में देवता राज्द से किस का ग्रहण होता है ? उ०-जो २ वेद में कहे हैं उन्हीं का ग्रहण होता है इस में यह यनुर्वेद का प्रमाण है कि ( ग्राग्निर्वेव० ) कर्म-कागड अर्थात यज्ञित्यामं मुख्य करके देवताराज्द से वेद मन्त्रों का ही ग्रहण करते हैं क्यों कि जो गायडणदि छन्द हैं वे ी देवता कहाते हैं और इन वेद मंत्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है इस में यह कारण है कि जिन२ मंत्रों में श्रग्नि आदि शब्द हैं उन२ मंत्रों का और उन २ शब्दों के अर्थी का अ्रान् आदि देवता नामों से ग्रहण होता है ।

अवाह यास्काचाण्ये। निमक्तं । कर्यमं यत्तिमंत्रे। वेदे नि० अ० १ सं० २ अथातीदेवतं नद्यानि नामानि प्राथान्यम्तुतीनां देवतानां तद्दे वतिमत्याय-।ते सेषा देवतीयपशिक्षा (यत्काम ऋष्येम्या देवतायामार्थपत्यमिच्छन् नृतिं प्रयंक्तं तद्देवतः समंत्री भवति तास्त्रिविधा ऋषः परीक्षकृताः मत्यक्षकृताः आध्यात्निवयश्च । नि० अ० ९ छां० १ । अस्यार्थः । (कर्मसं० ) कर्मणामग्निष्टात्राद्यश्वमेथान्तानां जिल्पविद्यासाधनानां च मंपत्तः संपन्तता
संयोगो भवति येन समंत्री वेदे देवताशब्देन गृद्धते तथा च कर्मणां संपतिभोक्षी भवति येन परमेश्वरप्राप्तिश्च सापि मंत्रे। नंत्रार्थश्चाङ्गीकार्यः । अयित्यनन्तरं देवनं किमुण्यते (यत्प्राधान्येन स्तुतिर्यासां देवतामां कियते
नद्देवतिनित्रि विद्यायते)। परिष्ठ मामानि मन्त्रे। कानि येषामर्थानां नंत्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिङ्गानि भवत्ति । तद्यथा । द्यग्निं दूतं पुरी
देये हत्यवाह्यपुपंत्रवे ॥ हेवां २ ॥ त्यासाद्यादिह ॥ १ ॥ यजुः ० अ० २२ मं०
१९ ॥ अत्राग्निशब्दो लिङ्गमस्ति । अतः किं विद्वेयं यत्र यत्र देवतीच्यते तत्र
सन्। पक्षिङ्गो मंत्री प्राक्षा दित यस्य क्षत्रप्त नामान्वितं यन्धन्ति।

गृश्चते। एवमैवासरिप पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्त्येव परंत्वेवं प्रणीतायां र-क्षितायां पुगयं स्यादेवं पापमिति यदुच्यते। तत्र पापनिमित्ताभावात्सा क-त्यना मिध्यैवास्ति किंतु खलु यक्षसिद्धवर्षं यद्यदावश्यकं युक्तिसिद्धमस्ति त-सदेव ग्राह्मम्। कृतः तैर्विना तद्सिद्धेः॥

भाषार्थ

प्रo-क्या यज्ञ करने के लिये पृथिवी खोद के वेदिरचन, प्रणीता पोक्तणी श्रीर चम-सादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋविजों का क-रना यह सब करना ही चाहिये ? उ०-करना तो चाहिये परन्तु जो २ युकिसिद्ध हैं सो २ ही करने के योग्य हैं क्योंकि जैसे बेदि बना के उस में होस करने से वह द्रव्य शीव भिन्न २ परमागुरूप होके वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है ऐसे ही वेदि में भी अग्नि तेज होने और होस का साकल्य इधर उधर विखरने से रोकने के ालिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये और वेदि के त्रिकीमा, चतुरकीमा, गोल तथा स्थेन पद्मी श्रादि के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखामिशत विद्या की जाती है कि जिस से त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को प्रधावन बीच हो, तथा उस में जो ईटों की संख्या की है उस से गांशितविद्या भी समकी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी चौड़ी और गहरी वेदि हो तो उस में इतनी वड़ी ईटें इतनी लगेंगी इत्यादि वेदि के ब-नाने में बहुत प्रयोजन हैं, तथा मुदर्ग चांदी या काष्ट के वात्र इस कारण से दनाते हैं कि उनमें जो घुतादि पदार्थ रक्ख जाते हैं वे बिगड़ते नहीं और कुश इस लिय रखते हैं कि जिस से यज्ञशाला का मार्जन हो और चिवटी आदि होही जन्त वेदि की ओर अस्ति में न गिरने पवि, ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिस से अग्नि की ज्वाला में वासु अत्यन्त न लगे और वेदि में कोई पर्का किया उन की धीट भी न गिरे। इसी प्रकार ऋतिजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं है। सकता इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सत्र विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिय, इन से भिन्न द्राय की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवस्य हरने चाहियें परनतु इस प्रकार में प्रणीतापात्र रखनेसे पुरास श्रीर इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कावना मिथ्या हो है किन्तु जिस प्रकार करने में यज्ञ का कार्य्य अच्छा बने वहीं करना पात्र है अन्य नहीं ॥

्यज्ञे देवनाश्च्यं न किं गृथंन । यात्र वेद्यानाः । यात्र प्रमाणाति । अणिनदेनना यात्री द्यता स्ट्यी द्वतां चन्द्रमां द्वता वर्श्वा देवतां छदा देवतांदित्या देवतां प्रमाणे देवतां प्रमाणे देवतां ॥ १ ॥

परीक्षितं यादृशं स्वात्मन्यन्ति तादृशं सदा सत्यमेत्र वक्त व्यम् सन्तव्यं ना (इष्टं च पूर्तं च) इष्टं ब्रह्मीपासनं सर्वीपकारकं यक्कानु कानां च पूर्तं तु यतपूर्द्यर्थं मनसावाचा कर्मणा सम्यक् पुरुषार्थेनैव सर्वावस्तु संभारे प्रचीभयानु कामपूर्तिः कार्येति (प्रजा च पशवप्रच)प्रजा सन्तानगदिका राज्यं च स्वशिक्षा विद्या सुवाग्विता हस्त्यप्रवाद्यः पशवश्च सम्यक् शिक्षान्विताः कार्यः। । बहुनि प्रचाकारे रन्येपि शुभगुणा अत्र याद्याः॥ १५॥

#### भाषार्थ

( ब्रह्म च.) सब से उत्तम विद्या और श्रेष्ठ फर्म करने वालों को ही ब्राह्मणवर्श का अधिकार देना, उस से विद्या का प्रचार कराना और उन लोगों को भी चाहिये कि विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें ( दान च ) अर्थात् सब कामों में चतुरता शूरवी-रपन धीरज बीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना दृष्टों की दगढ देना और श्रष्टों का पा-लन करना इत्यादि गुणों के बढ़ानेवाले पुरुषों के स्तियवर्ण का अधिकार देना (राष्ट्र-ञ्च ) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अञ्छ नियमों से राज्य की सब मुखों से युक्त करना श्रीर उत्तम गुणसीहत होके सब कामों को सदा सिद्ध करना चाहिये ( विश्रध ) वैश्य आदि बर्गों को व्यापारादि व्यवहारों में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबंध करना और उन की अच्छी रीति से रहा। करनी अवश्य है, जिस से धनादि पदार्थों की संसार में बदती हो ( त्विषिध्य ) सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिये ( यशध्य ) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ की विदाना उचित है (वर्चध्य) सत्यविद्याश्रों के प्रचार के लिये श्रनेक पाठशालाश्रों में पुत्र और कन्याश्रों को श्रच्छी रीति से पहने पहाने का प्रचार सदा बहाते जाना चाहिये ( द्रविशां च ) सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धम से अपाप पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना प्राप्त पदार्थी की रहा यथावत् करनी चाहिये, रहा किये पदार्थी की सदा बढ़ती करना और सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थों का खरच यथावत् करना चाहिये । इस चार प्रकार के पुरुवार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जान्नो ॥ १३ ॥( ऋायुध्य ) बीट्य ऋदि धातु में की शुद्धि और रत्ता करना तथा युक्तिपूर्वक ही भोजन और वस्न आदि का जो धारण करना है इन अच्छे नियमों से उमर को सदा बहाओं ( रूपंच ) अत्यन्त विषय सेवा से पृथक् रह के श्रीर शुद्ध वस्त आदि धारण से शरीर का खरूप सद। उत्तम रखना ( नाम च ) उ-त्तम कमी के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिस से अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह हो (कीर्तिश्चं) श्रेष्ठ गुर्णों के महरा के लिये परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहा जिस से तुझारा भी यश बढ़े ( प्राणश्चापानध्व)

जो बायु भीतर से बाहर आता है उस की प्राण और जो बाहर से भीतर जाता है उस को अपान कहते हैं योगाभ्यास शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके मारा को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ा-श्रो ( चतुश्र श्रोत्रं च) प्रत्यन्त, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिस, अर्थापति, संमवश्रोर अभाव, इन आठ प्रमाणों के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके प्रहण किया करो ॥ १४॥ ( पयश्च रसश्च ) जो पय अर्थान् दूध जल आदि और . जो रस अर्थात् श-क्कर स्रोषि स्रीर घी स्रादि हैं इन को वैद्यकशास्त्रों की रीति से यथावत् शोध के भी जन स्रादि करते रहो ( अनं चानायं च ) वैद्यक शास्त्र की रीति से चावल आदि अन का यथावत् संस्कार करके भोजन करना चाहिये (ऋतं च सत्यं च ) ऋत नाम जो ब्रह्म है उसी की सदा उपासना करनी जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिये ( इष्टं च पूर्त च ) इष्ट जो ब्रह्म है उसी की उपासना और जो पूर्वीक्त यज्ञ सब संसार को मुख देने बाला है उस इष्ट की सिद्धि करने की पूर्वि और जिस २ उत्तम कामों के आरम्भ की संशावत् पूर्ण करने के लिये जो २ आवश्यक हो सो २ सामग्री पूर्ण करनी चाहिये ( प्रजा च परावश्च ) सब मनु-प्य लोग अपने संतान और राज्य को अन्हीं शिला दिया करें और इस्ती तथा घोडे आदि पशुत्रों को भी अर्ज्ड़ी रीति से सुशिचित करना उचित है इन मंत्रों में और भी अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोग अन्य भी धर्म के शुभ लक्षणों का प्रहण करें॥

#### भाष्यम्

अत्र धर्मविषये तैसिरीयशासाया अन्यद्पि प्रमाणम् । ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वा० तपश्च स्वा० दमश्च स्वा० शमश्च स्वा० अग्नयद्व स्वा० अग्निहोत्रं च स्वा० अतिथयद्व स्वा० मानुषं च स्वा० प्रजा
च स्वा०प्रजमद्व स्वा०प्रजापितद्व स्वा० मत्यिमिति सत्यवचाा राषीतरः ।तप
इति तपो नित्यः पौर्काशिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौदगल्यः ।
तद्धि तपसद्धि तपः ॥ १ ॥ वेद्मनूच्याचार्ग्योन्तेवासिममनुशास्ति । सत्य
वद् । धमं चर ।स्वाध्यायानमा प्रमदः । आचार्ग्याय प्रियं धनमाइन्य प्रजा
तन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यानमप्रमदितध्यम् । धर्मानन प्र० कुशलाग्न प्र०
भूत्ये न प्र० स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्र० देविपत्कार्याभ्यां न प्र० । मात्रदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव । अतिधिदेवो भव । यान्यमवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्य स्माकश्रेसचितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥२ ॥ एके चास्मच्छे पार्थसो ब्राह्मणाः। तेवा त्वशसने न प्रश्वसितव्यम् । अद्भा देयम् । अञ्चया देयम्। श्रिया देयम् ।

हिया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मविधिकित्सा वा स्वतिविधिकित्सा वा स्वात्। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्त्तरम् तथा तत्र वर्त्तथाः। अथाभयाख्यातेषु ये तत्रा ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तेषु वर्त्तरम् तथा तेषु वर्त्तथाः। एव आदेशः।
एव उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमु
चैतदुपास्यम्॥ ४॥ तैक्तिरीय आरण्यके। प्रपा० ९। अनु० ९। १९॥
भाषार्थ

तैतिरीयशाला में और भी धर्म का विषय है सो आगे लिखते हैं ( ऋतं च० ) यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पहना पहाना भी बराबर करते जायं ( सत्यं च॰ ) प्रत्यन्त् आदि प्रमाणीं से ठीक २ परीन्ना करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोलो और उसी को मानो उस के साथ पढना पहाना भी कभी न छोड़ो (तपश्च०) विद्याप्रहण के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहा (दमश्च०) अपनी आंख आदि इन्द्रियों को अधर्म और श्रालम्य से हुड़ा के सदा धर्म में चलाओं (शमध्व ) अपने आत्मा और मन को सदा धर्मसेवन में ही स्थिर रक्खा (अग्नयश्च०) तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थी से धर्म अर्थ काम और मोच को सिद्ध करो तथा अर्थेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नित करों ( अग्निहोत्रं च॰ ) वायु और वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा अग्निहोत्र से लेके अधमेध पर्यन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो ( श्रतिथयश्च ) जो सब जगत् के उपकार के लिये सत्यवादी सत्यकारी पूर्ण विद्वान् सब का सुख चाहने वाले हों उन सत्पुरुषों के सङ्ग से करने के योगा व्यवहारी की सदा बढ़ाते रही ( मानुषं च॰ ) सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक २ प्रवन्ध से धन आदि पदार्थी को बढ़ा के रज्ञा करके और अच्छे कार्मों में खर्च करके उन से धर्म, अर्थ, काम और मोच: इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो ( प्रजा च० ) अपने सन्तानों का यथा-योग्य पालन, शिन्हा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहे। (प्रजनश्च०) जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस को पुत्रेष्टि कहते हैं उस में श्रेष्ठ भोजन और श्रीपधसेवन सदा करते रहा तथा ठीकर गर्भ की रत्ता भी करो (प्रजातिश्व०) पुत्र और मन्याओं के जन्मसमय में स्त्री और बालकों की रत्ता युक्तिपूर्वक करो । ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त धर्म के जो बारह लक्षण होते हैं उन सब के साथ खाध्याय जो परना

और पवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें श्रीर तभा सदा मुख में रहेंगे क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है इसलिये सब धर्म ल-द्धारों के साथ खाष्याय श्रीर प्रवचन का प्रहण किया है सो इन का त्याग करना कभी न चाहिथे (सत्यभिति ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो (तप इति ) धर्म और ईश्वर की पासि करने के लिये नित्य विद्यामहण करें। अर्थात् विद्या का जो पढना पहाना है यही सब से उत्तम है।। १।। (वेदमनुच्या०) जो त्राचार्य अर्थात् विद्या और शिद्या का देने वाला है वह विद्या पहने के समय और जब तक न पह सुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों की इस प्रकार उपदेश करे कि है पुत्री ! वा शिष्य लोगों ! तुम सदा सत्य ही बोला करो और वर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर ही की भाक्त किया करे। इस में आतस्य वा प्रमाद कर्मा मत करे।। आचार्य के। अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करें। ऋौर युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो तथा सत्य धर्म की कभी मत छोड़ो, कुरालता अर्थात् चतुराई की सदा अदरा करके भृति अर्थान उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जान्नो और पहुने पढ़ाने में कर्मा आत्रस्य मत करे। ॥१॥ (देव पितृ॰) देव जो विद्वान् लोग और पितृ अर्थात् ज्ञानी लोगों की सेवा और सह से विद्या के ब्रह्म करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करा। माता पिता आचार्य अर्थात् विद्या के देनवाले और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान् पुरुष हैं उनकी सेवा में आलस्य कमी गत करे। एसे ही सत्यमापणादि शम गुर्णो और कमी ही का सदा सेवन करो, किन्तु मिथ्यामापणादि को कभी मत करो। माता पिता और आचार्थ श्रादि अपने सन्तानी तथा शिष्यीं की ऐसा उपदेश और कि है पुत्री ! वा शिष्यलीगी ! हमारे जो स्वरित्र अर्थात अच्छे काम हैं तुम लीग उन्हीं का ग्रहरा करें।, किन्तु हमारे बरे कामीं को कभी नहीं। जो हमारे बीच में विद्वाद और ब्रह्म के जानने बाते धमीत्मा मनुष्य हैं उन्हीं के वचनें। में विश्वास करों छोर उन को पीति वा अपीति से श्री वा लजा से भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रही तथा विद्यादान सदा करते जाओ। जब तम को किसी बात में संदेह हो तब पूर्ण विद्वान पन्तपातरहित धर्मात्मा मनुष्यों से पृष्ठ के शंकानिवारण सदा करते रहो वे लोग जिस २ अकार से जिस २ धर्म काम में चलते होवें बेसे ही तुम भी चलो । यही आदेश अर्थात् अविद्या के। ्य के उस के स्थान में विद्या का ऋौर अधर्म की हटा के धर्म का स्थापन करना है इसी की उपदेश और शिक्ता भी कहते हैं इसी मकार शुभ लक्ताणों को बहुए करके एक परमेश्वर ही की सहा उपासना करे। ।।

# भाष्यम्

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुनं तपः शान्तं तपा दमस्तपः शमस्तपा दानंः तपा यक्तस्तपा भूर्युवः सुवर्श्रसीतदुपास्वीतत्तपः॥ तैति आरगयः प्रपा० १० अनु दा(सत्यं परं पर्थ सत्यर सत्येन न सुवर्गाक्षीकच्च्यवन्ते कदाचन सतार्थ हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ॥ तपइति तपानानशनात्यरं यद्वि परं तपस्त-हुर्धर्षे तहुराधर्षे तस्मात्तपित ॥ दमदिति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्मे० ॥ शम इत्यरग्ये मुनयस्तस्माच्छमे ।। दानसिति सर्वाणिमृतानि प्रश्रशनित दानाज्ञातिदुष्करं तस्माद्दाने ।। धमंदति धर्मेण मर्वमिदं परिगृहीतं धर्मा-न्नातिदुश्वरं तस्मादुर्मे ।। प्रजनदति भूया सस्तरमा द्विष्टाः प्रजायन्ते तस्माद्भृषिष्टाः प्रजननेव ॥ अग्नयङ्क्याह् तस्माद्भय आधातव्याः अग्नि-होत्रिमित्याह तस्माद्गिनहोत्रेश ।। यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगतास्तस्मा-द्यक्ते ।। मानसमिति विद्वारसस्मादिद्वारम एव मानसे रमन्ते ॥ न्यास इतिब्रह्माब्रह्मा हि परः परे।हि ब्रह्मा तानि वा एनान्यवराणि तपार्शसे न्यास एवात्यरेचयत्। य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ प्राजायत्या हासणि: सुपर्णेयः प्रजापति पितरमुप सवार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रेतनते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्टा सत्ये सर्वे प्रतिध्वितं तस्मामत्यं परमं वद्गित।। तपसा देवा देवतामग्रभायन्तपस-र्षयः सुवरन्यविन्दन् तपसा सपनानप्रणुदामारातीस्तपसि सर्वे प्रतिष्ठितः तस्यात्तपः प० ॥ दमेन दान्ताः किल्विषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन् दमाभृतानां दुराधर्षं दमे सर्वे प्रतिष्ठतं तस्माद्दमं प० ॥ शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं सुनयोन्वविन्दण्छमीभूतानां दुराधर्षं शमे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माच्छमं प्रशादानं यद्वानां वस्र्यं दक्षिणा लोके दातार १-सर्वभृतान्य पजीवन्ति दानेनारातीरपानुदन्त दानेन द्विषन्ती मित्रा भवन्ति दाने सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं प० । धर्मी विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठालोके ध-मिंड्ठं प्रजा उपसर्वन्ति धर्मेण पापमपनुदन्ति धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्मा-दुर्मं पर । प्रजननं वै प्रतिष्ठालो हे साधुप्रजायास्तन्तुं नान्वानः पितृणमन्णो भवति नदेवतस्य अनृणं तस्मात्प्रजननं पर । अग्नयो वै त्रयीविद्या देवगानः पन्था गार्हंपत्त्यऋक् पृथिवीरथन्तरमन्वाहार्य्य पचनो यजुरन्तरिक्षं वाम-देवयमाहबनीय: सामसुवर्गी लोको स्रहत्तस्मादग्नीन्यः ॥ अग्निहोत्रः सायं

प्रातगृहाणां निष्कृतिः स्विष्टश्सुहुतं यज्ञकत्नां प्रापणश् सुवर्गस्य स्रोकस्य ज्वीतिस्तस्माद्ग्निहीत्रं पर ।। यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगता यज्ञेनाषु-रानपानुदन्त यक्केन द्विषन्ती सित्रा भवन्ति यक्के सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्यक्तं पर ॥ सानसं वै बाजापत्यं पवित्रं सानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋ-पयः प्रजा अस्त्रत्तमामसे प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परमं वदन्ति ॥ तैतिरि० आरराया प्रयाव १० अनुव ६२ । ६३ ॥ ( एतेषामिश्व ) सर्वैमें नुष्येरेतानि व-क्षण्यास्मानि धर्नलक्षणानि सदैव सेव्यानाति । ( ऋनं म० ) यथार्थस्वरूपं वा छान (त्रत्यं च०) सत्यस्या तरणं च ( तपश्च० ) ज्ञानधर्मयोऋ तादिधमर्भ-रुक्षणानां यथावद्नुष्ठानम् ( दमञ्च ) अधर्माचरणादीन्द्रियाणि सर्वेषा नि-बलर्श तेषां सन्वधमा वस्यो सदैव प्रवृत्तिः कार्या ( अस्य ) तैव मनसापि कदा जिद्द धर्मकरणे च्छा काण्येति ( अग्नयश्च०) वेदादिशास्त्रेभगोऽग्न्यादिष-दार्चेभ्यात्र पारसार्थेकस्याबहारिक विद्योपकारकरणम् । अग्निहीत्रं चं ) नित्यहीसमारभ्याश्वमेखपदर्यन्तिन यज्ञेन वागुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सर्वप्रा-णितां सुखसंवादनं कार्यम् ( अतिययः ) पूर्णविद्यावतां धर्मात्मनां संग-सेबाभ्यां सत्थलीयनं जिल्लसंशयत्वं च कार्यम् ( मानुपं च० ) मनुष्यसंब चिराज्यविद्यादिवितं सम्यक् सिद्धं कर्त्तव्यम् (प्रजा चर) धर्मेशैव प्रजामुत्याद्य सा सदैव सत्यपर्भविद्यासुशिसवान्त्रिता कार्या (प्रजनश्र०) वीर्यवृद्धिः पुत्रे दिउरीत्या ऋतु प्रदानं च कत्तं व्यन् । ( प्रजातिष्रच० ) गर्भरक्षा जन्मसमये मंस्माएं सन्नान र तेरबुद्धियथं न कतं व्यम् ( सत्यमितिः ) मनुष्यः सदा सत्यवक्तेत्र महिद्ित राधीतराचारषंस्य मतमस्ति (तपहितः) यहूतादिमे-ह्यनेनेव सत्यविद्यारामानुष्ठानसास्त तन्नित्यमेव कर्त्तां व्यमिति पीक्षिष्टेरा-चार्यस्य मतमस्ति । परन्तु नाकी मीद्गल्यस्येदं मतमस्ति स्वाध्यायी वेदवि द्याध्ययमं प्रवयमं तद्ध्यापमं चेत्युभयं सर्वेभयः श्रेष्टतमं कर्मास्ति । इदमेव मनुष्येयु परमे तपीस्ति नातः परमुत्तमं धार्मलक्षणं किंचिद्विद्यत इति (वेद-सन्दर्भ ) आसार्यः शिष्मात विद्रानस्याप्य धार्ममुपदिशति हे शिष्य स्वरा सदेव सत्यमेव वक्तव्यं सत्यभाषणादिलक्षणोधार्मश्च सेवनीयः शास्त्राध्ययना-ध्यापने कदाचि नैव त्याप्ये आचार्यं मेवा प्रजीत्पत्तिश्च सत्यधर्मकुशलते प्रवर्ष संवर्ष न स्वने सदैव कर्त व्ये देवा विद्वांस पितरी शानिन एच ते स्वी ज्ञानग्रहरां तेषां सेवनं च सदैव काम्यं मेवं मातृषित्राश्वाटर्यातिथीनां सेवनं चैत्रतम्त्रं संप्रीत्या कर्स स्थम्। नैतत्कदापि प्रमादात्त्याज्यमिति । अध्यमाणः

रीत्यामात्रादय उपदिशेयुः। थाः पुत्रा यान्यु त्तमानि कम्मोणि वयं कुर्मस्तान्येव युष्माभिराचरित्रव्यानि यानि तु पापात्मकानि कानिचिद्रमाभिः क्रियन्ते तानि कदापि नैवाचरणीयानि । येऽस्माकं मध्ये विद्वांसा ब्रह्मविदः स्युस्त-त्संगस्तदुक्तविश्वासश्च मदेव कर्त्तं व्यो नेतरेषाम् । मनुष्यै विद्याद्यदार्थदानं मीत्या प्रीत्या श्रिया लज्जया भयेन प्रतिक्षया च सदैव कर्ता व्यम् । अर्थात् प्रतिग्रहाहानमतीव श्रेयस्करमिति । भाः शिष्य तत्र किसंपिचत्कर्मगयाय-रगे च संशया भवेसदा ब्रह्मविदां पक्षपातरहितानां योगिनामचर्मात् पृथ-म्भूतानां विद्यादिगुणैः स्निग्धानां धर्मकासानां विष्यां मकाशादुत्तरं याद्यां तेपासेवाचरणं च। याष्ट्रीन मार्गेण ते विचरेयुक्तेनव मार्गेण त्वयापि गन्त-ठयम्। अयमेव युष्माकं हृदय आदेश उपदेशों हि स्थाप्यत इयमेव वेदामा-मुधनिषदस्ति । इंदशमेवानुशासनं मर्वेमंनुष्यैः कर्त्तां व्यम् । इंदगाचरणपुरःस-रमेव परमञ्जद्वयां सिद्धदानन्दादिलक्षणं ब्रस्केषास्यं नान्यथेति ॥ इदानी त-यसे। लक्षणम् च्यते ॥ ऋतं यत्तत्वं ब्रस्तण एवापामनं यथार्थज्ञान च ( स-त्यं ) सत्यकथने सत्यमाचरणं च ( श्रुतं ) सर्वविद्याश्रवणं श्रावणं च। (शा-व्तं ) अधर्मात्पृथकृत्यमनसा धर्मे संस्थापनं मनः शान्तिः। ( दमस्त ) हरिद्याणां धर्मे एवं प्रवन्तं मस्युमीरिनवन्तं च (शमण्ट०) मनमे रिप नि यहक्याधर्माहर्मे प्रवर्शनं च ॥ / दानं त० ) तथा मत्यिवद्यादिदानं वदा फ-र्साव्यम् ( यक्षस्त्र ) पूर्वोक्तं यज्ञानुष्ठानं चैतत्सवं तपण्याब्देन गृद्धते ना-न्यदिति । अन्यम् । ( भूभुंवः ) हे मन्या सर्वेते क्रिकायक यन्त्रस्ता स्ति त-देव स्वमुपाम्हेदमेव तपा म यथ्वं नाता विपरीनमिति ( मत्य प० ) मन्य-भाषणात्मत्याचरणाच्च परं धमलक्षण किचित्नास्त्येव । कुनः सत्येनैव नि-त्यं मासमुखं संसारमुख च प्राप्य पुनस्तरमानेव कदापि चातिभंवति । स-त्युक्तवाणामिष मत्याचरणमेत्र लक्षणमस्ति तस्मातकारणात्मीमं नुन्धेः सत्ये खंडु रमणीयमिति ॥ तपग्तु ऋतादिधमं लक्षणानुष्टानमेव या स्वम्। एवं स-म्यग्ब्रह्मचर्यसेवनेन विद्याग्रहणं ब्रह्म इत्युक्यते । एवसेन दानादिष्वर्थग-तिः कार्या । विदुषा छक्षका मानमा व्यापारः । एवसेव सत्येन ब्रह्मणा वागुरागच्छति । सत्येन्नादित्यः प्रकाशिता भवति सत्येनीव मनुष्याणां प्र-तिष्ठा जायते नान्यथेति । सानसा ऋषयः प्राणा विज्ञानादयश्चेति ॥

## भाषाध

( ऋतं तपः ० ) तए इन को कहते हैं कि जो ( ऋत ) अर्थात् यथार्थ तत्व मा-नने, सत्य बोलने ( अत ) ऋर्थात् सब विद्याओं को मुनने ( शांत ) ऋर्थात् उत्तम कर्म

करने और अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहो तथा पूर्वीक्त दम, शम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से, तीनों लोक में व्यापक बढ़ा की जो उपासना करना है उसको भी तप कहते हैं। ऋत आदि का अर्थ प्रथम कर दिया है। (सत्यं परं०) अब सत्य का खरूप दिखाया जाता है कि जिस का ऋत भी नाम है सत्य भाषणा श्रीर श्राचरण से उत्तम धर्म का लच्चण कोई भी नहीं है क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है सत्य से ही मनुष्यों को ध्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है जिस से हूट के वे दुःख में कभी नहीं गिरते इसलिये सब मनुष्यों का सत्य में ही रमण करना चाहिये ( तपइति० )जो भन्याय से किसी के पदार्थ को अहरण करना जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं जो अत्यन्त उत्तम और यद्यांप करने में कठिन भी है तदापि बुद्धिमान मनुष्य को करना सब सुगम है इस से तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है ( दमइति ॰ ) जितेन्द्रिय हो के जो विद्या का अन्यास और धर्म का श्राचरण करना है उस में मनुष्यों को नित्य भरूत होना चाहिये (दानमिति ») दान की स्तृति सब लोग करते हैं और जिस से क-िठन कर्म दूसरा कोई भी नहीं है जिस से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं इस से दान करने का समाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये ( धर्मइति ) जो धर्मलक्षण प्रथम कह आये हैं जो आगे कहेंगे वे सब इसी धर्म के हैं क्योंकि जो न्याय अर्थात् पच्चपात को छोड़ के सत्य का आचरणा और असत्य का परित्याग करना है उसी को धर्म कहते हैं यही धर्म का खरूप और सब से उत्तम धर्म है सब मनुष्यों को इसी में सदा वर्शना चाहिये ( प्रजनइति ) जिस से मनुष्यों की बढ़ती होती है जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं इस से जन्म को प्रजन कहते हैं (अन्नय इत्याह०) तीनों वेद और अग्नि आ-दि पदार्थों से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है ( अगिनहोत्रं च० ) अगिनहोत्र से सेके अक्षमेत्र पर्यंत होग करके सब जगत का उपकार करने में सदा यत करना चा-हिये ( मानसमिति ॰ ) जो विचार करने वाले गनुष्य हैं वेही विद्वान् होते हैं इस से वि-द्वान् लोग विचार ही में सदा रमण करते हैं क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं वेही ईश्वर और जीव की सृष्टि के हेतु हैं इस से मन का बल और उस की शुद्धि करना भी धर्म का उत्तम लद्मार्ण है ( न्यास इति ) ब्रह्मा बन के अर्थात् चारों बेद को जान के संसारी व्यवहारों को छोड़ के न्यास अर्थात् संन्यास आश्रम करके जो सब मनुष्यों को सत्य-धर्म और सत्यविद्या से लाभ पहुंचाना है यह भी विद्वान् मनुष्यों को धर्म का लदाण जान के करना उचित है ( सत्येन वा॰ ) सत्य की उत्तम इसितये कहते हैं कि सत्य जो बस

है उस से सब लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्तण होता है सत्य से ही सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परब्रह्म को पाप हो के मुक्ति का मुख भी मिलता है तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन है। (तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के पार्गों से छूट के धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, इस से तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं (दमे- ध न् ) दम से मनुष्य पापों स अलग होके और ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन कर के विद्या को प्राप्त होता है इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्त ए है। ( रामेन ० ) राम का लक्षण यह है कि जिस से मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं इस से यह भी धर्म का लक्ष्या है। (दानेन०) दान से ही यज्ञ अर्थात् दाता के आश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है और दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर अपना मित्र कर लेते हैं इस से दान भी धर्म का लक्त्या है (धर्मोवि०) सब जगत् की प्रतिष्ठा धर्म ही है धर्मात्मा का ही लोक में बिश्वास होता है, धर्म से ही मनुष्य लोग पार्पों को छुद्दा देते हैं जितने उत्तम काम हैं वे सब धर्म में ही लिये जाते हैं इसालिय सब से उत्तम धर्म कोही जानना चाहिये। (मजननं ) निस से मनुष्यों का जन्म और प्रजा में बृद्धि होती है और जो परम्परा से ज्ञानियों की सेवा से ऋगा अर्थात् वदले का पूरा करना होता है इस से प्रजन भी धर्म का हेतु है। क्यों कि जो मनुच्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे इस कारण से भी धर्म को ही प्रधान जाने। ( अग्नयोवै० ) अर्थात् जिस से तुम लोग सां-गोपांग तानी वेदों को परो क्योंकि विद्वानों के ज्ञानमार्ग की प्राप्त होके पृथिवी आकाश श्रीर खर्ग इन तीनों प्रकार की विद्या पिद्ध होती हैं इस से इन तीनों अग्नि अर्थात् वे-दीं को श्रेष्ठ कहते हैं ( अमिहोत्रं० ) प्रातःकाल और संस्था में वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गंघ से छुड़ा के सुगंधित करने से सब मनुष्यों को खर्ग ऋर्थात् सुख की प्राप्ति होती है इसलिये अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्त्रण कहते हैं, ( यज्ञहात) विद्या से ही विद्वान् लोग स्वर्ग अर्थात् मुख को पाप्त होते और शत्रुश्रों को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं इस से विद्या और अध्वर्यु आदि यज्ञ को भी धर्म का लच्चण कहते हैं (मानसं वै०) मन के शुद्ध होने से विद्वान् लोग प्रजापित अर्थात् परमेश्वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकत हैं पवित्र मन से सत्य ज्ञान होता है और उस में जो विज्ञान आदि ऋषि ऋर्थात् गुगा हैं उन से परमेश्वर ऋौर जीव लोग भी ऋपनी २ सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं अर्थात् परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है इस से मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है ये भी धर्म के उत्तम तक्त्रण और साध-न हैं इससे मन के पवित्र होने से सब धर्मकार्य सिद्ध होते हैं ये सब धर्म के ही लदाए हैं इन में से कुछ तो पूर्व कह दिये और कुछ आगे भी कहेंगे।।

#### भाष्यम्

सत्येन स्रभ्यस्तपसा छोव आत्मा सम्यङ् द्वानेन ब्रह्मचर्येण नित्वम् ॥ अन्तः शरीरं ज्योतिर्मयो हि शुश्रोयं पश्यन्ति यत्यः सीणदोषाः ॥ १॥ स्त्यमेव अयते नांनृतं सरयेन पन्या विततो देवयानः ॥ येनाक्रमन्त्यृषयो स्वाप्तकामा यत्र तत्मत्यस्य परमं निधानम् ॥ २॥ मुग्डकोपनिषदि । ग्रुं० ३ सं० १ गं० ५। ६॥ अनयोर्षः ॥ (मत्येनस्म्य) सत्यधर्भाचरणेनैवात्मा परमेश्वरो स्थ्यो नान्ययेत्ययं मन्त्रः सुगमार्थः ॥ १॥ (सत्यमेव०) सत्यमाचरितमेव जयते तेनैव मनुष्यः मदा विजयं प्राप्तेति । अनुतेनाधर्माचरकोन पराजयं च । तथा सत्यधर्मेणैव देवयानो विदुषां यः सदानन्दप्रदो मोक्षमार्गोस्ति सीपि सत्येनैव विस्तृतः प्रकाशितो भवति । येन च सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गणाप्रकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य धर्मस्य परमं निधानमधिकरको ब्रह्मवर्त्तते तत्याप्यनित्यानन्दमोक्षप्राप्ता भवन्ति । नान्यथेति । अत्यव सत्यधर्मानुष्ठानमधर्मत्यायत्र सर्वेः कर्त्व व्य इति ।

# भाषार्थ

(सत्येन लभ्यस्तपसा०) श्राधीत् जो सत्य श्राचरणक्रप धर्म का श्रमुष्ठान ठीकर विद्वान श्रीर ब्रह्मचर्य करते हैं। इन्हीं शुभगुणों से सब का श्रात्मा परमेश्वर जाना जाता है जिसको निदं व श्रार्था धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं सो सब के श्रात्माश्रों का भी श्रात्मा प्रकाशकरूप श्रीर सब दिन शुद्ध है उसी की श्राज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये॥ १॥ (सत्यमेवजय०) जो सत्य का श्राचरण करनेवाला है वहीं मनुष्य सदा विजय श्रीर सुख को प्राप्त होता है श्रीर जो मिथ्या श्राचरण श्रश्मीत् मुंदे कामों का करनेवाला है वह सदा पराजय श्रीर दुःख ही को प्राप्त होता है विद्वानों का जो मार्ग है सो भी सत्य के श्राचरण से ही खुल जाता है, जिस मार्ग से श्राप्तकाम धर्मात्मा विद्वान लोग चल के सत्य मुख को प्राप्त होते हैं। जहां ब्रह्म ही का सत्यखरूप सुख सदा प्रकाशित होता है सत्य से ही उस मुख को वे प्राप्त होते हैं श्रमत्य से कभी नहीं इससे सत्यधर्म का श्राचरण श्रीर श्रमत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है॥ २॥

#### भाष्यम्

अन्यस् । चोदमा लक्षणोर्थो धर्मः ॥ १ ॥ पूर्ण मीर अर १ पार सूर २ । यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ॥ २ ॥ वैशेषिक । अर १ पार १ सूर २ ॥ अनयार्थः (चादना०) वेदद्वारा या सत्यथमां चरणस्य प्रेरणास्ति तयैवस् स्वथमी लक्ष्यते । योऽनर्थाद्धमां चरणाद्विहरस्त्यतो धर्माख्यां लक्ष्याऽयों भवति यस्येक्वरेण निषेषः क्रियते से।ऽनर्थसः पत्वाद्धमां यमिति सात्वा सर्वेमं नुष्येस्त्याच्य कृति ॥ १॥ (यतोम्यु०) यस्या चरणाद्म्युद्यः सांसारि-किमिष्टसुसं सम्यक् प्राप्तं भवति येन च निःश्रेषमं पारमार्थिकं मेशक्षसं च स एव धर्मीविद्येयः अतो विपरीतो स्थानंत्र । इदमपि वेदानामेव ब्याख्या-नम्भित् । इत्यनकमन्त्रप्रमाणसाद्धाद्धिमीपदेशो वेदेष्वीश्वरेण सर्वममुख्या-धं मुष्यदिष्टोऽस्त्येक एवाणं सर्वेषां धर्मोस्ति नैव चास्माद्द्वितीयोस्तीति वेदित्य्यम् ॥ २॥

इति वेदाक्तधर्मविषयः संचेपतः समाप्तः

## माषार्थ

(चोदना०) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिस के करने की आजा दी है यही धर्म और जिस के करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहाता है परन्तु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात् अधर्म का आचरण जो अन्ध है उससे अलग होता है इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है ॥ १ ॥ ( यतोम्यु० ) जिस के आचरण करने से संसार में उत्तम मुख और निःश्रेयस अर्थात् मोच्चसुख की प्राप्ति होती है उसी का नाम धर्म है यह भी वेदों की व्याख्या है इत्यादि अनेक वेदमन्त्रों के प्रमाणों और ऋषि मुनियों की साद्धियों से यह धर्म का उपदेश किया है कि सब मनुष्यों को इसी धर्म के काम करना उचित है इस से विदित हुआ कि सब मनुष्यों के लिये धर्म और अधर्म एक ही हैं दो नहीं जो कोई इस में भेद करे तो उस को अज्ञानी और मिध्यावादी ही समस्तना चाहिये।।

इति वद्देक्तधर्मविषयः मंत्रुपतः

# ऋथ सृष्टिविद्याविषयः संत्तेपतः

नासंदासीकोसदांसीचदानीं नासीहजोनोव्योमा प्रांधत्॥ किमावरीवः कुहकस्य कार्म्भक्षम्भः किमासीव्यहंनं गभीरम्॥१॥ न मृत्युरांसीव्यतं न तद्दि न राष्ट्र्या अद्दं आंसीत्यकेतः॥ आनीं-दवातं स्वध्या तदेकं तस्माद्धान्यक्षप्रः किञ्च नासं॥२॥ तम्ब्रा-सीत्तमंसा गृहमधेशकेतं संज्ञिलं सर्वेमा इदम्॥ तुच्कचेना व्यक्षितितं यदासीत्तरं मस्तन्महिना जायतेक्षम् ॥ ३ ॥ काम्रस्तद्ये समैवर्जता-धिमनसोरेतंः प्रथमं यदासीत् ॥ स्तोबन्धुमसीतिनरंविन्दन्दृदिष्ट-तीष्यां कवयों मनीषा ॥ ४ ॥ तिर्श्चीनो वितेतोर्हिमरेषामधःस्थि-द्यासीश्रुपरि स्विदासीश्त् ॥ रेतोधा ग्रांसन्महिमानं ग्रासन्त्यधा श्रुवस्तात्प्रयतिः प्रस्तात् ॥ ५ ॥ को श्रुद्धावेद् क इह्मवीचत्कृत् ग्रा जाता क्रतं द्यंविस्रष्टिः । श्रुवीग्देवा श्रुस्य विसर्जनेनाथा को वेद-यतं ग्राबुभूवं ॥६ ॥ इयं विस्रष्टियतं ग्राबुभूव यदिवावधे यदिवान ॥ यो श्रुस्याध्यक्तः प्रसेव्योमन्त्सो श्रुष्ठवेद यदिवान वेदं ॥ ७ ॥ ऋ० भ्रु ५ ग्रु ७ व० १७ ॥

# भाष्यम्

एतेवामभिप्रायार्थः। यदिदं मकलं जगदहण्यते तत् परमेश्वरेगीव स-म्यग्रविष्टिया संरक्ष्य प्रख्यावसरे वियोज्य च विनाध्यते पुनः पुनरेवमेव सदाकियत इति ( नासदासी०) यदा कार्य जगन्नीत्यन्नमा सीलदाऽसत् स्टरेः प्राक् शृत्यमाकाशमिषनासीत्। कुतः । तद्व्यवहारस्य वर्तमानाभावातः ( नीसदासी तदानीं ) तस्मिन्काले सत्प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं सत्संश्वकं यज्जग-त्कारणं तदिप नी आसीम्मावर्त्त (नासीद्रः) परमाणवीऽपि नासन् ( नीठ्योमापरी यत् ) ह्योमाकाशमपरं यश्मिन् विराष्ट्रास्ये सीपि नी आ-सीत् किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्यारुयमतीव मूक्ष्मं सर्वस्थास्य परमकारणसंज्ञ-कमेव तदानीं समवर्त्त (किमावरीव: ) यत्प्रातः कृहकस्थावर्षाकाले धूमा-कारेण बृष्टं किञ्चित्रजलं बत्तमानं भवति । यथा नैतत् जलेन पृथिटयाव-रयां भवति नदीप्रवाहादिकं च चलति । अत एवे कि तज्जलं गहनं गभीरं किं भवति नेत्याहं किंत्वाबरीयः। आवरकमाच्छादकं भवति नैव कदाचि त्तर्यातीवारपःवात् तथैव सर्व जगत् तत्सामध्योद्रपद्यास्ति तच्छमीण शुद्धे ब्रह्मणि किं गहनं गभीरमधिकं भवति । नेत्याह अतस्तव्ब्रह्मणः क दाचिन्नेवावरकं भवति । कृतः । जगतः किञ्चिन्नाभृत्वाद् ब्रह्मणानन्तत्वा-च्छ।। १ ।। न मृत्युरासीदित्यादिकं सर्वे सुगमार्थमेवामर्थ भाष्ये बच्चामि ॥ ( इयं विमुद्धिः ) यतः परमेश्वराद्यं प्रत्यक्षा विमुद्धिविधाम्स्टिरावी

त्यन्मासीदस्ति तां स एव द्घे धारयति रचयति यदि वा विनाशय-ति यदि वा न रचयति । योऽस्यसवंस्थाध्यक्षः स्वामी (परमेव्योमन्) त-स्मिन्यरमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवद्व्यापके परमेश्वरएवेदानीमपि सर्वा स्विट्वंसं ते । प्रख्यावसरे सर्वस्थादिकारणे परब्रह्मसामध्ये प्रखीनाच भवति (सोध्यक्षः) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वतेस्ति (अंगवेद) हे अङ्गमित्रजीव तं यो वेद स विद्वान् परमानन्द्रशप्तिति । यदि तं भर्वेषां मनुष्याणां परमिष्टं मिवद्रानन्दादिलक्षणं नित्यं किश्चन्तिव वेद वा निष्णवयार्थं स पर मं सुख्मपि नाप्नोति ॥ १॥

#### यावार्थ

(नासदासीत्) जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं। हह थी तम एक स्वेशिकिमान् पर-मेश्वर और दूसर। जगन् का कारण अर्थात् जगत् वनाने की सामग्री विराजमान थी उस समय ( असत् ) शुन्य नाम आकाश अर्थात जो नेवीं से देखेंन में नहीं आता सो भी नहीं था क्योंकि उस समय उसका त्यवहार नहीं था । नंसदासीनदानी० ) उस काल में (सन्) अर्थात् सर्वामुख रजेएका और नगेएका भिला के ले। प्रधान कहाता है वह भी नहीं था ( मार्माद्रल ) उस समय परमानु मां नहीं थे तथा ( मोटयों ० )(विराट् ० अधीन जो सब म्युल जगत् के निवास का स्थान है सो भी नहीं था । किमा ) जो यह वर्तमान् जगत् है वह भी अन्त शुद्ध वस की नहीं हाक सकता और उससे अ-धिक या अथाह भी नहीं हो सकता जैसे कोहरा का जल प्रथियी की नहीं ढाक सकता है उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चलसकता और न वह कभी गहरा वा उथला हो सक्ता है इस से क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उस का बनाया जगत है सो इंश्वर की अपेन्हा से कुछ भी नहीं है 11 ? 11 ( न मृत्यू > ) जब जगत् नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था वर्षों कि जब म्यल जगत् समोग से उत्पन्न हो-के बर्तमान हो पुनः उस का और शरीर अदि का वियोग हो तब मृत्यु कहावे सो शः रीर आदि पदार्थ उलाज ही नहीं हुए थ ( नमृत्यु० ) इत्यादि पाच मनत्र मुगमार्थ हैं इसीलिये इन की त्याख्या भी गहा नहीं करते किन्तु वेदभाष्य में करेंगे (इयविखिए ०) जिस परमेखर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जरात् उत्पन्न हुआ है वहीं इस जगत् की धारण करता नाश करता खीर मालिक भी है है मित्र लोगों जो मनुष्य उस परमेश्य को अपने मुद्धि में जानता है वहां अम्बयर का पाप होता है और जो उस की

नहीं जानता वहीं दुःख में पड़ता है जो आकाश के समान ब्यापक है उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है और जब प्रलय होता है तब भी सब जगत कारणक्ष्य हो के ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है।। ७।।

हिर्ग्<u>यग</u>र्भः समंवर्त्तायं भृतस्य जातः पर्विषकं आसीत्॥ सदांधारपृथिवीं वासुनंसां कस्में देवायं हिवया विषेष ॥१॥ ऋ० अ०८ अ०७ व०३ सं०१॥

#### सारमस्

(हिरायगर्भः ) अये स है। आधिपायमार्थः पर्धाप्रवरी जातस्थान्यी-स्वश्नस्य जगत एकी श्रीहर्तीयः एकिरेव समत्ति त । । एसिसीसम्बर्ध द्युप-र्यन्तं सकलं जगद्रविष्ता (द्राप्ताः ) पारित्याक्तित तस्मे सुरुद्धम् पाप देवाय हविषा वर्ष विस्मिति॥ १॥

#### भाषाध

(हिरम्पराधी: १) विरम्परार्भ जो परमेश्वर है वर्छ एक जिल्हे पहिले संस्थान था। जो इस सब जगत् का स्वामी है और वही प्रतिक्ष में लेक एवंपर्थंत सब जगत् को रच के धारम कर रहा है इसकिये उसी मुखल्यान परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करें अन्य की नहीं ॥ १॥

महस्रेशाणी पुरेषः सहसासः गृतसंबात्। स्थानिश्वनस्पृत्या उत्ये निष्ठदशाङ्गुलक् ॥ १ ॥ य० व० ३१ ॥

#### HEALT

(सहस्रशीर्षाठ) अत्र मात्रे पुनव इति यदं विशेषणमस्ति रहस्त्रशीपं त्यादीनि विशेषणानि च अत्र पुनषणान्दार्थे समाणानि ॥ पुनपं पुरिशेषद्व-त्याचक्षीरन्। निठ अ०१ एं०१३॥(पुरि०) पुरि संमारं शैन सर्वनित्यापय वन्ति स पुनपः परमेश्वरः॥गुरूषः पुरिषादः पुरि शयः पूर्वते वै पूर्यत्यन्ति रिष्ट-त्तरपुरुषमभित्रं त्य यस्मात्परं नापरमस्ति कि निवस्त स्वान्त्राणीयो नज्यायोक्ति कि विश्व ॥/वृक्षद्व स्तव्यो दिवि विश्व श्रेष्ट्रस्ताने तं पूर्णं पुरिषण सर्वनित्यि निगमो भवति । नि० अ० २ एक ३॥) (पुरुषः ) पुरिषण सर्विनित्यापय मीदित वर्त्तत दिति (पूर्वति वर्ताः ) यः स्वयं परमेश्वर पदं मर्व जगत् स्वय्वकृत्रेण पूर्विति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वर्ताति वर्ताति वरमान्य पुरुषः (अन्तिरिति वर्ताति वरमान्य प्रवर्षः ।

यो जीवस्याध्यन्तर्भध्ये अति व्याप्य पृष्यति तिष्ठति स पुरुषः। तमन्तरपुरुषमः नतयामिनं परमेश्वरमभिष्ठेत्येयमुक् प्रवृत्ताहित ( यम्मात्यां० ) यस्मात्यू र्णा त्यामेशवरात्यु स्वाच्यात्यरं प्रकृष्टमुत्तमं किंचिद्यि दस्तु नास्त्येव पूर्वे वा (ना-परमस्ति ) यस्मादपरमवां योनं तत्तुस्यमुत्तमं वा किंचिदपि वस्तु नास्त्येव। तिया यस्मादणीयः सूक्षां ज्यायः स्यूलं महद्वा किंचिद्वि द्रव्यं नामृतं न भ-वति नैव च अविष्यतीत्यवर्षेण्यू । वः स्तत्र्यो निष्कम्पः सर्वस्यान्यिरतां कु-र्बन्सन् स्थिरे। स्ति । क इत्र (एल इत्रः) यथा वृक्षः शासः पत्रपुष्पफलादिकं धारवन तिष्ठति तथैय पृथितीसूर्यादिकं सर्व जात्रारय व्यवसेश्वराभिव्याप्य स्यिते। स्वीति । व्यक्तीरिवृतियासित नाम्य कशित्सकातीया विकातीयी वा द्वितीय ईपरिरहतीति । लेन प्रियेण प्रयोक परवात्मना यत इदं मर्व जगत् पूर्ण कुनकरित तस्तातपुरुष: पासेश्वर एवे। स्वतं शिहरवयं नन्त्री निगमी नि रामनं परं प्रमाणिभवर्तीनिधेदियद्यम । भन्ने वै महस्त्रश्मवंग्य दातासीत्यादि। शां कां १ अ०५॥ ( सर्वे ) सर्वे भिदंशतान्यहम्ब्रनासकमस्तीनि विक्षेयम् । ( महन्दर्भी । एक स्वागयंग्यानास्यम् स्ट्राहीनां जिलांनि यस्मिनपूर्णे षरमान्यनि स वहसागीर्या पुनयः ( महाजातः सः ) अस्पदादीनां सहस्ता-गयसीययभिवन्। एवं मेव सह त्वागयसंध्याता पादास् ए क्सिन्तत्त नेते स सहस्तालः महस्त्रपाच ( म भूति । वर्जनाः स्पृत्याः ) अ पुत्रयः परसेश्वरः सर्वतः सर्वेभयो अरक्षान्तर्रेशेभ्यो ( भूभितित ) गृहानासुयलक्षण भूमिमारभ्य प्रकृतिपर्यन्तं मवं जगर-पृत्यानिध्यापय जलते (अन्वर्) त्याङ्ग्लिमिति ब्रह्मांड हदयोक्तप रामणम् । अङ्गुलनिन्यवयदो पलक्षगोन जित्रय जगते। उत्रयहणं भवति । पङ्च-म्यूलभृतानि पण्यमृह्त्यणि चैतद्गयं सिल्हिला द्वावयवास्यं सक्छं जग-द्गित । अन्यम् । यङ्म प्राण्यः लिन्द्रियंचन्ष्यमन्तः करणं द्शमी जीवश्व । एवमेबान्यद्धि जीवस्य हुइयं इथाङ्ग्लगारिनितं न तृतीयं गृह्यते । एन्त्त्रयं स्पृत्वा ह्याप्यास्तिवस्त् । एतस्मान्तत्रयाहृहिरपि व्यामः सम्नवस्थितः । अर्थाह हिर स्तरच पूर्णी भूत्वा परमेश्वरोऽवतिष्टत इति वेद्यम्।।

# भाषार्थ

( सहस्रशी० ) इश मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पट उस के वि-रोषगा हैं पुरुष उसकी कहते हैं कि जो इस सब जगत में पूर्ण होरहा है अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत की पूर्ण कर रक्खा है। पुर कहते हैं ब्रह्मागड और श रीर की उस में जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात अंतर्यामी है, इस अर्थ में ।निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है सो देख लेना सहस्र नाम है संपूर्ण जगत् का ओर असंख्यात का भी नाम है सो जिस के बीच में सब जगत् के असंख्यात शिर आंख और पण ठहर रहे हैं उस को सहस्रशीर्ण सहस्राच्च और सहस्रपात् भी कहते हैं क्योंकि वह अनन्त है जैसे आकाश के बीच में सब द्वार्थ रहते और आकाश सब से अलग रहता है अर्थात् किसी के साथ बंधता नहीं है इसी प्रकार परमेश्वर को भी जाने। ( सभूमिश्सर्वत: म्प्टूल्वा ) सो प्रकृष सब जगह से पूर्ण होके प्रधिवी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा है। (अत्यतिष्ठहरू) दशाङ्गुलशब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का बाची है, अङ्गुलि शब्द अज का अवयववतानी है पांच स्पृत मृत और पांच सूच्म ये दोनों मिल के जगत् के दश अवयव होते हैं तथा पांच प्राण मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार और दशमां जीव और शरीर में जो हृदय देश है सो भी दश अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है जो इन टीनों में त्यापक हो के इन के चारो और भी परिपूर्ण हो रहा है इस से वह पुरुष कहाता है क्योंकि ओ उस दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन कर के सर्वत्र विधर है वहां सब जगत् का बनाने वाला है।। १।।

पुरंपण्वंद ६ सर्व यद्भृतं यहा साव्यस ॥ इतासृत्त्वस्पेशांनां यद्नेनातिरोहति ॥ २ ॥

#### भाष्यम्

(पुरुषएवे०) एति द्विशेषणगुक्तः पुरुषः परमेश्वरः (यद्धृतं०) यज्जगदुत्पञ्चमः भूत् यद्धाव्यमुत्पत्स्यवानं चकाराद्धत्तं मानं च तत्तिकालस्यं मर्वे विश्वं पुरुषएव कृतवानस्ति नान्यः। नैवाता हि परः किन्नजगदचितास्तीति निश्चेत्रव्यम् । चतापि स एवेशाग ईपणशीलः सर्वस्येश्वरे। स्वत्वस्य मोक्षभावस्य स्वामी दानास्ति । नैवैतद्दाने कस्याप्यन्यस्य सामर्थ्यमस्तीति । पुरुषो यद्यस्मादक्षेन पृथिव्यादिना जगता महातिरोहित व्यतिगिक्तः मन् जन्मादिरहितास्ति । तस्मारस्वयम् सन्मर्वे जनयित स्त्रमामर्थादिकारणात्कार्यं जगदुत्याद-यित। नास्यादिकारणं किन्निद्दित किन्च सर्वस्थादिनिमित्तकारणं पुरुषएवा-स्तीति वेद्यम् ॥ २ ॥

# भाषार्थ

( पुरुषएवे०) जो पूर्वीक्त विशेषण सहित पुरुष श्रर्थात् परमेश्वर है सो जो जगत् उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है इस तीन प्रकार के जगत् को वही रचता है उससे भिन्न दूसरा कोई जगत् का रचनेवाला नहीं है क्योंकि वह

(ईरान) अर्थात् सर्वशक्तिमान् ह (अमृत०) जो मोक्त हैं उस का डेनेवाला एक वहीं है दूसरा कोई नहीं सो परमेश्वर (अन्न०) अर्थात् पृथिव्यादि जगत् के साथ व्यापक होके स्थित है और इस से अलग भी है क्योंकि उस में जन्म आदि व्यवहार नहीं हैं और अपनी सामर्थ्य से सब जगत् को उत्पन्न भी करता है) और आप कभी जन्म नहीं लेता ॥ २ ॥

णतावानस्य महिमानां ज्यायां इच पूर्मपः । पादों उस्य विश्वां भू-नानिं त्रिपादंस्यामृतं द्विति ॥ ३ ॥

## भाष्यम्

( एतावानस्य ) अस्य पुरुषस्य भृतमविष्यद्वर्णमानस्थी यावान् संसा-रेस्ति तावान् महिमा वेदिनव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तर्हि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति। गम्यते । अत्र ज्ञृते ( अतो ज्यायांश्च पूर्ष्यः ) नेतावन्मात्र एव महिमेति कि तर्हि । अतोऽप्यधिकतमो महिमान् न्तस्तस्यास्तीति गम्यते । अत्राह ( पादोऽस्य ) अस्यानन्तजामध्यं स्पेशवरस्य (विश्वा) विश्वानि प्रकृत्यादिए धिवीपर्यं न्तानि मर्वाणि भृतान्येकः पादोस्ति एकस्मिन्देशांशे सर्वे विश्वं वर्त्तते ( त्रिपाद्या) ) अस्य दिवि द्योतनात्म-के स्वस्वक्रपेऽमृतं मोक्षस्रुखमस्ति । तथाऽस्य दिवि द्योतके मंमारे त्रिपाज्ञ-गद्दित । प्रकाश्यमानं जगदेकगुणमस्ति प्रकाशकं च तस्मात्त्रिगुणसिति स्वयं च मोक्षस्वक्रयः सर्वाधिष्ठाता सर्वोपास्यः सर्वानन्दः सर्वप्रकाशकोस्ति ॥३॥

## भाषार्थ

( एतावानस्य ०) तीनों काल में जितना संसार है सो सब इस पुरुष का ही महिमा है । प्र - जब उस के महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा। उ० (अतो ज्यायांश्च-पुरुष: ) उस पुरुष का अनन्त महिमा है क्योंकि ( पादोऽस्य विधामुतानि ) जो यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में वसता है। ( जिपादस्या मृतं दिवि ) और जो प्रकाश गुणवाला जगत है सो उस से तिगुना है तथा मोद्दा मुख भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रकाश में है और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करनेवाला है।। ३॥

श्चिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभेवत्पुनः ॥ ततो विश्वङ् व्यकामत्साशनानश्चने श्वभि ॥ ४ ॥

#### भाष्यम्

(त्रिपाद्व) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिपादुपलक्षितस्य सकाशादूष्वंमुपरिभागेऽयांत्पृथग्यूलोऽस्त्येवेत्यथेः । एकपादुपलक्षितं यत्पूर्वोक्तं
जगद्स्ति तस्माद्पीहाधिस्त्रसंसारे स पुरुषः पृथगभवत् । उपतिरिक्तगृद्धास्ति
सच जिपात्संसार एकपाच मिलित्वा सर्वेश्वतुष्पाद्भवति । अयं शर्वः संसार
इहान्मिन्परमात्स्त्रस्येव वर्त्तते पुत्रलंगमस्ये तत्सानपर्यवस्यो प्रलीवश्च भवित । तनापि म पुरुषोऽविद्यात्थकाराज्ञानक्ष्यम्यप्यवस्यादिद्वासाद्रपर्यः
परः (उदेत ) उदितः प्रकाशितो वर्त्तते (तत्ते विद ) तत्स्तत्सामपर्यात्
सर्वमिदं विश्वसुत्त्यद्यते किन्द्रन तत् (साशनान्यवित् ) यद्देशनशनेत भीजनकरणेन सह वर्त्त सानं जङ्गमं स्वीववित्तर्दिमहिनं जगतः । द्वितीयसम्भानम
विद्यमानमभनं भोजनं यस्तिस्तत्पृथिवसादिकं च यज्जदं जीवसंग्रस्थाहितं जगद्वत्ते तदुभयं तत्मात्पुरुषस्य साम्वर्थकारणादेव जायते । सतः स पुरुष एतत्
द्वित्यं जगत् विविध्यत्या सुष्ट्रतिया सर्वात्यन्यवाद्यति । स्र !।
द्वित्यं जगत् विविध्यत्या सुष्ट्रतिया सर्वात्यन्याद्वाति । स्र !।

# भाषाधं

( निपादुर्व उदेशु० ) पुरुष जो परमेश्वर है से। पृतिक जिवश जगत् से अपर भी व्यापक हो रहा है तथा सदा प्रकाशन्यक्ष सच में भीतर त्यापक और सब से अलग भी है (पादोस्पेहाभवत्पुनः० ) इस पुरुष की अपेद्या से यह सब जगत् कि ज्वित माल देश में है और जो इस संसार के चार पाद होते हैं व सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं इस म्थूल जगत् का जन्म और विनाश सदा होता रहता है और पुरुष तो जन्म विनाश अपि धर्म से अलग और सदा पकाशमान है ( ततो विष्वह व्यक्षामत ) (अर्थात् यह माना प्रकार का जगत् उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है ( साशना न० ) सो दो प्रकार का है एक चेतन जो कि भोजनादि के नियं चेष्टा करता और जीव संयुक्त है और दूसरा अनशन अर्थात जो जह और मोजन के लिये बना है क्योंकि उस में जानही नहीं है और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता परन्तु उस पुरुष का अनन्त सामर्थ्य ही इस जगत् के बनोने की सामर्था है कि जिससे यह सब जगत् उत्पन्न होता है सो पुरुष सर्व हितकारक होके उस दो प्रकार के जगत् को अनेक प्रकार से आनिदित्त करता है वह पुरुष इस का बनोनेवाला संसार में सर्वत्र व्यापक होके धारण करके देख रहा और वही सब जगत् का सब प्रकार से आकर्षण कररहा है ॥ ४ ॥

ततो विराहजायन विराज्यं अधिपूर्णः। स जानां अत्यंति च्यत पृश्चाद्गृमिमधी पुरः ॥ ५ ॥

#### भाष्यम्

( ततो विराष्ट्रजायत ) सतस्तरमाद ब्रह्माग्डशरीरः मृथ्यंचनद्रनेत्री वा-युमाणः पृथियं। पाद इत्याद्यलंकार उल्ललकितीहि नर्वशरीराणां समिष्टदेही विविधैः पदार्थैराजमानः यस् विराह् अभायतीन्य न्ते (स्ति 💛 विराजी अधि-पूरमः ) तस्माद्विकालेक्ष्यं क्षेत्र उपनि क्ष्याद् अस्तावहतास्वायक्ष्ये पुरुषः सर्व-घाणिनां जीवाधिकरणी तेह: ूशक् ः कजधातीस्पर्नामृत् ( सवाती अ०) य देकी अस्तापडावयदीरेव अर्थते सप्त संस्तिमिन्तव प्रलीयत इति परमेश्व-रस्तु सर्वेभयो अतिभयोत्यारिक्यतातितिकः पृथामृतीस्ति । (पश्चाह्रुनिमयो-पुरः ) पुरः पूर्वे भृतिमुस्पादा पारिसयोगनाः पुरुषय जागथ्यांतम जीवोपि देवं प्रावित्यानिश्व । स च युराषः वरमान्या नतान्यसमान् कोवाद्ण्यत्यवि-स्थल पृथानमुक्तीहित । ५ ॥ सायार्थ १८४८ व ४४८ व १८४५ र

(तता विगडनायत) थिराइ जिस का बयागड के अलकार से वर्णन किया है जो उसी पुरुष के सामर्थ से लक्षत हुआ है जिस की मुलपकृति कहते हैं जिस का श्रीर <sup>६</sup> वकाराड के समन्त्र जिस के सुर्व चल्लमा करम्य ही है। बार्य जिस का मार्य और प्र-थियो जिस का पर है इसादि अनुगवाना जो यह जाकार है सो विराट कहाता है वह प्रथम कलान्य परमेखर के सामर्थ से इसार होता प्रकाशनान हो रहा है ( विरा-जो. अधि ) इस विराह के सत्वों के पूर्वनामा से एवं अपारां। और प्राणि**यों का देह** प्रथम २ उत्पन्न हुन्या है जिस में राज जीव बास करने हैं और जो देह इसी प्रथिवी आदि के अवयव अन आदि आंपियों से ख़ांद को प्राप्त होता है (स जाता अत्यारिच्यत) सी विराद परमेश्वर से अलग और परमेश्वर मा इस संसारका देह से सदा अलग रहता है (पश्चाद्रमिसयोपुरः) फिर मुमि व्यादि जगत की प्रथम इत्वल करके पश्चात् जें वारण कर रहा है।। र ॥

तस्मांश्रज्ञात्संबेह्तः संभूतं एषदास्यम् । प्रश्नांश्रंके वायव्या-मारमया भारताह्य में ॥ ६॥

#### भाष्यम्

(तस्माद्यं) अस्यार्थी वेदोत्पत्तिप्रकरणे किष्वदुक्तः। तस्मात्परमेप्रवरात् (संभृतः पृषदाज्यम् ) पृषु सेचनेपातुः पर्षन्ति सिञ्चन्ति क्षुत्रिष्त्यादिकारकमन्नादि वस्तु यस्मिन्तत्पृषत्। आज्यं पृतं मधुदुग्धादिकं च पृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम् । आज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम् अयाबद्वस्तु जगति
वर्त्तते ताबत्सर्व पुरुषात्परमेष्रवरसारुष्यादिव जातमिति बोध्यम् । तत्सर्वाः
मीष्रवरेण स्वरूपं २ जीविष्य सम्यग्धादितमस्ति । अतः सर्वोरनन्यवित्ते नायः
परमेष्वर एवोषास्यो नान्यभ्यति। (पण् स्तांप्रचक्रें) य आर्गया वनस्थाः पश्रवो ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्सर्वान् स एव चक्रे कृतवानस्ति । स च
परमेष्रवरी वायव्यान् वायुसहचरितान् पक्षिणश्चके चक्रारादन्यान्मृक्ष्मदेष्ठधारिणः कीटपतंगादीनिष कृतवानस्ति ॥ ६ ॥

#### भाषार्थ

(तस्माद्यज्ञात्सः ) इस मंत्र का अर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरण में कुछ कर दिया है पूर्वा-क्त पुरुष से ही (संभूतः प्रथदात्रयम्) सब मोजन वस्त्र अत्र जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात प्राप्त किया है क्योंकि उसी के सामध्ये से ये सब पदार्थ उताल हुए और उन्हीं से सब का जीवन भी होता है इस से सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उस को छोड़ के कियी दूसरे की उपासना न करें (पशृंस्ताधकों) । गाम और बन के सब पशुआं को भी उसी ने उत्पन्न किया है तथा सब पिल्यों को भी बनाया है और भी सून्मदेहधारी कीट पत्रण आदि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं।। ६॥

तस्मायज्ञातमंब्रह्नः भर्षः सामानि जज्ञिरे । क्रन्द्राक्षमि जिज्ञेरे तस्मायज्ञस्तस्मादजायत ॥ १॥

# भाष्यम् अस्यार्थ उक्तो बेदोत्पनिप्रकर्गो ॥ १ ॥

# भाषार्थ

( तम्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः ) इस मंत्र का अर्थ बेदोत्पत्ति विषय में कर दिया है ॥ ७ ॥

प्रषदिति कचिदन्त्येष्टिसामयया अपि नामास्ति ।

तस्माद्रयां श्रजायन्त यं के चोभ्रयादतः। शावो ह जिज्ञे त- 十-स्मात्तस्माज्जाता श्रंजावयः॥ ८॥

#### भाष्यस्

(त्रभाद्ववा०) तस्मात्परमेश्वरमामध्यदिवाद्वाद्वास्तुरंगा अआधनत । ग्रा स्यारण्यपश्चां मध्ये ऽश्वादीनामन्त्रमांवादेपासुक्तसगुणवत्त्वप्रकाशनाधीयमा-रम्भः (ये केचीभयाद्तः) उपयत्ती दन्ता येषां तः उपयादती ये केचिदुम-याद्त उष्ट्रगद्देभाद्यस्ते ऽप्यलायन्त।(गावीहज्ञः )वधावक्नान्पुरुषसामध्यादेव गावी धेनवः किरणाञ्चेन्द्रियाणि संज्ञिति जातानि । (तस्मापजाता अजा०) एवमेव साजाएखागा अवयद्य जाता उत्यन्ना स्रति विहोयम् ॥ ६॥

#### 41412

(तस्मादश्वा अजायन्त ) उसी पुरुष के सामध्य से अश्व अर्थात् घोड़े और बि-जुली आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं ( ये के नीमयादतः ) जिन के मुख में दोनों ओर दांत होते हैं उन पशुओं की उमयदत कहते हैं वे अट गया आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं (गावोह जि) उसी से गीजाति अर्थात् गाय. एथियी, किस्मा और इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं (तस्माज्जाता अ०) इसी प्रकार हुई। और नेंड़े भी उसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। =11

तं <u>यज्ञं वर्हिष</u>ि प्रीचनपुरुषं यानम्त्रतः। तेनं देवा अयजन्त सा-ध्या ऋषंपरच ये ॥ ६॥

#### शास्यम्

(तं यक्तं व०) यमग्रती जातं प्राहुर्भूतं जगत्कतीरं पुरुषं पूर्णं यक्तं स-वंपूज्यं परमेश्वरं बर्हिषि हृदयान्तरिक्षे प्रीक्षन्त्रज्ञुष्टतया यस्प्रैवामिषेकं कृत-वन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यत ईश्वरेण (तेन देवा०) तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्टास्ते सर्वे देवा विद्वांसः साध्या ज्ञानिन ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्वरमध्जनाषूज्ञवन्त । अनेन किं सिद्धं सर्वे मनुष्याः परमेश्वरस्य स्तुलिप्रार्थनोपासनाषुरःसरनेव सर्वकर्मानुष्ठानं कृष्णुं रित्यर्थः ॥ ८॥

# भाषार्थ

(तं यंग्नं बाहिं) जो सब से प्रथम प्रकट था जो सब जगत् का बनाने वाला है और सब जगत् में पूर्ण हो रहा है उस यज्ञ अर्थात् पूजने के योग्य परमेश्वर को जो मनुष्य हुदयह्म आकाश में अन्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है वही उत्तम मनुष्य है ईश्वर का यह उपदेश सब के लिये हैं (तेन देवा अयजन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से (देवा:) जो विद्वान्(साध्याः) जो ज्ञानीलोग (ऋषयश्वये) ऋषि लोग जो वेद मन्त्रों के अर्थ जानने वाले और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वक सेंव उत्तम ही काम करते हैं वे ही मुन्ती होते हैं क्यों कि सब श्रेष्ठ कमीं के करने के पूर्व ही उस का स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये और दुष्ट कर्म करना तो किसी को उचित ही नहीं ॥ ८ ॥

यत्पुरुष्टं व्यद्धुः कानिधा व्यंकल्पयन । सुखं किमस्यार्मान् कि खाह किमूरु पादां उच्येने ॥ १० ॥

#### भाष्यम्

(यतपुरुषं व्यव ) यद्यस्मादं ते पूर्वोक्तलक्षमां पुरुषं परमेशवरं कतिथा कियत्मकारै: (त्यकलपयन्) तस्य मामध्यगुणकलपनं कुर्वन्तित्यर्थः (व्यद्धः) तं सर्वशक्तिमन्तमीश्वगं विविधमामध्यंकथननाद्धुरर्थाद्नेकविधं तस्य व्या-व्यानं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च । (मृत्यं कि०) अस्य पुरुषस्य मुखं मुख्यगुणेभ्यः किमुत्पन्नमामीत (किं बाहू) बलवीष्यादिगुणेभ्यः किमुत्पन्नमामीत् (पादा उ-च्यते) पादावर्थान्मूर्खन्वादिनीचगुणैः किमुन्पन्तं वर्णते।।अस्योत्तरमाहः॥१०॥

# भाषार्थ

( यत्पुरुषं ) पुरुष उस को कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है (कि तिथा व्य० ) जिस के सामर्थ्य का अनेक मकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उस में चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है अनेक कल्पनाओं से जिस का कथन करते हैं ( मुखं किमस्यासीत् ) इस पुरुष के मुख अर्थात् मुख्य गुणों से इस रामार में क्या उत्पन्न हुआ है ( कि बाहू ) बल बीर्य शूरता और युद्ध आदि

विद्यागुर्गों से इस संसार में कीन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ( किमृक्त ) व्यापार आदि मध्यम गुर्गों से किस की उत्पत्ति हुई है ( पादा उच्येते ) मूर्खपन आदि नीच गुर्गों से किस की उत्पत्ति होती है ? इन चारे। प्रश्न के उत्तर ये हैं कि ॥ १०॥

ब्राध्यांऽस्य मुखंमासीहाह राजन्यः कृतः। उक्त तदंस्य यक्षेत्रयः पद्भयाश्यक्तो अंजायत ॥ ११ ॥

## भाष्यम्

(ब्राह्मणोऽस्थ०) अस्य पुरुषस्य मुखं ये विद्यादयो मुख्यगुणाः मत्य-भाषणोपदेशादीनि कर्म्माणि च मन्ति तेम्यो ब्राह्मण आसीदृत्पन्नो भव-तीति। (ब्राह्मराजन्यः कृतः) बलवीय्यांदिलक्षणान्विनो राजन्यः क्षत्रिय-स्तेन कृत आन्नाम आसीदृत्पन्नो भवति। (जकः तद्स्य०) कृषिध्यापारा-द्यो गुणा मध्यमास्तेम्यो वैथ्यो विणाजनोऽस्य पुरुषस्योपदेशादृत्पन्नो भ-वतीति वेद्यम् (पद्मचाःशूद्रो०) पद्भयां पादेन्द्रियमीचत्वमधीः ज्ञाहबुद्धित्वा-दिगुखेभ्यः शूदः सेवागुणविशिष्टः पराधीनतया प्रवर्त्त मानोऽजायत जायत कृति वेद्यम्। अस्योपित प्रमाणानि वर्णाश्रमप्रकरणे वश्यस्ते।। सन्दिस लुङ् लङ् लिटः ॥ १॥ अष्टाध्या० अ० ३ पा० ४ मृ० ६ इति मृत्रेण सामान्यकाले त्रयोलकारा विधीयन्ते॥ ११॥

# भाषार्थ

( ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ) (इस पुरुष की त्राज्ञा के अनुसार जो विद्या सत्यभाबणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कमों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है वह मुख्य कमें और कुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है)। ( बाहुराजन्यः कृतः ) (और ईश्वर ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्तिय वर्ण को उत्पन्न किया है) ( ऊरू कदस्य ) खेती व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्यवर्ण सिद्ध होता है ( पद्भ्या श्रुद्दो ) जैसे पग सब से नीच अंग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है) इस विषय के प्रमाण बर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेंगे ॥ ११॥

चृद्रमा मनसो जातश्चलोः सूर्यो श्रजायत । श्रोबांहायुश्च मागरः सुर्वाद्यिकंजायत ॥ १२॥

#### भाष्यम्

( चन्द्रमा मनगो०) तस्यास्य पुरुषस्य मनगो मननशीस्तात्मामध्याष्ठ-न्द्रमा जात उत्पन्नोस्ति । तथा घन्नोज्योतिर्मयात्मूर्यो अजायत उत्पन्नो-स्ति ( श्रोत्राद्वा०) श्रोत्राकाशमधादाकाशो नम उत्पत्नमस्ति । वायुमया-द्वायुक्तपन्नोस्ति प्राणश्च सर्वन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । मुसानमुख्यज्यो-तिर्मयादग्निरजायतीत्पन्नोस्ति ॥ १२ ॥

# भाषार्थं

( चन्द्रमा ) उस पुरुष के मनन अर्थात् ज्ञानस्तरूष सामध्ये से चन्द्रमा और तेज स्वरूप से मूर्य्य उत्पन्न हुआ है ( श्रोत्राह्माः ) श्रोत्र अर्थात् अवकाशरूप सामध्ये से आकाश और वायुरुष सामध्ये से वायु उत्पन्न हुआ है। तथा सब इन्द्रियां भी अपने २ कारण से उत्पन्न हुई हैं और मुख्य उपोतिरूप सामध्ये से अपने उत्पन्न हुआ है।। १२॥

नाभ्यां आसीहन्तरिल् ওগ্রিয়া सौवर्तत । पुरुषां भृष्टि-दिशः ओवास्था लोकां।। अंकल्पयन ॥ १३॥

#### भागम

(नाग्याः) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमयात्मास्यांद्नतिशिक्षमुत्पन्नमासीत्। एवं शीष्णाः शिरोवदुत्तनमामर्थात्मकाशमयात् (द्वीः) मूदर्धादिलोकः प्रकाशात्मकः समयत्तं त सम्यगृत्पन्नः मन् वत्तं ते (पद्ध्यां भूिमः) पृथिवीकारणस्थान्त्रामध्येत्वपस्मश्यतिण भूमिर्धरणिकत्पादितास्ति जलं च। दिशः श्रीः ) अञ्चलकाशकारणस्यात्ते न दिश उत्पादिताः सन्ति
(तथा लोकां २॥ अकल्पयन्) नथा तेनैव प्रकारेण सर्वलोककारणस्यात्मामध्याद्न्यान्सर्वान् लोकांस्त्रत्रस्थान् स्थायरजङ्मान्पदार्थानकम्पयत्परभेषवर
जत्मादितवानस्ति ॥ १३ ॥

# भाषार्थ

( नाभ्या आसीदन्त ) इस पुरुष के अत्यन्त मृत्म सामर्थ्य से अन्तिरिक्त अर्थात् जो भृषि और मृथ्य आदि लोकों के बीच में पोल है सो भी नियत किया हुआ है ( शिट्योंशि:० ) और जिस के सर्वेत्तिम सामध्य से सब लोकों के प्रकाश करने वाले मृथ्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं (पर्भ्यां भृषि: ) प्रथिवी के परमागु कारगरूप सामध्ये से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की है तथा जल को भी उस के कारण से उत्पन्न किया है (दिश: श्रोत्रात्) उस ने श्रोत्ररूप सामध्यें से दिशाओं को उत्पन्न किया है (तथा लोकां २।। अकल्पयन्) इसी प्रकार सब लोकों के कारणरूप सामध्यें से परमेश्वर ने सब लोक और उन में वसने वाले सब पढ़ार्थों को उत्पन्न किया है ।। १३ ।।

यत्पुरुषेण द्विषां देवा यज्ञमतेम्वत । वृम्नन्तोऽस्यामीदाज्यं यी-ष्म इध्मः शुरुद्धविः ॥ १४ ॥

# भाष्यम्

(सत्पुरुषेण०) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दक्तेन चाग्निहोत्राद्यस्वमेधान्तं गिल्पविद्यामयं च यद्यं यद्यं प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च । इदानीं जगदुत्पत्ती कालस्यावयवाख्या सामग्युच्यते (वसन्तो०) अस्य अयद्यस्य पुरुषादुत्पन्नस्यवा ब्रह्मागडमयस्य वसन्त आप्रयं घृतवद्स्ति । (श्रीष्म इष्मः ) ग्रीष्मत्तुरिष्म इन्धनान्यग्निर्वाः स्ति । (श्रादृतिः) शादृतुः पुरोहाशादिवद्वविद्वंवनीयमस्ति ॥ १४ ॥

# मापाथ

(यत्पुरुषेण ०) देव अर्थान् जो विद्वान् लोग होते हैं उन को भी इंश्वर ने अपने २ कमी के अनुसार उत्पन्न किया है और वे इंश्वर के दिये पदार्थी का प्रहर्ण करके पूर्वीक यज्ञ का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं (और जो ब्रह्माग्रह का रचन पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी को जगन बनाने की सामग्री कहते हैं) (वसन्तो०) पुरुप ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माग्रहरूप यज्ञ है इस में वसन्तऋष्ठ अर्थान् चेत्र और वैशाख घृत के समान है (अपन इन्मः) अपन ऋतु ज्येष्ठ और आषाह इन्धन है। श्रावण और भादपद वर्षा अहतु। आशिवन और कार्यक रहत है यह इस यज्ञ में आहति है सो यहां रूपकालंकार से सब ब्रह्माग्रह का व्याख्यान जानना चाहिये।। १।।

सप्तास्यांसन परिषयक्तिसप्त समिषं कृताः। देवा यय्ञं तन्ताः ना अवेध्नन पुरुषं प्रशुम् ॥ १५ ॥

#### भाष्यम्

( सप्तास्याः ) अस्य ब्रह्मारहस्य सप्त परिधयः सन्ति । परिधिहिं गोलः स्योपरिभागस्य यावता मृत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिर्श्वयः। अस्य ब्रह्मा-रडस्य ब्रह्मारडान्तर्गतलोकानां वा सप्त २ परिधयो भवन्ति । समुद्र एकस्त-दुपरि त्रसरेणुसहिती बायुद्धिंतीयः, मेघमगडलंतक्षस्थो बायुस्तृनीयः। वृष्टि-जलं चतुर्थस्तद्परिवायः पञ्चमः । अत्यन्तमृष्टमो धनञ्जयप्षष्ठः सूत्रात्मा स-वंत्र व्याप्तः सप्तमञ्च । एवमेकैकस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति तस्मात्ते परिधयो विक्रेया: ( त्रिसप्त समिध: कृता ) एकवि शति: पदार्थाः स। मग्न्यस्य चास्ति प्रकृतिर्महत्। बुदुगाद्यन्तः करणं जीवश्चेषेका सामग्री परमः सूक्षमत्वात् । दशेन्द्रियाणि श्रोत्रं, त्वक्, चत्तः, जिह्ना, नासिका, वाक्, पादौ हस्ती, पायुः, उपस्यं चेति । शब्द्रपर्शक्तपरमगन्धाः पञ्चतन्मात्राः पृथिवया-पस्तेजोवायुराकाशमिति पञ्चभूतानि च मिलित्वादश भवन्ति एवं मर्वा मि-खित्वैकविंशतिभंवन्त्यस्य ब्रह्मागडरचनस्य समिधः कारणानि विश्वेयानि एतेषामवयवरूपाणि तु तत्त्वानि बहुनि सन्तीति बोध्यम् । (देवाय०) तदिदं येन पुरुषेण रिचतं तंयक्तप्रस्यं एशुं सर्बद्रव्टारं सर्वै: पूजनीयं देवा विद्वांसः ( अबध्नन् ) ध्यानेनबध्नन्ति तं विहायेश्वरत्वेन कम्यापि ध्यानं नैव बप्नन्ति नैव कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

#### भाषाय

(सप्तास्याः) ईश्वर ने एक २ लोंक के चारों ओर सात २ परिधि अपर २ रची हैं जो गोल चीज के चारों ओर एक सृत से नाप के जितना परिमाण होता है उस को परिधि कहते हैं सो जितने ब्रह्मागड़ में लोक हैं ईश्वर ने उन एक २ के अपर सात २ आवरण बनाये-एक समुद्र, दूसरा त्रसरेगु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा वृष्टिजल और पांचमा वृष्टिजल के अपर एक प्रकार का वायु, छटा अत्यन्त सूचम वायु जिस को धनल्जय कहते हैं. सातमा मूलातमा वायु जो कि धनल्जय से भी सूचम है, ये सात परिधि कहाते हैं (त्रिसप्त सिधाः) और इस ब्रह्मागड़ की सामग्री २ १ इसीस प्रकार की कहाती है जिस में से एक प्रकृति बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके हैं वयों कि यह अत्यन्त मूच्म पदार्थ है । दूसरा श्रोत्र । तीसरा त्वचा । चौथा नेत्र । पांचगी जिह्या । छठी नासिका । सातमी वाक् । आठमा पग । नवमा हाथ । दशमी गुदा । ग्यारहमा उपस्थ जिस की लिंग इन्द्रिय कहते हैं । वारहमा शब्द । तेरहमा स्पर्श ।

चौदहमा रूप। पन्द्रहमा रस। सोलहमा गन्ध। सत्रहमी पृथिवी। अठारहमा जल। उन्त्रीसमा अग्नि। वीसमा वायु। इकीसमा आकाश। ये इकीस समिधा कहाती हैं (देवाथ०) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत् का रचने वाला सब का देखनेवाला और पृज्य है उस को विद्वान् लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं उस को छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृद बांधने से कल्याण जानते हैं ॥१५॥

युज्ञेन युज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्। ते ह नाकं महिमानंः सचन्त यव पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ १६॥

#### भाष्यम्

(यक्तेन यक्तमः) ये चिद्वांमा यक्तं यक्तनीयं प्रजनीयं परमेश्वरं यक्केन तत्स्त तिप्रार्थतीयासनगीतया पूजनेन तमेवायजनत यजनते यस्यनित च । तान्येव धर्माणि प्रथमानि सर्वकर्मभ्य आदी सर्वेमंनुष्यीः कर्ताट्यान्या-सन् न च तै: पूर्व कृतिविना केनापि किचित्कर्म कर्ता व्यमिति ( तेह ना० ) त देशवरीपामका हेति प्रसिद्धं नाकं सर्वदुः वरहितं परमेशवरं मेक्षं च महि-मानः पुज्याः सन्तः सचन्त समवेता भवन्ति कीद्रगं तत् (यत्र पूर्वे साध्याः) साच्याः साधनवन्तः कृतसाधनाश्च देवा विद्वांमः पूर्वे अतीता यत्र माक्षारुधे परमे पदे सुखिनः सन्ति न तस्मान् ब्रह्मणश्शतवर्षसंख्यातात् कालात् क दाचित्पुनरावर्तन्त इति किन्तु तमेव समस्यन्त ॥ अत्राहुनिंसक्तकारा या-स्काचारयाः यक्तेन यज्ञसयज्ञन्त देवा अग्निनारिननयज्ञन्त देवा अग्निः प-शुरासीत्तमालभनत तेनायजनतेति च ब्रास्मणम् । तानि धर्माणि प्रथमान्या-सन्। ते ह नाक महिमानः समसेवन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः साध-नाः । द्युस्थाना देवगण इति नैकक्तः । निश् अश्वर संश्वर ॥ अग्निना जीवेनान्तः कर्गोन वाग्निं परमेश्वरस्य जन्त । अग्निः पशुरासीत्तमेव देवा आ-लभनत । सर्वोपकारकमिहे। त्रादाश्यसेधानते भातिकाञ्चिनाचि यज्ञं देखा सम-सेवन्तेति वा। साध्याः साधनवन्ता यत्र पूर्वे पूर्वभूता माक्षारुयानन्दे पदे सन्ति । तमभिष्रेत्यात एव द्युस्थाना देवगण इति भिरुक्तकारा वदन्ति । द्युस्यानः प्रकाशमयः परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थे यस्य सः । यद्वा सूर्यप्रा-णस्थानाः विश्वानकिरणास्तत्रेष देवगणा देवसमूहा वर्त्त इति ॥ १६॥

" June 4

#### भाषार्थ

(यज्ञेन यज्ञम०) विद्वानों को देव कहते हैं और वे सब के पूज्य होते हैं क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना उपासना और आज्ञापालन आदि विधान से पूजा करते हैं इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके शुभ कमों का आरम्भ करें (तेहनाकं०) जो २ ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं वे २ सब दुःखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं (यत्र पूर्व सा०) जहां विद्वान लोग परमपुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके नित्य आनन्त में रहते हैं उसी को गोच्च कहते हैं क्योंकि उसस निहन होके संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते ॥ इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिष्ठाय है कि जो परमेश्वर के अन्तन्त प्रकाश में मोच्च की पाम हुए हैं वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं उन को अज्ञानरूप अधकार कभी नहीं होता ॥ १६ ॥

् ग्रह्मयः संस्तः पृथिव्यं रसांच विष्ठवक्षंमेणः समवस्ताये। तस्य त्वष्टां विद्धंहूपमंति तन्मन्त्येन्य देवत्वमाजानमधे॥ १५॥

#### भागम

(अद्भाः संभूतः ) तेन पुरुषेण एथिन्यै एथिन्युत्पत्यर्थमद्भवी रमः मंभूतः संगृद्ध तेन एथिनी रिवता । एवमिन्यर्भनाःनः सकाशादाप उत्पादिताः । आंग्रेश्वयायाः सकाशाद्वायुर्गकाशादुत्पादित आकाणः प्रकृतिः प्रविश्यं सर्वे कमं क्रियमाणमस्य स विश्यकम्। तस्य परमेश्वरस्य सामर्थ्यमध्ये कारणारूपेग्यं मृष्टेः प्राग्नगत्सम्वर्त्त वस्तं मानमासीत्।
तदानीं सर्वेमिदं जगत्कारणभृतमेव नेदृश्यिति । तस्य सामर्थ्यस्याधान् गृहीत्वा त्वष्टा रचनकर्त्तदं सकलं जगद्विद्यत् । पुनश्चेदं विश्वं क्रपवत्त्वमेति । तदेव महर्यस्य मरण्यमंकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च क्रपवत्त्वं मविति (आजानमर्थे) वेदाज्ञायनसमये परमात्माक्रप्रवान् वेद्द्रपामाचां दस्वात् मनुष्याय धर्मयुक्तैनैव स्कृतिन कर्मणा कर्म देवत्ययुक्तं शरीरं पृत्वा
विषयेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतुःतथा निष्कामेन विद्यानपरमं मीक्षास्थं चिति ॥ १९ ॥

# भाषार्थ (रचना शस्ती)

( अद्भ्य: संभूतः ) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिये जल से सारांश रस को प्रदर्ण करके पृथिवी और अग्नि के परमागुओं को मिलाके पृथिवी रची " है इसी प्रकार आपने के परमाण के साथ जल के परमाणुओं की मिलाके जल की, बाय के परमाणुत्रों के साथ अभि के परमाणुत्रों को मिला के अभि को और बायु के परमागुओं से वायु को रचा है वैसे ही अपने सामध्ये से आकाराको भी रचा है जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। (ईश्वर ने प्रकृति से लेक घास पर्यन्त जगत् को रचा है) इस से वे सम पदार्थ ईवर के रचे होने से उस का नाम विवक्ती है। जब जगत् उत्पन नहीं हुआ था तब बई ईश्वर के सागर्य में कारएक्वर से वर्तमान था (तस्य ०) जबर ईश्वर अपने सामध्ये से इस कार्यस्य जगत् को रचता है तर २ कार्य जगत् रूप ग-श्वाला होके स्थूल वन के देखने में आता है ( तन्मत्यस्य देवत्व० ) जब परमेश्वर ने सनुष्यशरीर आदि को रचा है तब सनुष्य भी दित्य कर्म करके देव कहाते हैं स्रोर जब इंधर की उपानना से विद्या विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणीं को पान होते हैं तब भी उन मनुष्यों का गाम देव होता है ववाकि वस से जगसना और ज्ञान उत्तम है इस में ईश्वर की यह आजा है कि जो मनुष्य उत्तन कर्ग में शरीर आदि पदार्थी की चलाता है वह संसार में उत्तम मुख पाला है (और जो परंमधर ही की माप्तिकाप मोद्या की इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है यह उत्तम देव होता है है। १०॥

वेटाहमेत पुरुष महान्तमाहित्यवर्ण तमसः प्रस्तात्। तमेव वि दित्यातिमृत्युमेति नान्यः पन्यो विद्यतऽधनाय ॥ १८॥

#### भाष्यम्

(वेदाहमेन पुर) किं विदित्या तब कार्ती नवसीति पुच्छवते तदुत्तरः माह। यतः पूर्वोक्तलकणविशिष्टं सर्वेभ्यो महान्तं उदुत्तममादित्यवर्णं स्व-प्रकाणविश्वानस्वक्षपं तममेऽज्ञानाऽविद्यान्धकारात्यरस्ताः पृथग् वर्त्तभानं परमेशवरं पुरुषमहं वेद जानाम्यतीऽहं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः। नैव तमविदिन्त्वा कश्चिण्ञामी भवितुमहंतीति। कृतः (तमेव विदिन्वा) मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदिन्वाऽतिमृत्युं मृत्युमतिकान्तं मृत्योः पृष्यस्त्रं मो काल्यमानन्दमिति प्राप्नोति। नैवातोऽन्यथेति। एवकारात्तमीश्वरं विहाय नैव कस्यचिद्न्यस्य छेशमात्राप्युपासना केनचित्कदाचित्कार्योति गम्यते कथिनदं विज्ञायतेऽन्यस्योपासना नैव कार्य्यति (नान्यः पन्था विद्यतेऽ-यनाय) इति वचनात्। अयनाय व्यावहारिकपारमा थिकसुखायाऽन्यो द्वि-तीयः पन्था मार्गा न विद्यते। किं तस्यैवोपासनमेव सुखस्य मार्गे।ऽति।भिन्नस्येशवरगणनोपासनाभ्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवतंति निश्चयः, अतः कार-णादेष एव पुरुषः सर्वोरुपासनीय इति निद्वान्तः॥ १८॥

# भाषार्थ

(देदाहमेतं) प्र०-किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है : उ०-उस पूर्वोक्त लक्न्ए सहित परमेश्वर हो को वथावत् जान के ठाक र ज्ञानी होता है अन्यशानहीं। जो सब से बड़ा सब का प्रकाश करनेवाला और अविधा अन्यकार अधीन अज्ञान आदि दोषों से अलग है उनी पुरुष को में परमेश्वर और इप्रदेव जानता हूं उसकी जाने विना कोई मनुष्य यथावत् ज्ञानवान् नहीं हो सकता क्योंकि (तमेव विदित्या०) उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म मरण आदि क्लेरों के समुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्दम्बस्य मीत्त को प्राप्त होता है : अन्यथा किसी प्रकार से मीक्तमुख नहीं हो सकता इस से क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है उस से भिन्न को अपस्था करनी किसी मनुष्य को न चाहिये क्योंकि मीच्च का देनेवाला एक परमेश्वर के विना इसरा कोई भी नहीं है इस में यह प्रमाण है कि (नान्य: पत्था०) व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की विना इसरा के विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। (इ ॥

प्रजापंतिश्चरानि गर्भे शन्तरजायमानां बहुधा विजायते । तस्य योति परिपद्यन्ति धीरास्तरिमन ह तस्थुर्भवनाति विश्वां ॥ १६ ॥

# भाष्यम्

(प्रजापति०) स एव प्रजापितः सर्वस्य स्वामी जीवस्याम्यस्य च जहस्य जगतीऽन्तर्गर्भे सध्येऽन्तर्थामिक्ष्येणाजायमानीऽनुत्पन्नीऽजः स नित्यंचरित। तन्मामर्थ्यादेवेदं मकतं जगद् बहुधा बहुपकारं विजायते विशिष्टतयोत्पद्यते (तस्य योनिं०) तस्य परब्रह्मणे। योनि सत्यधर्मानुष्ठानं वेदविज्ञाननेव गा-प्रिकारणं थीरा ध्यामवन्तः (परिष०) परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते (तस्मिन्ह तस्थुभुं०) यस्मिन्भुवनानि विश्वानि मर्वाणि सर्वे लेकास्तस्थः स्थिति चक्रिरे । हेति निश्चयार्थे तस्मिन्नव परमे पुरुषे धीरा क्वानिनो मनुष्या मा-क्वानन्दं प्राप्य तस्युः स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १०॥

# भाषार्थ

( प्रजापित ) जो प्रजा का पित अर्थात् सब जगत् का स्थामी है वही जह और वेतन के भीतर और बाहर अंतर्थामिक्य से सर्वत्र त्याप्त हो रहा है जो सब जगत् को उत्तन्त्र करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है (तम्य योति ) जो उस परब्रद्म की प्राप्ति का कारण सत्य का आचरण और सत्यविद्या है उस को विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं (तिस्मन्ह त ) जिस में ये सब मुबन अर्थात् लोक उहर रहे हैं उसी परमेश्वर में जानी लोग भी मन्य निश्चय से मोद्यापुल को प्राप्त होते किन्म मरण आदि आने जाने से इट के आनन्द में सदा रहते हैं।। १८॥ रि

यो देवेभ्य यानपंति यो देवानां पुरोहितः। पूर्वी यो देवेभ्यो ज्ञातो नमो स्वाय बाह्ययं॥ २०॥

#### भाष्यम्

(या देवेम्य०) यः पूर्णः पुरुषा देवेभ्यो विद्वद्भयस्तत्प्रकाशार्थमातपति आ समन्तात्तदन्तः करणं प्रकाशयति नान्येभ्यश्व। यश्च देवानां विदुषां पुरिक्तिः सर्वेः सर्वेः सह माले विदुषो द्धाति। (पूर्वो यो देवेभ्यो जाते। (पूर्वो यो देवेभ्यो जाते। ) देवेभ्यो विद्वद्भयो यः पूर्वः पूर्वमेव सनातनत्वेन वर्त्तामानः सन् जातः प्रसिद्धोस्ति (नमे। रुषाय०) तस्मै रुषाय स्विकराय अस्मणे नमास्तु। यश्च देवेभ्यो विद्वद्भयो अस्मोयदेशं प्राप्य अस्मरुचिक्रां ह्मणोऽपत्यमिन वर्त्तः मानोस्ति । तस्मा अपि ब्राष्ट्राये ब्रस्मसेवकाय नमास्तु ॥ २०॥

# भाषार्थ

(यो देवेम्य०) जा परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्त्रक्ष है अर्थात् उन के आत्माओं को प्रकाश में कर देता और वर्श उन का पुरोहित अर्थात् अत्यन्त सुर्खों से भारण और पोषण करनेवाला है (इस से वे फिर दुःखसागर में कमी नहीं गिरते)। ( पूर्वी यो देवेम्यो जातो० ) जो सब विद्वानों से आदि विद्वान् और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात् प्रत्यक्त होता है ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्य में रुचि करानेवाल बहा को हमारा नमस्कार हो और जो विद्वानों से वेदिव-द्यादि को यथावत पड़ के धर्मात्मा अर्थात् ब्रह्म को पिता के समान मान के सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान् मनुष्य है उस को भी हम लोग नमस्कार करते हैं !! २० !!

रुचं ब्राद्यं जनगंत्रों देवा अग्रे तदंबवन् । यस्त्वेवं ब्रा<u>स</u>णों वि-चात्तस्यं देवा अंग्रुवको ॥ २१॥

#### भाष्यम्

( मचं ब्राह्मं ) मचं प्रीतिकरं ब्राह्मं ब्रह्मणी। पत्यमिव ब्रह्मणः मका शाज्जातं नानं जनयन्त उत्पादयन्ता देवा विद्वाना इन्येषामयं तज्ज्ञानं त- ज्ञानसायनं वाडब्रुवन् ब्रुवन् पदिशन्तु च ( यस्तिनं ) यस्त्रैवमसुना प्रकारिण तद्बद्धा ब्राह्मणा विद्यात् ( तु ) प्रशासस्यैव ब्रह्मविदे। ब्राह्मणस्य देवा चन्द्रियाणि वशे अगन् भवन्ति गान्यस्थेति ॥ २१ ॥

#### भाषाध

( रुचं ब्राह्मं ) जे। ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यन्त ग्रानन्द करनेवाला और उस मनुष्य की उस में मचि का बहान वाला है जिस ज्ञान को बिहान लोग अन्य मनुष्यों के आगे। उपदेश करके उन की धानन्दित कर देते हैं ( यम्बें ब्रांगिका) जो गनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म की जानता है उसी बिहान के सब मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते हैं अन्य के नहीं । २१॥

#### भाष्यम्

श्रीश्चं ते लक्ष्मीरच पत्नयांवहारात्रे पार्श्वं नचत्राणि हपस्रदिव-नो न्यात्तम् । इट्याशियाणासुं मं हपास सर्वलोकं मं हपाण ॥ २२॥ । य॰ अ॰ ३१॥

(अधितंश) हे परमेशवर ते तब (श्रीः) सर्वा शेरमा (छदमीः) शुमलक्षण-बती धनादिश हे प्रिये पत्न्यी पत्नीवत्सेवमाने स्तः । तथाहारात्रे हैं ते तब

( पार्खें ) पार्श्वं बत्स्तः । ये कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयव-वद्वत्तं ते सूर्याचनद्रमसी नेत्रे वा तणीव नक्षत्राणि तवैव सामध्यस्यादिकार-गास्यावयवाः सन्ति तत्त्वयि रूपवद्स्ति । अश्विनी द्यावापृथित्मी तवैव 🗻 ( हया तम् ) विकाशितं मुखमिव वर्तते । तथैव यत् किं चितमीनदर्शगुणयुक्तं वस्त जगित वर्तते तद्पि रूपं तवैव मामध्योजजातमिति जानीमः। ह विराइधिकरगोश्वर से मनाग्नुं परलोकं मोक्षारूयं पदं कृपाकटाक्षेण (इब्णन्) इच्छन्मन् (इपाण) म्ब्रेच्छया निष्णाद्य तथा सर्वलोकं सर्वलोकम् सं सर्वलो-कराज्यं वा मद्धं कृपया त्वमिषाणेच्छम्वाराज्यं सिद्धं कुरू । एवसेव सर्वा शोभा तक्मीय शुभलक्षणवतीः मर्वाः क्रिया में मदर्शिपवाण हे भगवन पुरुष पूर्णपरमेश्वर मवंशक्तिमन् कृषया सर्वाम् शुभान् गुणान् मत्त्वं देहि । द् प्टानगुभदीषांत्र विनाशय सद्यः स्वानुग्रहेण सर्वोत्तमगुणभाजनं मां भवा-नकरोतिवनि ॥ अत्र प्रमाणानि । श्रीहि पशवः । शटकांट १ अट ८ । श्रीवे मोमः । शव कांव ४ अव १ । श्रीवीराष्ट्र श्रीवीराष्ट्र श्रीवीराष्ट्र भारः शवकांवर्३ अवसा लक्ष्मीलांभाद्वा लक्षणाद्वा लप्यमागाद्वा लाञ्चनाद्वा लपतेर्वा स्थात्त्रेप्सा-कर्मगो लज्जतेवां स्वादण्लाघाकर्मणः शिप्रेडन्युपरिष्टाद् चाख्यास्यामः ॥ निः अ० ४ खं० १०। अत्र शीलक्ष्मयीः पूर्वोक्तयीरर्थसंगतिरस्तीति बीध्यम् ॥२॥

हैं ति पुरुषस्ताव्याख्या समाप्ता ॥

### भाषाधं

( श्रीश्चंत ) हे परमेश्वर ! जो आप की अनन्त शोसारूप श्री छौर जो अनन्त शुमता-चलयुक्त निनी है वे दोनों स्ता के समान हैं अर्थात् लेसे खा पित की सेना करनी है इसी प्रकार आप की सेवा आपटी को प्राप्त होती है क्योंकि आपने ही सब जगत की शोभा और शुभलचर्णों से युक्त कर रक्खा है परन्तु ये सब शोभा और सत्यभाषणादि धर्म के लच्नणों से लाग ये दोनों न्यापकी ही सेवा के लिये हैं। सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उस के विषय में यह पत्नी शब्द के रूपकालद्वार से वर्णन किया है वेसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों वगल के समान हैं तथा मूर्य्य और चन्द्र भी दोनों आप के बगल के समान वा नेत्रस्थानी हैं और जितने ये नचत्र हैं वे आप के रूपस्थानी हैं और धी: जो मूर्य आदि का प्रकाश और विद्युत् अर्थात् विजली ये दोनों मुखस्थानी हैं तथा औठ के तुल्य और जैसा खुला होता है इसी प्रकार प्रथिवी और सूर्य्यलोक के बीच में जो पोलं है से। मुख के सदश है (इप्लान्) हे परमेश्वर! आप की दया से (अमुं) परलोक जो मोक्तमुख है उस को हमलोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपादृष्टि से हमारे लिये इच्छा करों तथा में सब संसार में सब गुर्गों से युक्त होके सब लोकों के मुखों का अधिकारी जैसे होऊं वैसी कृपा और उस जगत् में मुक्त को सर्वोक्तम शोभा और लच्मी से युक्त सदा की जिये। यह आप से हमारी प्रार्थना है सो आप कृपा से पृरी की जिये।। २२।।

#### र्रात पुरुषस्त्रव्याख्या समाना ॥

यत्परममंत्रमं यसं मध्यमं यज्ञापंतिः समृजं विश्वरूपम् । कि-यंता स्क्रम्भः प्रविवेद्य तद्य यन्न प्राविद्यत् किय्त्तहंभ्रव ॥ १ ॥ अ-थर्व० का० १०। अनु० ४ । मं० ५ ॥ देवाः पितरां मनुष्यां गन्धर्वाः प्मरसंद्व ये । उच्छिष्ठाः जित्तरं सर्वे दिवि देवा दिखि श्रिताः ॥२॥ अथर्व०कां० ११ प्रपा० २४ अनु ४ मं० २५॥

#### भाष्यम्

(यतपरम०) यतपरमं सर्वीत्कृष्टं प्रकृत्यादिकं जगत् यश्च (अवमं)
निकृष्टं तृणमृत्तिकालुद्रकृमिकीटादिकं चास्ति (यश्च म०) यस्ममुष्यदेहाद्याकाशपर्यक्तं मध्यमं च तत्विविधं मर्वजगिति प्रजापितरेव (समुजे वि०)
स्वसामर्थ्यक्तरणात् उत्पादितवानस्ति योऽम्यजगितिविधं रूपं सः
स्टबानस्ति (कियता०) एतिमिनिविधे जगिति स्कम्भः प्रजापितः स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश न चैतत् परमेश्वरे (यञ्च०) यत्विधिं
जगरनप्राविशत् तत् कियद्वभूवार्टादिदं जगत् परमेश्वरे (यञ्च०) यत्विधिं
जगरनप्राविशत् तत् कियद्वभूवार्टादिदं जगत् परमेश्वरा पेक्षयाल्पमेबारतीति॥१॥
(देवाः०) देवा विद्वांमः मूर्थ्यादयो लोकाश्च पितरो ज्ञानिनः मनुष्या ममनशीलाः गन्धवं। गानविद्याविदः मृर्थादयो वा अप्सरम् एतेषां स्त्रियश्च
ये चापि जगित मनुष्यादिज्ञातिगणा वर्तं स्ते ते सर्वं उच्छिष्टर्वात्सर्वास्त्रमादृष्वं
शिष्टा परमेश्वरात्तत्मामर्थ्याच्च जित्ररे जाताः सन्ति ये (दिविदेधा दिवि
श्विताः)दिवि देवा मूर्थ्यादयोलोका ये च दिविश्वताप्रचन्द्रपृथिव्यादयोलोकास्ते पि सर्वे तस्मादेवात्पन्ना इति । इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु
बह्नवः सन्ति ॥

इति मंद्रोपतः सप्टिविद्याविषयः समाप्तः॥

#### भाषार्थ

्यस्परमः ) जो उत्तम मध्यम और नीच खमाव से तीन प्रकार का जगत् है उस सब को परमेश्वर ने ही रचा है उस ने इस जगत् में नाना प्रकार की रचना की है अभैर एक वही इस सब रचना को यथावन जानता है और इस जगत् में जो कोई बि-हीने होते हैं वे भी कुछ र परमेश्वर की रचना के गुगों को जानते हैं वह परमेश्वर सब को रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता ॥ १॥ (देवाः पितरोः ) वि-हान अर्थात् पिणडत लोक और मूर्य्य लोक भी (ज्ञानिनः ) अर्थात् यथार्थविद्या को जानने वाले (मनुष्याः ) अर्थात् विचार करने वाले (गन्धर्याः ) अर्थात् गानविद्या के जानने वाले सूर्यादि लोग और (अपसरसः ) अर्थात् इन सब को स्थियां ये सब लोग और दूसरे लोग भी उसी हैश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए है (दिविदेवाः ) अर्थात् जो प्रकाश करने वाले खीर प्रकाशसन्त्र मूर्यादि लोक और (दिविश्रिताः ) अर्थात् जे प्रकाश करने वाले खीर प्रकाशसन्त्र मूर्यादि लोक और (दिविश्रिताः ) अर्थात् चन्द्र और (प्रिविश्र आदि प्रकाशसन्त्र मूर्यादि लोक सी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं )। २॥ वेदों में इस प्रकार के स्विध्वित्यानकरनेवाले मेत्र बहुत है परन्तु प्रस्थ अधिक न हो जाय इसिलये सिष्टिवयय नेचाप में लिखा है।

### र्शन म्हंपीवद्यानिषयः॥

# अथ एथिव्यादिलोक्समगाविषयः

अधेदं विचारपंत पृथिश्यादयो लाका मुमन्त्याही स्विम्नेति । अत्रीच्य-ते | वेदादिशास्त्रीकरीत्या पृथिश्यादया लेकाः सर्वे श्रमन्त्येष । तत्र पृथि-रुपादिश्रमणविषये प्रमाणम् ॥

ग्रायमीः पृथियत्रभीदसदम्मानर पुरः । पितर च प्रयन्नवः ॥१॥ यज् ग्र० के मं० ६॥

#### आध्यस

अस्याभि०-आटांगीरित्यादिमन्त्रेषु पृथिव्याद्योहि सर्वे लेका भ्रमन्त्ये-वेति विक्षेयम्॥ (आयंगी:०) आटांगीः पृथियीगालः मृट्येश्चन्द्रीऽन्यो लेको वा पृ-श्चिमग्तरिक्षमाक्रमीदाक्रमगां कुर्वेन् सन् गन्छतीति तथा उन्येपि। तत्र पृथिवीमा-नगं समृद्रकलमस्दत् समृद्रकलं प्रगण गती। तथा (स्थः) मूट्ये पितरम- शिमयं च । पुरः पूर्वं पूर्वं प्रयन्सन् सूर्यंस्य परितो याति । एवमेव सूर्यो वायुं पितरमाकाशं मातरं च । तथा चन्द्रोग्निं पितरमपो मातरं प्रति चेति योजनीयम् ॥ अत्र प्रमाणानि । गौःग्मा जमेत्याद्येकविंशतिषु पृथिबीनामस् गौरिति पितर्वे यास्ककृते निष्यती । तथाच । स्वः । पृष्ठिनः । नाकद्वति पट्स साधारणनासस् पृश्विरित्यत्तरिक्षस्य नामोक्तम् ॥ निरुक्ते । गौरिति पृष्यिव्या नामधेयं यद् दूरंगता भवति यद्यास्यां भूतानि गच्छन्ति । निरु अ०२ खं ५ ॥ गौरादित्यो भवति गमयित रसान् गच्छत्यन्तरिक्षेत्रध द्यौर्यत् पृथि व्या अपितृत्ये भवति गमयित रसान् गच्छत्ति । निरु थ०२ खं० १४ सूर्यरिस्वरचन्द्रमागंधवं दृत्यपि निगमो भवति सोपि गौरच्यते । नि० अ० स्वं १ । स्वरादित्यो भवति । निरु अ०२ खं० १४ । गच्छति प्रतिक्षणं भमित् या सा गौः पृथिवी । अद्भगः पृथिवीति तेत्तिरीयोपनिषदि । यस्माद्यजना-यतेमोऽपंस्तस्य मातापिष्ठवद् भवति । तथा स्वः शब्देनादित्यस्य प्रहणात् पितृविंशेषणत्वादादित्योऽस्याः पिष्ठवदिति निष्यीयते । यद्दू गंगता दृत्वरं सूर्यांद्रच्छतीति विक्रयम् । एवमेव सर्वे छोकाः स्वस्य स्वस्य कक्षायां वा स्वात्मनेक्ष्यरसत्त्वा च धरिताः सन्तो भ्रमन्तीति निद्धान्तो बोष्यः ॥

# भाषार्थ

अब मां प्रिविद्याविषय के पश्चात् पृथिवं। आदि लाक वृमंत है वा नहीं इस विषय में लिखा जाता है। इस में यह सिद्धान्त है कि विदशाम्बा के प्रमाशा और युक्ति से भी पृ-थिवी और सुर्व्य ऋषि सब लोक वृमते हैं है इस विषय में यह प्रमाश है।।

(आय गाँव ) गाँ नाम है पृथिवी मृत्य चन्द्रमादि लोकों का, व सब अपनी २ परिधि में अंतिर के मध्य में भदा पृथित रहते हैं परन्तु जो जल है सो पृथिवी की मान्ता के समान है क्योंकि पृथिवी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुई है और मेयमंडल के जल के बीज में गर्भ के समान सदा रहती है और मृत्ये उस के पिता के समान है इस से मृथे के चारों और वुनती है इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु और आकाश माता तथा चन्द्रमा का आग्नि पिता और जल माता उन के प्रति वे वुमते हैं। इसी प्रकार से सब लोक अपनी २ कहा में सदा वुमते हैं इस विषय का संस्कृत में निधंदु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है उस को देख लेना। इसी प्रकार मूलामा

जो वायु है उस के आधार और आकर्षण से सब लोकों का धारण और अवण होता है तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पृथियी आदि सब लोकों का धारण अवण और पा-लन कर रहा है ॥ १॥

या गौर्वेर्त्ति पृथ्वेति निष्युतं पद्यो दुहोना अत्नीर्ग्यारतः। सा प्रत्रुत्राणा वर्षणाय द्राकृषे देवस्यो द्रागङ्गियां द्रियस्वते॥२॥ फ॰ अ०८ अ०२ व०१० मे०॥१॥

#### भारम्स

(या गीर्बन्तिः) या पूर्वोक्ता गीर्वनं नि श्वशीयमार्गं (अवारतः) निरन्तरं भ्रमती मती गर्वेति । विवस्तिः विवस्तिः प्रांतम्य ः परिनः सर्वनः स्वस्वसागं गच्छनि । (निष्कृतं ) क्षंपूर्णं मार्गे जनश्चनाथेनी प्रवर्शेल (निष्कृतं)
निष्पात्तिस् । (पर्यो दुष्टामार्थः) अवारतीः निष्नतः पर्वश्वहानाऽनेकासम्बद्धाःदिभिः प्राणिनः प्रपृथ्यती । तथा अवनी अते स्वकीयभावणादिमस्य निथमं
प्राण्यती (सा प्रयः) दाश्चे द्रागक्षते वरुणं व प्रवर्शनातिः विक्
दर्भयः हविषा हविद्यंतिन नवंशि शुष्टामि द्राधन द्रशति कि कुतं नी प्रस्वाणा सर्वप्राणिनां स्वक्रवात्रमः हितुन्ता सरीयं द्रनं त हिन्।। २॥

## HIVID

(या गीर्न ) जिस दु का नाम शें। कर आगे हैं सो र लेंक अपने र मार्ग में घूमता और प्रथियी अपनी कत्ता में मुख्ये के चारों और प्रमित्र है अर्थित परमेश्वर ने जि सर के मूपने के लिये जो र मार्ग निक्कत अयोग निश्चर किया है उस र मार्ग में सब लोक यूमते हैं (पयो दुहाना) वह मो अनेक प्रकार के रस फल फल तृण और अन्तादि पदार्थों से सब प्रशियों की निरन्तर पूर्ण करती है तथा अपने र पूर्ण के मार्ग में सब लोक सदा पूमते र नियम हाँ से प्राप्त होग्हें हैं (सा प्रव्यवाणा) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर है उनी के जानने के लिये सब जगत हष्टान्त है और जो विद्वान लोग हैं उन को उत्तम पदार्थों के दान में अनेक मुखों को भूमि दें गे और प्रथिवी पृथ्ये वायु और च द्वादि भी है। सब प्राणियों की वाणी का विभिन्न भी है। रा

<sup>\*</sup> मुगांमुजु,गानिसूत्रेण विवस्वत इति प्राप्ते विवस्वते चिति पदं जायते ॥

त्वं सोंम पितृभिः सविद्यानोऽनुचार्वा पृथ्वि स्रातंतथ। तस्मै त इन्दो ह्विषां विधेम वृषं स्पाम पत्रयो रयोगाम्॥ ३॥ ऋ० ऋ०६ ऋ ४ व० १३ मं०॥ ३॥

#### भाष्यम्

(तां सीमः) अस्याभिप्राo-अस्मिन्मन्त्रं चन्द्रलोकः पृथिवीमनुभ्रमतीत्ययं विशेषोस्ति। अयं सीमञ्चन्द्रलोकः पितृश्विः पितृबत्पालकौर्णणैः सह संविदानः सम्यक् द्वातः सन् भूमिसनुभ्रमति। कदाचित्मृर्ण्यंपृथिव्योर्मप्येपि भ्रसन्सन्नागण्डतीत्यर्थः अस्यार्थं भाष्यकरणसम्ये स्पष्टत्या वश्यामि । तथा
द्यावापृथिवी एजेते इति मन्त्रवर्णार्था द्यौः मूर्ण्यः पृथिवी च भ्रमतप्रचलत
द्वत्यर्थः। अर्थात्स्वस्थां स्वस्यां कक्षायां मर्वे लोका भ्रमन्तीति सिद्धम् ॥

इति पृथिव्योदिलाकस्मगानिषयः संत्रपतः॥

# भाषाभ

(त्वं सोम ) इस मन्त्र में यह बात है कि चन्द्रतिक पृथिवी के चारों और तुम-ता है कमी २ मूर्य और पृथिवी के बीच में भी आजाता है। इस मन्त्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में केरेंगे तथा ( द्यावाप्रथिवी ) यह बहुत मेत्रों में पाठ है कि द्या: नाम प्रकाश करने वाले मूर्य आदि लोक और जो प्रकाश दित पृथिवी आदि लोक है वे सब अपनी २ कत्ता में सदा वृमते हैं। इससे यह सिद्ध हुंगा कि सब लोक अमगा करते हैं॥ ३॥

र्रात संनेपनः पृष्यित्यादिलोकस्रमसाविषयः॥

# ग्रथाकपंगानुकपंगाविषयः॥

यदा ते हर्युता हरी वा वृथा ते दिवं दिवं । आदिते विश्वा भुवनानि यमिरे ॥ १॥ ऋ० अ०६ अ०१ व०६ मे०३॥

# भाष्यम्

(यदा ते०) अस्याभिप्रोठ-सूर्यण यह सर्वोणां लोकानामाकर्यणमस्तीश्वरे-ण सह सूर्यादिलोकानां चेति। हे धन्द्रेश्वर वा वायो सूर्य यदा यस्मिन्कास्रे ते हरी आकर्षणप्रकाशनहरणशीली बलपराक्रमगुणावश्वी किरणी वा हर्यता हर्यती प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानी खवतस्ताभ्यां (आदित्) तदनन्तरं (दिवेदिवे) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ते नव गुणाः प्रकाशकर्षणाद्योः(विश्वा) विश्वानि सर्वाण भुवनानि सर्वान् लोकानाकर्षणेन येमिरे निगमेन धार-यन्ति । अतःकारणात्मर्वे लोकाःस्वां स्वां कक्षां विहायेतस्तता नैव विच-लन्तीति ॥ १॥

#### भाषार्थ

(यदा ते०) इस मन्त्र का अभिपाय यह है कि सब लोकों के साथ मूर्य्य का आकर्षण और मूर्य्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है (यदा ते०) हे इन्द्र परमेश्वर आप के अनन्त बल और पराक्रमगुणों से सब संसार का धारण आकर्षण और पालन होता है, आप के ही सब गुण सूर्यादि लोकों को धारण करते हैं इस कारण से सब लोक अपनी २ कचा और स्थान से इथर उधर चलायमान नहीं होते। दूसरा अर्थ इन्द्र जो बायु सूर्य है इस में ईश्वर के रचे आकर्षण प्रकाश और बल आदि बड़े २ गुण हैं उन से सब लोकों का दिन २ और लाग र के प्रति धारण आकर्षण और प्रकाश होता है इस हेनु से सब लोक अपनी २ ही कचा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते। १ ।।

यदा ते मार्स्त्रविद्यस्तुभ्यमिन्द्र नियमिर ॥ स्रादित्वे विश्वा स्वनानि यमिर ॥ २ ॥ ऋ० स्र० ६ स्र० १ व० ६ मे ४ ॥

#### भाष्यम्

(यदा ते माहतीः) अस्याभिप्राः अत्राचि पूर्वमन्त्रवदाकर्णणितिद्या-स्तीति । हे पूर्वोक्तेन्द्रं यदा ते तव माहनीर्माहत्यो मरणध्माणो महत्प्रधा-मा वा विशः प्रजास्तुभयं येथिरे तवाकर्पणधारणनियमं प्राप्नुत्रन्ति तदैव सर्वाणि विश्वानि भुधनानि स्थिति लभन्ते । नथा तत्रै गुणै ने रेमरे । आध-पंणानियमं प्राप्तवन्ति सन्ति । भतएव सर्वाणि भुवनानि यथाकक्षं भनन्ति 'असन्ति च ॥ २ ॥

# भाषाध

(यदा ते मारुती • ) श्रमि ० - इस मन्त्र में भी श्राकर्षण विद्या है। हे परमेश्वर ! आप की जो प्रजा उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधर्मवाली श्रीर जिस में वायु प्रधान है वह आप के आकर्षणादि निसमों में तथा सूर्य्य लोक के आकर्षण करके मी स्थिर हो रही है। जब इन प्रजाकों को आप के गुण नियम में रखते हैं तभी मुक्त अर्थात् सब लोक अपनीर कहा में धूमते और म्यान में बस रहे हैं।। र ॥

प्रदा स्टाम्स दिवि शुक्तं उगे तिरधारयः। आदिने विश्वा भीतानि येमिरे॥ ३॥ ऋ० ग्र॰ ६ ग्र० १ व० ६ मं० ५॥

#### भाग्दम्

( यदा मूर्गं ) अभि । यहि वि हो। तनात्मके त्यि शुक्रमनःतं सामर्थं भवान् रतितवात्रस्ति । यहि वि हो। तनात्मके त्यि शुक्रमनःतं सामर्थं उपोतिः प्रकाणम्यं वर्त्तते तेन त्यं सुर्गंदिलं कानधारयो धारितवानि । ( आदिनं ) तदनक्तं । विषया ) विषयति एवं। शि भुवनानि सूर्गद्यो छोका अदि ( वेक्ति ) व्याप्तं श्रीति विषया । विषयति एवं। श्रीत्या भुवनानि सूर्गाद्यो छोका अदि ( वेक्ति ) व्याप्तं श्रीति विषया थि स्वर्णं स्ति । अथायथा सूर्यस्याकर्षणेन पृथिव्या विल्लोका स्तिव्या हित्र । विषया परमेश्वरस्था कर्षकेनैव सूर्यादयः सर्वे लोका निष्मेन सह वत्तं त्य हित् ॥ ३॥

# भाषाय

(यदा मूर्च्यां ) आंस = इस मन्त्र में मां आकर्षण विचार है। हे परमेश्वर! जब उन सूर्च्यांदे लोकों को आप ने रचा और आप के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और आप अपने आनन्त सामर्थ्य में उन का अपना कर रहे हैं इसी कारण से सूर्य और प्रिथ्यों आदि लोकों और अपने स्वक्ष्य को धारण कर रहे हैं इसी कारण से सूर्य और प्रिथ्यों आदि लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और धारण कर रहा है। इस स

व्यस्तभगद्यादम्य िया ग्रह्मान्त्रवायद्कुणां उच्याति<u>णा</u>तमः विचर्मणाय <u>विप</u>णा ग्रद्मायद्वेद्वया<u>त्र</u>ो विर्यम्थ<u>न</u> हृष्णयम्॥ ४॥ भृश् ग्रह्भ ४ ग्रह्म १० महिल्ला

#### भाष्यम्

( ध्यस्तभनाद्रोदमी० ) अभि०-परमेशवर सूत्यें छोकी सर्वे छोकाना कर्षणम-काशाभ्यां धारणत हति । हे परमेशवर ! तत्र कामप्ये नीत देखानरः पूर्वोक्तः सृष्योदिलोको राद्मी द्यावाप् थिट्यो भूमिप्रकाशी व्यस्तम्नातस्त मिनतवानस्ति । अता भवान् मित्र इत्र मर्जेषां लोकामां व्यवस्थापकोत्ति । अद्गुत आश्चर्य स्वरूपः सम्मित्रादिलोको ज्यातिषा तमान्नरकृणोत्तिरोहितं निवारितं तमः करोति । वावनप्रति थिषणे धारणकर्यो द्यावापृथिव्यी धारणाकर्योते । कस्मिनिव सम्मागाकर्षितानि लेगानीव । यथा त्विच लेगानि स्थितान्याक् वितानि भवन्ति तथेव सूर्यादिवलाकपंगीन मर्ने लेगाः स्थापिताः सन्तीति विक्रियम् । अतः किमागतं वृष्ययं बार्यविद्वप्तं सवं जगन्न मूर्यादिकोको धारयति मूर्यादेशारणमीयवाः करोत्ति ॥ ४ ॥

# भाषार्थ

( त्यस्तमनाद्रीत्सीत) अभित इस मन्त्र में भी आकर्षणिविचार है। हे एर्मेश्वर ! आप के प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य आदि लोकी के प्रमण और प्रकाश होता है, इस हेतु से सूर्य आदि लोक भी आरने र आकर्षण से अपना और प्रथिश आदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं इस कारण से आप सब लोकों के परमित्र और स्थापन करनेवाले हैं और आप का सामर्थ्य अत्यन्त आश्चिपह्य है। सो सविता आदि लोक अ-पने प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं तथा प्रकाशक्य और अपकाशक्ष्य इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और आकर्षण व्यवदार में वर्त्तत हैं इस हेतु से इन से नानाप्रकार का व्यवदार सिद्ध होता है। वह आकर्षण किस प्रकार से हैं कि जैसे त्वचा में लोमों का आकर्षण हो रहा है वैसे हा सूर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का काक्ष्यण हो रहा है और परमेश्वर भी इन पूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है।।।।।

श्राकृष्यान रजेमा वर्त्तमानो निवेशयंन्तमृतं सन्धे च । हिर्गय येन सविना रथेना देवो याति सुवनाति परयंन ॥ १ ॥ य० अ०३३ भे० ४३ ॥

## भाष्यम्

् (आकृष्योग्न०) अभि०-अत्राप्याक्षंणविद्यास्तीति । सविता परमात्मा सूर्यं छोको वा रजसा सर्वे छाँकै। सहाकृष्णेनाकर्षणगुणेन सह वर्ता मानोस्ति । के आकर्षणादि नियमों से तथा सुर्ध्य लों के के आकर्षण करके मी स्थिर हो रही है। जब इन प्रजाओं को आप के गुरा नियम में रखते हैं तथी मुखन अर्थात् सब लोक अपनीर कत्ता में पूमते और स्थान ने बस रहे हैं॥ २॥

युरा स्टिम् हिवि शुक्तं उर्वे तिर्धारयः । आदिने विश्वा भुविताने येथिरे ॥ १ ॥ ऋ० अ०६ अ०१ व०६ मं० ५ ॥

## भाग्यम्

(यदा मूर्यं) असि०-अनावि पूर्वेद्विप्रायः। हे परमेश्वरामुं सूर्यं भवान् रविववानस्ति। यद्वि द्वीतनात्मके व्ययि शुक्रमनन्तं मामर्थं उदोतिः प्रकाशमय वर्नते तेन हवां मुर्यं दिखाकानधार्यो धारितवानसि। (आदित्तं) तदनवन्तं (विश्वा) विश्वाति प्रविश्वा मुर्याद्यो छे का अपि (विविदे ) तदाक्षं विश्वा ) विश्वाति प्रविश्वा मुर्याद्यो छे का अपि (विविदे ) तदाक्षं विश्वाति विश्वाति प्रविश्वाणि सदित । अर्थाद्या सूर्यस्याक्षंणेन पृथित्याद्यो लोका स्ति । वश्वाद्या सूर्यस्याक्षंणेन पृथित्याद्यो लोका स्ति । वश्वाद्या सूर्यस्याक्षं लोका विश्वाद्यो लोका स्ति । इति । इति । इति । इति स्विद्याद्याः सर्वे लोका विश्वाद स्वाद वर्त्तन द्वि ॥ ३॥

# मापार्थ

(यदा मूर्योद लोकों की आप ने रना और काप के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं आहें आप अपने लानने सामध्ये से उन का धरण कर रहे हैं इसी कारण से मूर्योद लोकों की औप ने रना और काप कर रहे हैं इसी कारण से मूर्य आर अपने लानने सामध्ये से उन का धरण कर रहे हैं इसी कारण से मूर्य और प्रथिवी आदि लोकों की कापने अकाप का का पहे है हन मूर्यादि लोकों का सब लोकों के साथ काकापी से धरण होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि परमधर सब लोकों का आवर्षण और घरण कर रहा है। है।

व्यम्तभगद्यदेसी जिल्ली सहती न्यावदक्षणी इत्योतिणातमः विन्नमेशीय विषये स्वत्यवद्वर्गाहरी विषयेमधन् वृष्णयेम्॥४॥ ऋ० स्व०४ स्व०५ २०५० मे० २॥

#### माग्यम

(ध्यस्तभनाद्रोद्मी०) अभिऽ-परमेश्वर मूर्ग्सोकी सर्वे छोकाना कर्षणम-काशाभ्यां धारमत रति । हे परमेश्यर । तय सामपर्वे नीय देशवानरः पूर्वोक्तः सृष्योदिलोको रोद्मी द्यावापृथित्यौ भूमिप्रकाशी व्यस्तम्नातस्तमिनतवानस्ति । अते। भवान् मित्र इव गर्वेषां लोकानां व्यवस्थापके। स्नि । अद्युत आश्चर्य स्वरूपः समिविश दिलोके। ज्यातिषा तमान्नरकृणोत्तिरोहिनं निवारितं तमः करोति । वावनयैत्र भिष्यो धारणकन्यौ द्यावापृथिव्यौ धारणाकष्योत स्पवत्तं यत् । विविधत्यैतयोवं त्तं मानं कारयति । कस्मिनिव सर्मायाकषितानि ले। मानीव । यथा त्विचि ले। मानीव । स्था त्विचि ले। स्थाति स्थातस्थाकिषितानि भवन्ति तथे मूर्यादिवलाकपंगीन मर्वे ले। स्थापिताः सन्तीति विक्षियम् । अतः किमागतं वृद्ययं बद्धप्रवं सर्वे जगन्न मृत्योदिकोको धार्यित मूर्योदिकोको प्रति मूर्योदिका मूर्योदिको म्राविश्व मूर्योदिको म्राविश्व मूर्योदिका मूर्योदिका मूर्योदिका म्राविश्व मूर्योदिका म्राविश्व मूर्योदिका मूर्योदिका मूर्योदिका मूर्योदिका म्राविश्व मूर्योदिका मूर्योदिका

# मापार्थ

( त्यस्तमनाद्रेग्द्रसी ०) अभि ० इस सत्त्र में सी आकर्षणिवित्तर है । है परमेश्वर ! प्राप के प्रकाश से ही बैश्वानर सूर्य आहि लोकी का भारण और प्रकाश होता है, इस हेतु से सूर्य आदि लोक भी अपने २ आकर्षण में अपना और प्रथिश आदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते है इस कारण से आप सब लोकों के परमित्र और स्थापन करनेवाले हैं और आप का सामर्थ अत्यन्त आश्चर्यक्व है। सो सविता आदि लोक अ-पने प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं तथा प्रकाशस्त्व और अपकाशस्त्व इन होनों लोकों का समुदाय धारण और आकर्षण व्यवहार में वर्त्तत हैं इस हेतु से इन से नानाप्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है । यह आवर्षण किस प्रकार से हैं कि जैसे त्वचा में लोमों का आकर्षण हो रहा है वैसे ही सूर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है और परमेश्वर भी इन सूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है।।।।।

श्राकृष्णेन रर्जमा वर्तमानो निवेशयंन्त्रमृतं मत्ये च । हिर्गय येन मिवता रथेना देवे। याति सुर्वनाति परयंत् ॥ १ ॥ य० अ०३३ भाग ४३॥

## भाष्यम्

(आकृष्णोत्तव) अभिव-अत्राप्याकर्षणियद्यास्तीति । सविता परमात्मा सूर्यछोको या रजसा सर्वेर्लिकैः सहाकृष्णेनाकर्षणगुणेन सह वर्त्त मानोरित ।  कथंभूतेन गुणेन हिरगययेन ज्योतिमयन । पुनः कथंभूतेन रमणानन्दादिवयः वहारसाधकज्ञानतेजारूपेण रथेन किं कुर्वन् सन्मत्यं मनुष्यलोकममृतं स-त्त्विज्ञानं किरणममूहं वा स्वस्वकन्नायां निवेशयन्वयवस्थापयनसन् । तथा च मत्यं पृथिवयात्मकं लोकं प्रत्यमृतं मेक्षिमे। षध्यात्मकं वृष्टवादिकं रसं च प्रवेशयनमन्सूरवीं वर्त्त मानोस्ति । स च सूरवीं देवो द्योतनात्मका भुवनानि सर्वान् लोकान्धारयति तथा पश्यन्दर्शयन्सन् रूपादिकं विभाक्तं प्रापयतीत्यर्थः । अस्मात्पूर्वं मनत्राद् द्युभिरक्तुभिरिति पदानुवर्त्तं नात्मूयर्थी द्युभिः सर्वेदि वसैरक्तुभिः सर्वाभीरात्रिभिश्वार्थात्सर्वा लोकान्प्रनिक्षणमाकर्ष-तीति गम्यते । एवं सर्वेषु लोके व्यात्मिका स्वास्वाप्याकर्षणशक्तिरस्त्येव । तथान-ताकषंणशक्तिस्त् खलु परमेश्वरेस्तीति मन्तव्यम् । रजोलोकानां ना-मास्ति । अत्राहुर्निक्ककारा याक्काचार्याः॥ लोका रजांस्युच्यन्ते । निक्र अ० ४ खं० १० । रथी रहतेर्गतिक मणः स्थि तिर्दा स्थाद्विपरीतस्य रममाणोऽस्मिं-स्तिष्ठतीति वा रयतेवां रसतेवा । निक्र अर ९ खं १९॥ विषयानरस्या-दित्यस्य । निरु० अ० १२ खं० २१ ॥ अतोरथग्रब्देन रमणानन्द्करं ज्ञानं ते जो गृह्यते । इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु धारणाकर्षणविधायका बहुवः सन्तीति बोध्यम् ॥ १॥

# भाषार्थ

(आकृष्णेन०) अभि० — इस मन्त्र में भी आकृष्ण विद्या है। सिवता जो परमात्मा वायु और मूर्य लोक हैं वे सब लोकों के साथ आकृष्ण धारण गुणा से सिहत वर्चते हैं सो हिरण्यय अर्थात् अनन्त बल जान और तेज से सिहत ( रथेन ) आनन्द-पूर्वक कीड़ा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त हैं इस में परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में अमृत अर्थात् सत्य विज्ञान को सदेत्र प्रकाश करता है और मूर्थलोक भी रस आदि पदार्थों को मर्त्य अर्थात् मनुष्य लोक में प्रवेश कराता और सब लोकों को व्यवस्था से अपने २ स्थान में रखता है वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृत-रूप मोद्य देता और सूर्य लोक भी रसयुक्त जो अश्विध और वृष्टि के अमृतरूप जल को पृथिवी में प्रविष्ट करता है सो परमेश्वर सत्य असत्य का प्रकाश और सब लोकों का का प्रकाश करके सब को जनाता है तथा सूर्यलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है। इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में (ग्रुभिरक्तुभिः) इस पद से यही अर्थ आता है दिन रात अर्थात् सब समय में सब लोकों के साथ मूर्य लोक का और सूर्य आदि लोकों के साथ

परमेश्वर का आकर्षण हो रहा है तथा सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से अपना २ आकर्षण है और परमेश्वर की तो आकर्षणरूप शक्ति अनन्त है। यहां लोकों का नाम रज है और रथ शब्द के अनेक अर्थ हैं इस कारण से कि जिस से रमण और आनन्द की प्राप्ति होती है उस को रथ कहते हैं। इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है सो देखलेना। ऐसे धारण और आकर्षणविद्या के सिद्ध करने वाले मन्त्र वेदों में बहुत हैं।। १।।

इति धारगाकर्षग्रविषयः संचेपतः॥

# ग्रथ प्रकाउयप्रकाशकविषयः संत्तेपतः

मूर्येगा चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः

मृत्येनं सिम् मृद्धिः सृद्धिंगां सिन्ताचाः । ऋतेनं दित्या सिन्
प्रिति दिवि सोमो अधिश्रितः ॥ १ ॥ सोमेनादित्या बिल्तः सोमेन पृथिवी मही । अश्री नर्ज्ञाणामेषासुपस्थे सोम आहितः ॥ १ ॥
अथर्व० कां० १४ अनु० १ मे० १ । २ ॥ कः स्विद्काकी चेरति क
रिवज्जायते पुनः । किल स्विद्धिमस्यं भेष्ठजं कि बा वर्षनं महत् ॥३॥
सूर्य्य एकाकी चर्रात बन्द्रमां जायते पुनः । अग्निहिमस्यं भेष्ठजं
भूमिरावर्षनं महत् ॥ ४ ॥ य० २३ म० ६ । १० ॥

## भाष्यम्

(सत्येने10) एषामि0-अत्र चन्द्रपृथिव्यादिलेकानां मूर्यः प्रकाशकोस्ती-ति । इयं भूमिः सत्येन नित्यस्वकृषेण ब्रह्मणोत्तिभिता घ्वंमाकाशमध्ये धारिता-स्ति वायुना सूर्येक च (सूर्येण०) तथा छीः सर्वः प्रकाशः चूर्य्येणोत्तिभिता धारितः (श्रतेन०) कालेन सूर्येण वायुना वाऽऽदित्याद्वादशमासाः किरणास्त्रसरेणवो बलवन्तः सन्ता वा तिष्ठन्ति (दिवि सामा अधिश्रिनः) एषं दिवि द्योतना-तमके सूर्यप्रकाशे सामश्रन्द्रमा अधिश्रितः आश्रितः सन्प्रकाशिता भवति अर्थाश्वन्द्रलोकादिषु स्वकीयः प्रकाशे। नास्ति । सर्वे चन्द्वादयो लेकाः सूर्यः

प्रकाशेनैव प्रकाशिता भवन्तीति वेद्यम् ॥ १ ॥ ( सेःमेनादित्या० ) सोमेन चन्द्रलेकिन सहादित्याः किरणाः संयुक्त्य तता निवत्य च भूमिं प्राप्य ब लिने। बलं कर्त्रं शीला भवन्ति तेषां बल्प्रापकशीलत्वात्। तद्यया । या-वन्तेग्ऽन्तरिक्षदेशे सूर्यप्रकाशस्यावरणं पृथिवी कराति तावति देशेऽधिकं शीतलत्वं भवति । तत्र सूर्यकिरणपतनाभावात्तद्भावं चे। हणत्वाभावात्ते ब लकारिणो बलवन्ता भवन्ति । सामेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सामाद्योषध्यादि-ना च पृथिबी मही बलवती पुष्टा भवति । अधा इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राः णामुपस्थे समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्वर्ततद्वति विश्वेषम् ॥ २ ॥ (क: स्विः) के। ह्येकाकी ब्रह्माएडे चरति । के। त्र स्वेनैव स्वयं प्रकाशितः सन् भवतीति । कः पुनः प्रकाशिता जायते हिमस्य शीतस्य भेषजमै। षधं किमस्ति । तथा बीजारे।पणार्थं महत् क्षेत्रमिव किमत्र भवतीति प्रशाबःवा-रः ॥ ३ ॥ एषां क्रमेणीत्तराणि । ( सूटर्य एकाको० )(अस्मिन्संसारे सूटर्य ए काकी चरति स्ववंप्रकाशमानः गञ्जत्यात्मवान् लेकान् प्रकाशयति तस्यैव प्रकाशेन चाद्रमा पुन: प्रकाशिता जायते नहि चाद्रमसि स्वतः प्रकाशः कश्चिद्स्मीति । अग्निहिं मस्य शीतस्य भेषजमीषधमस्तीति । भूमिमेहद् । वपनं बीजारीपणादेरधिकरण क्षेत्रं चेति वेदेध्वेति द्विषयप्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति ॥ ४॥

इति प्रकाश्यप्रकाशकविषयः॥

# भाषार्थ

(सत्यंनी०) इन मन्त्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक ने प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकाश करने वाले और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते , अर्थात् सत्यस्क्रप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से मुर्थ्य आदि सब लोकों को धारण किया है, उसी के सामर्थ्य से मुर्थ्यले क ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया है तथा ऋत अर्थात् काल महीने मूर्य किरण और व यु ने भी मूच्य स्थूल असरेगु आदि पदार्थों का यथावत् धारण किया है (दिवि सोमी०) इसी प्रकार दिवि अर्थात् मूर्य के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित होता है उस में जितना प्रकाश है सो मूर्य छादि लोक का ही है और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है परन्तु चन्द्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है किन्तु मूर्य आदि लोकों से ही चन्द्र और प्रयव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। १॥ (सोमेनादित्या०) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होने उस से

**उत्तर कर भूमि को प्राप्त हो के बलवाली होती हैं तभी वे शीतल भी होती हैं क्योंकि** आकाश के जिस र देश में सूर्य के प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है उस र देश में शीत भी अधिक होता है जिसर देश में सूर्य की किरण तिरछी पडती है उसर देश में गर्भी भी कमती होती है फिर गर्भी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब मृतिमान् पदार्थी के परमाण जम जाते हैं उन की जमने से पृष्टि होती है और जब उन के बीच में सूर्य्य की तेजरूप किरण पडती है तब उन में से भाफ उठती है उन के योग से किरण भी बलवाली होती हैं जैसे जल में सुर्ध्य का प्रतिविम्बन्नत्यन्त चमकता है और चन्द्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि ओप वियां भी पुष्ट होती हैं श्रीर उन से प्रथियी पुष्ट होती है इसीलिये ईश्वर ने नज़त्र लोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है ॥ २ ॥ (कःस्वि०) इस सन्त्र में चार प्रश्न हैं उन के बीच में से पहिला ( प्रश्न ) कीन एकाकी अर्थात् अकेला विचारता और अपने प्रकाश से प्रकाश-वाला है ? ( दूसरा ) कीन दूसरे के प्रकाश से मकाशित होता है ? ( तीसरा )शीत का श्रीषध क्या है और ( चौथा ) कीन वडा चेत्र अर्थात् स्थुलपदार्थ रखने का स्थान है ।। ३ ॥ इन चारों परनों का अम से उत्तर देते हैं ( मूर्य एकाकी० ) ( १ ) इस संसार में मुर्घ्य ही एकाकी अर्थात् अकेता विचारता और अपनी ही कील पर पूमता है तथा प्रकाशस्वरूप हो कर सब लोकों का प्रकाश करने वाला है ॥ (२) उसी सुर्य के पकाण से चन्द्रमा प्रकाशित होता है ॥ ( २ ) शीत का श्रीषघ श्रीन है और चौथा यह है पृथिवी साकार चीजा के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का बड़ा खेत हैं 11 (8) 11 वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मंत्र बहुत हैं उन में से यहां एक देशमात्र लिखदिया है नेदभाष्त्र में सब विषय विस्तारपूर्वक आजार्वेगे ॥ ४ ॥

इति मंत्तपतः प्रकारयप्रकाशकविषयः॥

# त्रय**ागितविद्याविषयः**॥

एकां च में तिस्त्रश्रं में तिस्त्रश्रं में पश्चं च में पश्चं च में सह चं में सह चं में नवं च में नवं च म एकांद्रा च में एकांद्रा च में ब्र-पीद्रा च में ब्रपोद्श च में पश्चंद्रा च में पश्चंद्रा च में सहद्रा च में सहद्रा च में नवंद्रा च में नवंद्रा च में एकंविश्रातिश्च में एकंविश्रातिश्च में व्योक्तिश्च में चंपोंचिश्रातिश्च में पश्चंविश श्वातिरच मे पञ्चिषि श्वातिरच मे स्वाविश्वातिरच मे स्वाविश्वातिरच मे नविश्वातिरच मे नविश्वातिरच मे एकं विश्वाच मे एकं विश्वाचि श्वाच में यो विश्वातिरच में एकं विश्वातिरच में प्राची च में प्राचिश्वातिरच में चतुर्विश्वातिरच में उद्योविश्वातिरच में प्राचिश्वातिरच में प्राचिश्वाचिश्वातिरच में प्राचिश्वाच में प्राची च च स्वारिश्वाच में प्राची च च स्वारिश्वाच में च च स्वर्वाच में च च स्वारिश्वाच में च च स्वर्वाच में च स्वर्वाच में च च स्वर्वाच में च स्वर्वच

#### भाष्यम

अभि०-अनयोर्भन्त्रयोर्भध्ये खर्म्बीश्वरेणाङ्क्बीजरेखागणितं प्रकाशितमिति (एका०) एकार्थस्य या वाचिका संस्थास्ति (१) सैकेन युक्ता ही भवतः (२) यत्र हावेकेन युक्ती सा जित्ववाचिका (३)॥१॥ हाभ्यां ही युक्ती चत्वारः (४) एवं तिस्रभिक्षिः वसंस्थायुक्ता पट् (६) एवमेव चतस्त्रक्ष मे पब्च च मे दत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रियपाऽनेकविधा क्षेगेणितविद्याः सम्तीति वेद्यम्। सेयं गणितविद्या वेदांगे ज्योतिष्शास्त्रे प्रसिद्धास्त्याः तो नात्र लिख्यते। परंत्वीदृशा मन्त्रा ज्योतिष्शास्त्र प्रसिद्धास्त्यः तो नात्र लिख्यते। परंत्वीदृशा मन्त्रा ज्योतिष्शास्त्र स्थाणितविद्याया मूल-मिति विद्यायते। द्यमङ्कसंस्था निश्चितेषु संस्थातपदार्थेषु प्रवक्तंते ये चाचातसंस्थाः पदार्थास्तेषां विद्यानार्थेबीजगिततं प्रवक्तंते। तदिष विधानमेका चेति। ग्रं के दत्यादिसकेतेनैतः मन्त्राादिभ्यो बीजगिणतं निः सर्तित्यवधेयस् ॥ २॥

<sup>&</sup>quot;अर्ग आ याहि वीत ये गृगानो हव्यदात्ये । निहोता स-त्सि बहिषि"॥ १॥ साम० छं०। प्रा० १। खं० १॥

यथैका क्रिया द्वर्षकरी प्रसिद्धितिन्यायेन स्वरसङ्केताङ्कैबीकाणित-मिपसाध्यत इति बोध्यम् एवं गणितिवद्याया रेखागणितं तृतीयो भागः सोप्यत्रोच्यते॥

# भाषार्ध

( एका च मे ०) इन मंत्रों में यही प्रयोजन है कि श्रंक बीज और रेखा भेद से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है उन में से प्रथम अंक जो संख्या है ( १ ) सो दो बार गणने से दोकी वाचक होती है जैसे १ + १ = २ ऐसे ही एक के आगे एक तथा एक के आगे दो वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से भी समभ लेना। इसी न प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार ४ तथा तीन को तीन ३ के साथ जोड़ने से (६) अथवा तीन की तीन से गुणने से २×३ = १ हुए ।। १ ।। इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छः, आठ के साथ आठ इत्यादि जो • ड़ने वा गुराने तथा सब मंत्रों के आशय को फैलाने से सब गरिएतविद्या निकलती है जैसे पांच के साथ पांच ( ५५ ) वसे ही पांच २ छः २ ( ५५ ) ( ६६ ) इत्यादि जाने ैसेना चाहिये ऐसे ही इन मंत्रों के अथीं को आगे योजना करने से अकी से अनेक प्र-कार की गणितिवद्या सिद्ध होती है क्योंकि इन मंत्रों के ऋथे और अनेक प्रकार के प्र-योंगों से मनुष्यों का अनेकप्रकार की गिंगितविद्या अवश्य जाननी चाहिये और जो कि वेदों का अग ज्योतिष्शास्त्र कहाता है उस में भी इसी प्रकार के मंत्रों के अभिपाय से गिएतिवद्या सिद्ध की है और अर्कों से जो गिएतिवद्या निकलती है वह निश्चित और असंख्यात पदार्थों में युक्त होती है और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगािशत होता है सो भी ( एका च मे॰) इत्यादि मन्त्रां ही से सिद्ध होता है जैसे (अ-क) (अ-क) (कं अ) इत्यादि संकेत से निकलता है यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों ने निकाला है और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी बेदों हीं से सिद्ध होता है ॥ २ ॥ ( अ ग्न आ ० ) इस मंत्र के संकेतों से भी बी-• जगारीत निकलता है ॥

्यं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या श्रयं यक्तो अवनस्य नाभिः। श्र-यंथंसोमो वृष्णो अश्वंस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः पर्मं व्योमं॥ ३॥ य० अ० २३ मं० ६२॥ कासीत् प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमीसी- त् परिधिः क आसीत्। छन्दः किमासीत् अर्थे किसुक्थं यहेवा हे-वसर्यजन्त निश्वे ॥४॥ ऋ॰ अ॰ ८ अ० ९ व० १८ मं० ३॥

### भाग्यम्

( इयं वेदि:० ) अभिप्रा०-अत्र मंत्रयी रेखागणितां प्रकाश्यत इति। इयं या वैदिखिकोणा चतुरस्ता मेनाकारा वर्तुं नाकारदियुक्ता क्रियतेऽस्या वेदै-राकृत्या रेकागणिनोपटेशलक्षमां विकासते । एवं पृथित्याः परोडन्तो यो भागोऽर्थात्सर्वतः गुत्रवेष्यत्रवदस्ति य पनिधिरित्युच्यते । यञ्चायं यज्ञो हि सगमनीयो रेखागणिते मध्ये व्यासाम्यो कथ्यरेखास्यश्च मीयं मुवनस्य भूगी-**छस्य बस्ताग**ङ्स्य वा नाजिल्सि ॥ ( अवश्रेमी० ) मोमलोकोच्येवमेव परि-ध्यादियक्तीस्त ( वृष्णी अक्षत्र० ) सृष्टिकर्चाः सूर्यस्याग्नेवांयोर्वा वेगहेतोरपि परिच्यादिकं तथैकास्ति । ( रेतः ) तथा वीर्यभोषधिकपेण सामध्यांचे वि-स्वतमण्यस्तीति वेद्यम् । ( अस्यास्थं वाद े यद् अस्यास्ति तद्वारायाः ( प रमंठयोमः अर्थात्यरिधिकर्षणान्नर्विष्टः स्थित्यक्ति ॥ ३ ॥ (कामीत प्रमा) यथार्थकानं यगार्थकानयान् तसमाधिका बुहिः कामीत् मर्बस्येति शेषः। एवम् ( प्रतिमा ) प्रतिसीधने उनधा मा प्रतिमा अथा परिमाणं क्रियते सा कासीत्। एवमेवास्य ( लिट्रान्य ) कारणं क्रिमस्ति। ( आज्यम् ) शातव्यं चतवत्मारभृतं चारिमस् अगति विकासीत् संबंद्धालिवारक वानग्देन हिनाधं मारभूतं च ( परिधि क ) तथाका मर्थक्ष विश्वक्य पुष्टाकरणं ( क आसी-त् )। गोलम्य पदार्थम्यं १०६६ सलं ना सुबने ज्ञाने कृत्या यावती रेखा सम्यते स परिचिरित्युष्यते । ( छनदः ) स्वच्छन्दं स्वतन्तं वस्तु ( किमासीतु ) ( प्रत्यां ) प्रहोवण क्लोलक्ष्यं ( किनामंत् ) इति प्रक्राः एषामुत्रराणि ।(य-हे बादे ) यत् यं रेवं परमेशवरं विश्वे देवाः मर्ले विद्वांमः ( अयजन्त ) म-मयुनयन्त पूजयन्ति प्जिषिषयन्ति च स एव मर्थस्य (प्रमा ) यथार्थतया ज्ञातास्ति ( प्रतिमा । यन्मिएकस्ति । एवसेव ग्रंपि प्रवेक्तिधी योजनीयः / अत्रापि परिचिशक्देन रेखागरेण ौपद्शसमा विकायते। मेर्य विद्या ज्यो-तिषशास्त्र विस्तरश उक्ताहित । एयमेन द्वियमतियादका अपि वैदेषु बहवी मन्त्राः सन्ति ॥

## भाषार्थ

(इयं वेदिः ) अभिपा - इन मंत्रों में रेखागिएत का प्रकाश किया है क्यों कि वेदी की रचना में रेखागिणत का भी उपदेश है जैसे तिकीन चौकीन सेन पद्धी के आ-कार और गोल और जे वदी का आकार किया जाता है सो आय्यों ने रेखागिशत ही का हष्टान्त माना था क्योंकि (परे अन्तः ए०) पृथिकी का जो चारों ओर बेरा है उस को परिधि और ऊपर से अन्त तक जो पृथिवी की रेखा है उस को व्यास कहते हैं इसी प्रकार से इन मंत्रों में आदि, मध्य और अंत आदि रेखाओं को भी जा-नना चाहिये और इसी रीति से तिर्यक् विश्वत् रेखा आदि भी निकलती हैं॥ ३॥ (कासीत्प्र०) अर्थात् यथार्थज्ञान क्या है १ (प्रतिमा ) जिस से पदार्थों का तोल किया जाय सो क्या चीन है ? ( निदानम् ) श्रर्थात कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है वह क्या चीत है :( अ।इयं ) जगत् में जानने के योग्य सारभूत क्याहै :(परिधि: • ) परिधि किसको कहते हैं 🗧 उन्दः ) खतंत्र वस्तु क्या है 🖾 ( प्र उ०) प्रयोग शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है (इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया जाता है (यहेवा देव •) जिस को सब विद्वान् लोग पूजते हैं वही परमेश्वर प्रमा त्र्यादि नाम वाला है इन मंत्रों में प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखागारीत साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है सो यह तीन प्रकार की गणितिच्या आय्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आ-रयीवर्त देश से सर्वत्र भगोल में गई है ।।

इति संद्वाता गरिएतिविद्याविषयः॥

# ऋथे उवरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पग्रोपासनाविद्याविषयः

स्तुतिविषयस्तु यो भूतं चेत्यारभ्योक्तो वश्यते च । अधेदानी प्रार्थना-विषयतच्यते ॥

तेजों मि तेजों मियं घेहि ब्रिक्ट्रमिस ब्रीक्ट्रं मियं घेहि बर्सम-मि बलं मियं घेहि। ग्रोज्रोऽस्योज्ञो मियं घेहि मन्युरंसि मन्युं मियं घेहि सहों ऽसि सहो मियं घेहि॥१॥य० ग्र०१६ मं०६॥ मग्रीद-मिन्द्रं इन्द्रियं दंघात्वस्मान् रांगो ग्रघवां नः सचन्ताम्। श्रस्माकंध सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिषः॥२॥य० अ०२ मं १०।यां मेधां देवगुणाः पितरंश्चोपासंते। तथा माध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां॥३॥य० अ०३२ मं० १४॥

### भाष्यम्

अभि०-तेजोसीत्यादिमंत्रोषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनादिविषयाः प्र काश्यनत इति बोध्यम् (तेजोसिट) हे परमेशवर तवं वीर्यमस्यमस्तविद्या-दिगुर्गैः प्रकाशमयोसि मध्यप्यसंख्यातं तेजो विज्ञानं चेहि ( वीदर्यमसि० ) हे परमेश्वर तवं वीर्णमस्यनन्तपराक्रमवानि कृपया मध्यपि शरीरबुद्धिशी र्यस्फूह्त्यांदिखीर्यं पराक्रमं स्थिरं निधेहि ( क्लम० ) हे महाबलेश्वर त्व-मनन्तबलमि मय्यप्यनुग्रहत उत्तमं बलं धेहि स्थापय (ओजी०) हे पर मेश्वर त्वमीजोसि मय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं धेहि (मन्युरसि०) हे परमेश्वर त्वं मन्युर्देण्टानप्रतिक्रोधकृद्सि मय्यपि स्वमत्तया दुष्टानप्रति सन्ध् चेहि (सहोसिं) हे सहनशीलेश्वर त्वं सहोमि सम्यपि सुखयुद्धादिसहनं चेहि। एवं कृपयैतदादिशुभानगुणानमश्चं देहीत्यर्थः॥ १॥ ( मधीदमिनद्र० ) हे इन्द्र परमैश्वर्यवन् परमात्मन मिय मदात्मनि स्रोत्रादिकं मनश्च मर्वोक्षमं भवान द्धातु । तथा ८ स्मांश्च पोषयतु अर्थात् मर्वोत्तमैः पदार्थैः महवलं माः नानस्मान्मदा कृपया करोतु पालयतु च ( अस्मान्रायोः ) तथा नोस्मभ्यं मघं परमं विज्ञानादिधनं विद्यते यहिमन् म मघवा भवान् म परमोक्तमं राज्यादिधनमस्मद्धे द्धातु (सचंतां०) सचतां तत्र चाम्मान ममवेतास्करीतु। तथा भवनत उत्तमेषु गुणेषु सर्वतां ममवेता भवंत्वितीश्वगाऽऽज्ञास्ति ( अ-स्माक अस् ) तथा हे भगवन त्वत्कृषया इस्माकं सर्वा आशिष इच्छा: सर्वादा सत्या भवन्तु मा काश्चिद्रमाकं चक्रवितं राज्यानुशासनाद्य आशिष इच्छा मोघा भवेयुः ॥२॥ (याम्बेघां०) हे अग्ने परमेश्वर परमोत्तमया मेधया धारणा-वत्या बुद्ध्या सह (मा) मां मेथाविनां मर्वदा कुम का मेथेत्युच्यते (देवगणाः) वि-द्वत्समृहाः पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते, (तया०) तया मेध्या (अद्य) वर्त्तमा-निवित्ते मां सर्वादा युक्तं कुरु संपादय (स्वाहा) अत्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमासंमिरकः कारा आहु:। स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येतत्म आहेति वास्वा वागाहेति वास्वं

प्राहेति वा स्वाहुतं हिवर्जुं होतीति वा। तासामेषा भवति। निरुठ अठ द खंठ २०॥ स्वाहा शब्दस्यायमर्थः। ( सु आहेति वा ) ( सु ) सुष्ठु के मलं मधुरं क- स्याणकरं प्रियं वचनं सर्वमं नुष्यैः सदा वक्तव्यं (स्वावागाहिति वा ) या जानमध्ये स्वकीया वाग्वत्रं ते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सर्वदा वाष्यम्। (स्वं प्राहेति वा ) स्वं स्वकीयपदार्थं प्रत्येव स्वत्वं वाष्यं न परपदार्थं प्रति चेति (स्वाहुतं हविजुं होतीति वा ) सुष्ठु रीत्या मंस्कृत्य २ हविः सदा होतद्यमिति स्वाहाशब्दपय्यांयार्थाः॥ ३॥

# मावार्यः

अब गणितियदाविषय के पश्चात तेज (सीन्यादि मन्त्रों में केवल ईश्वर की प्रार्थना याचना समर्पण और उपासनाविषय है सी श्रागे लिखा जाता है, परंतु जानना चाहिये कि म्न्तियिपय तो (यो मृतं च ः ) इत्यादि मन्त्रों में कुछ २ लिख दिया है और श्रागे भी कुछ लिखेंगे यहा पहिले प्राथनाविषय लिखेंने हैं ( तेजोडिस ) प्रार्थात हे परमेश्वर ! आप प्रकाशकृष हैं मेरे हद्य में मी कृषा में विज्ञानकृष प्रकाश की जिये (वीर्यमासि ) हे जगदीश्वर आप अनन्तपराकम वाले हे मुन्तको भी पूर्ण पराक्रम दीजिये (वलमासिट) है अनन्त बलवाले महेश्वर ! प्राप अपन अनुग्रह से मुक्तको भी शरीर और आत्मा में पृशी बल दीजिय ( स्रोजी : ) हे सर्वशिक्तिमन् । स्त्राप सब सामर्थ्य के निवासस्थान हैं अपनी करुए। से यथे।चित सामर्थ का निवासम्थान मुक्तको मी कीजिय ( मन्युरीस० ) हे दृष्टी पर क्रोध करने होरे : आप दृष्ट कार्सी और दृष्ट जीवी पर क्रोध करने का स्वभाव मुभामें भी रखिये (सहोसि०) हे सब के सहन करने होरे ईश्वर श्रीप जैसे पृथिबी आदि लोकों के घारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवहारी को सहते हैं वैसेही मुख दुःख हानि लाभ सरदी गरमी मुख प्यास और युद्ध आदि का सहन वाला मुभा को भी कीजिये अर्थात् सब शुभगुण मुभ्क को देके ऋ शुभ गुणों स सदा ऋलग रखिये ॥१॥ (मयीदमिद्र ०) हे उत्तम एश्वर्ययुक्त परमेश्वर आप अपनी कृपा स श्रीत्र आदि उत्तम इन्द्रिय और श्रष्ठसमावबाले मन को मुम्त में स्थिर की जिये अर्थात् हम की उत्तम गुरा और पदार्थों के सहित सब दिन के लिये कीजिये (अस्मान् रा०) हे परमधनवाले ईश्वर आप उत्तम राज्य ऋादि धनवाले हम को सदा के लिये कीजिये (सचन्तां०) मनुष्यों के लिय ईश्वर की यह आजा है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब पकार से उत्तम गुर्गों का ग्रह्शा खीर उत्तम ही कमी

का सेवन सदा करते रही ( ब्रह्माकछस० ) हे भगवन् ! ब्राप की कृपा से हम लोगीं की सब इच्छा सर्वदा सत्य ही होती रहें तथा सदा सत्यही कर्म करने की इच्छा हो कि-न्तु चक्रवर्ची राज्य श्रादि बड़े २ काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये ॥ २ ॥ ( याम्भेधाम् ० ) इस मनत्र का यह अभिपाय है कि हे परमात्मन् । आप अपनी कूपा से जो अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुनगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है उस से युक्त हम लोगों को कीजिये कि जिस के प्रताप से देव अर्थात् विद्वान् और पितर अर्थात् ज्ञानी होके हम लोग आप की उपासना सब दिन करते रहें । ( खाहा ० ) इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्क्रमाने जो ने अनक प्रकार से कहा है सो लिखते हैं कि ( सु आहेति वा ) सब मनुष्यों को अच्छा मीठा कल्याण करने वाला और पिय वचन सदा बोलना चाहिये ( स्वा वागाहेति वा ) अर्थात् मनुष्यों की यह निश्चय करके जानना चाहिये कि जैसी वात उन के ज्ञान के बीच में वर्तनान है। जीम से सदा वैसाही बोलें उस से विपरीत नहीं ( स्वं प्राहेति वा ) सब मनव्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें दृसरे के पदार्थ को कभी नहीं अर्थात् जितन। २ अमयक पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो उतने ही में सदा सन्तेष करें ( खाहतं हु० ) अथीत् सब दिन अच्छे प्रकार सु गन्धादि दृथ्यों का संस्कार करके सब जगत् के उपकार करने वाल होम की किया करें श्रीर खाहा शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन मिध्याबाद की होड़ के सत्य ही बोलना चाहिये॥ ३॥

स्थिरा वं मन्त्वायुंधा पुराणुई वील उत प्रतिष्किमें। युष्माके मस्तु तिवेषी पर्नापमी मा मत्येस्य माथिनं। ॥ ४ ॥ ऋ० ऋ० १ । ऋ० १ । व० १ । व० १ ॥ इप पिन्वस्वी जीपिन्वस्व ब्रह्मां पिन्वस्व ख्रह्मां पिन्वस्व ख्रह्मां पिन्वस्व । धर्मामि मुधर्मा में न्युस्मे नृम्बानि धार्य ब्रह्मां धार्य छुत्रं धार्य ॥ ५ ॥ घ० स्मे नृम्बानि धार्य ब्रह्मां धार्य छुत्रं धार्य ॥ ५ ॥ घ० स० ३८ । म० १४ ॥ यज्जात्रंतो दूरमुदेति देवं तर्च सुप्तस्य तर्थवेति । दूर्गमं ज्योतिषां ज्योतिरकं तन्म मनं। श्रिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ य० स० ३४ म० १ ॥ वार्जश्च मे प्रस्वयं मे प्रयंतिरच मे प्रसितिण्य मे धीतिरचं मे क्रतुरच मे० ॥

#### भाष्यम्

(स्वरा व:०) अभि०-ईश्वरा जीवेभ्य आशीर्ददातीति विज्ञेयम्। हे मनुष्या वे। युष्माकं (आयुषा ) आयुषात्याग्नैयास्त्रादीनि शतस्त्रीभुशुरही-**धानुवांणास्यादीनि शस्त्राणि** च ( स्थिरा ) मदनुग्रहेण स्थिराणि मन्तु।(प-राण्दे ) दुष्टानां शत्रूणां पराजयाय गुण्माकं विजयाय च मन्तु । तथा (बी-लू) अत्यन्तदृदानि प्रशंमितानि च। ( चन ) एवं शत्रु नेनायां अपि ( प्र-तिष्कमे ) प्रतिष्टम्भनाय पराङ्गुखनया पराजयकरणाय च मन्तु । तथा ( युष्माकमम्तु तिविधी ) युष्माकं तिविधी मेला ऽत्यन्नप्रशंसनीया बलं चा-स्तु येन युष्माकं चक्रवित्रि राज्यं स्थिरं स्वाहुप्ट हमंकारिणां युष्मद्विरेशिय-मां शत्रुकां पराजयश्य सदा भवेत् (मा मन्तर्यस्य मा०) परंत्वयमाशीः विदः सत्यकमानुष्टानिभ्योहिददानि । किःतु माधिनोऽन्यायकारिणा सर्व-स्य मनुष्यस्य च कदाचिन्मास्तु । अर्थान्तैव दुष्टकर्मकारिस्यो सनुष्येभ्योः उह्रमाशीर्वादं कदाचिद्ददामीत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ ( इपे पिन्यस्वः ) हे भगवन् इपे उत्तमेक्छायै परमीत्कृष्टायान्नाय चारमान् त्यं पिन्यस्य स्वतंत्रतः या सदैव पुष्टिमतः प्रमन्नान् कुन ( कर्जे ) वेदविद्याविकानग्रहणाय प-रमप्रयक्षकारिणी ब्राह्मणवर्णयोग्यान् कृत्वा मदा पिन्वस्व दृढीत्साहयुक्ता-मस्मान् कुरु (क्षत्रा०) क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व परमवीरतः क्षत्रिय-स्वभावपुक्तान चक्रवर्ति राज्यमहितानस्मान कुरु ( द्यावापृट ) एवं यथा द्यावापृथिवीभ्यां सूर्याग्निभूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोपकारी भवतः तथैव कलाकीशलयानचालनादिविद्यां गृहीत्वा मर्यमनुष्योपकारं वयं कुर्म:, एतद्र्यंसम्मान् पिन्वस्वीत्तमप्रयववतः कुरु। (धर्मासिः) हे मुधर्म परमेश्वर !तव धर्मामि न्यायकार्यं सि अम्मानधि न्यायधर्मं युक्तान कुर । (अमेनि०) हे सर्व हितकारकेश्वर यथा त्यममेनिनि वैरोसितथाऽ स्मानिष सर्वं मित्रान्निर्वे रान् कुत । तथा ( अस्मे ) अस्मदर्थं ( नृम्णानि कृपया सुराज्यसुनियमसुर्वनादीनि धारय । एवमेवास्मार्क( ब्रह्मका बोदिवि द्यां ब्रास्तणवर्णं च भारय ( क्षत्रां० ) राज्यं क्षत्रियवर्णं च भारय ( विशम् ) वैष्रयवर्गा प्रजां च धारय। अर्थात्सर्वी नमान् गुणानस्मन्निष्ठान् कुर्विति प्राच्ये ते याच्यते च भवान् तस्मात् सर्वामस्मदिच्छां सम्पूर्णां संपादयिति ॥ ४॥ ( यज्जा प्रतोद् ० ) यन मनी जायता मनुष्यस्य दूरमृदिति सर्चेषामिः

निद्रयाकामुपरि वर्त्तं मानत्वाद्धिण्ठावृत्वं न व्याप्नोति ( दैवम् ) तेनैव द्वानादिदिव्यगुणणुक्त ( तदु० ) तत् उ इति वितर्के ग्रुप्तस्य पुरुषस्य ( तथैव ) तेनैव प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदार्थद्र प्रति ) प्राप्नोति, एवं शुपुती च दिव्यानन्द्युक्ततां चैति । तथा ( दूरंगमम् ) अर्थाद्द्रगमनशीलमस्ति (अयो-तिवां ज्योति० ) ज्योतियामिन्द्रियाणां सूर्यादीनां च ज्योतिः सर्व पदार्थव-काशकं ( एकम् ) असङ्गायं यन्मनोस्ति । हे चेश्वर भवत्कृपपा ( तन्मे० ) तत् मे मम मनो मननशीलं सत् शिवमंकल्पं कल्याणेव्यप्तंश्वभगुणप्रिय-मस्तु ॥ ६ ॥ एवमेव वाजव म इत्यव्यादशाच्यायस्यीमंत्रीः सर्वस्वसमपंणं परमेश्वराय कर्त्तं व्यमिति वेदे विहितम् । अतः परमोक्तमपदार्थं मेशक्तमार-स्याननपानादिपर्यन्तमीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्धम् ॥

## भाषार्थ

( स्थिरा व: ० ) इस मंत्र में ईश्वर सब जीवों को आशर्विव देता है कि है मनु-ध्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बलबाले हो किन्तु तुम्हारे ( श्रायुधा ) श्रर्थात् आः रनेयादि अस्त्र और ( शतःनी ) तोष ( भुशुन्डी ) बन्दृक धनुष वारा और तलबार आ-दि शस्त्र सब स्थिर हों तथा ( परागुदि ) मेरी कृपा से तुम्होरे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट राष्ट्रकों के पराजय करने के योग्य होतें (वांकु) तथा वे अत्यन्त दृढ़ श्रीर प्रशंसा करने के योग्य होवें ( उत प्रतिष्कमे । अर्थात् तुझारे अस्त्र और शस्त्र सब दूष्ट रा-बुओं की सेना के वेग यांभने के लिये प्रवल हैं। तथा ( युष्माकमम्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी (तिविधी ०) अर्थात् सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो जिस से तुमारा असंदित बल और चकवात्ते राज्य स्थिर होकर दृष्ट शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे ( मा म-र्त्यस्य ० ) परन्तु यह मेरा श्राशीर्वाद केवल धर्मात्मा न्यायकारी श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है और जो ( मायि ) अर्थात् कपटी छली अन्यायकारी श्रीर दुए मनुष्य हैं उन के लि-ये नहीं किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा इसलिये तुम लागे सदा बर्मकार्या है। को करते रहो॥४॥(इपे पिन्वस्व ०) हे भगवन् (इपे) हमारी सुभ कर्म करने ही की इच्छा हो और हमारे शरीरों को उत्तम अन से सदा पृष्टियुक्त रिविचे (अर्बे०) अर्थात् अवनी हरासे हम को सदा उत्तम पराकमयुक्त और हद प्रयत्न वाले कीजिये ( ब्रह्मणे ० ) सस्य शास्त्र अर्थात् वेदविद्या के पटने पड़ाने और उस से यथावत् उपकार लेने में हम को श्रात्यन्त समर्थ की जिये अर्थान् । जिस से हम लोग उत्तम बियादि गुणौं और कमौं करके

ब्राह्मणावर्ण हों ( स्वत्राय • ) हे परमेश्वर ! आपके अनुब्रह से हम लोग चक्रवर्ण राज्य भीर शूरबीर पुरुषों की सेना से युक्त हों कि क्षत्रियवर्ण के अधिकारी हम की कीजिये ( बाबाए॰ ) जैसे पृथिवी सूर्य अग्नि जल और वायु आदि पदार्थी से सब जगत् का 🗻 प्रकाश और उपकार होता है वैसेही कला कौशल विमान आदि यान चलाने के लिये हम को उत्तम मुखसहित कीजिये कि जिस से हम लोग सब स्टि के उपकार करने बाले हों ( धर्मासि ) है सुधर्मन् न्यायकरनेहारे ईश्वर आप न्यायकारी हैं वैसे इम को भी न्यायकारी कीजिये ( अमे ० ) हे भगवन् ! जैसे आप निर्वेर होके सब से बर्चते हो वैसे ही सब से वैरराहित हम को भी कीजिय ( ऋस्मे ॰ ) हे परमकारुशिक ! हमारे लिये ( नृम्गानि ) उत्तम राज्य उत्तम धन और शुभगुण दीजिये (ब्रझ • ) हे परमेश्वर ! आप बाह्यसों की हमारे बीच में उत्तमविद्यायुक्त कीजिये ( चत्रम्॰ ) हम को अल्लन्त चतुर शूरबीर और इत्रियवर्ण का अधिकारी कीजिये (विशम् ) अर्थात् वैश्यवर्ण और ह-मारी प्रजा का रक्तण सदा की जिये कि जिस से हम शुभगुणवाले होकर अत्यन्त पुरु-षार्थी हों।। १ ।। ( यज्जामती • ) हे सर्वव्यापक जगर्दाश्वर! जैसे जामत अवस्था में मेरा मन दूर २ वृमने वाला सब इन्द्रियों का स्वामी तथा ( दैवन्० ) ज्ञान आदि दिन्यगु-गों बाला और प्रकाशस्त्ररूप रहता है वैसेही (तरुपु॰) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध और आनन्त्युक्त रहे ( ज्योतिषां० ) जो प्रकाश का भी प्रकाश करनेवाला और एक 🖁 ( तन्मे ० ) हे परमेश्वर ! ऐसा जो मेरा मन है सो आप की क्रवासे (शिवसं ०) क-स्याण करनेवाला और शुद्धस्वभावयुक्त हो जिस से अधर्मकामों में कभी प्रवृत्त न हो ॥ ६ ॥ इसी प्रकार से ( बाजध मे ॰ ) इत्यादि शुक्त यजुर्वेद के अठारहर्वे अध्याय में मंत्र ईश्वर के अर्थ सर्वश्वसमर्पण करने के ही निधान में हैं अर्थात् सन से उत्तम मोक्समुख से लेके अन्त जल पर्यन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिये॥

आर्थुर्वक्षेत्रं करपतां माक्षा एक्षेत्रं करपतां बश्चर्यक्षेत्रं करपतामालमा अने प्रक्षेत्रं करपतामालमा एक्षेत्रं करपतां मानो एक्षेत्रं करपतामालमा एक्षेत्रं करपतां महारा एक्षेत्रं करपतां क्यां निर्णुक्षेत्रं करपतां पृष्ठं एक्षेत्रं करपताम् । स्तोमेरच पृष्ठं

इच ऋक् च सामं च बृहर्च रथं<u>तरंचे ॥ स्वर्देवा ग्रगत्यास्तां ग्रभूमं</u> प्रजापंतेः प्रजा त्रोभूष वेद स्वाहां ॥ ७ ॥ य० ग्र० १८ मं० २६ ॥

## भाष्यम्

( आयुर्यक्रीन० ) यक्री वै विष्णुः श० १ । २ । १३ । वेदेष्टि ड्याप्नीति सर्वे जगत् स विष्णुतीश्वरः हे मनुष्यास्तेन यक्तेनेश्वरप्राप्त्यर्थं सर्वं स्वकी-यमायुः कल्पतामिति । यद्रमदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां परमेश्वराय समर्पितं भवतु । एवमेव ( प्राताः ) ( चतुः ) ( वाक् ) वाणी ( मनः ) म-ननं ज्ञानं ( आत्मा ) ( जीव: ) ( ब्रह्मा ) चतुर्वेद्वाता यज्ञानुष्ठानकर्ता ( च्यातिः ) सूर्घादिप्रकाशः ( धर्मः ) न्यायः ( स्वः ) ( सुलं ) ( पुण्ठं ) भूम्याद्यधिकरणं ( यद्ये १० ) अष्टबसेधादिः शिरुपिकवामया वा ( स्तामः ) स्तुतिसमूहः ( यजुः ) यजुर्वेदाष्ययनम् ( ऋक् ) ऋग्वेदाष्ययनम् ( साम ) सामवेदाध्ययनम्, चकाराद्धवंवेदाध्ययनं च (सृहञ्च रथन्तरं च) महत्किया-सिद्धिणलभागः शिन्षियाजन्यं वस्तु चास्मदीयमेतत्सर्वं परमेश्वराय सम-र्पितमस्तु येन वयं कृतकाः स्याम । एवं कृते परमकामणिकः परमेश्वरः स-वीत्तमं सुखमस्मभ्यं द्यातु येन वयं (स्वर्देवा०) सुखे प्रकाशिताः (असृता) परमानन्दरमे। क्षं (अगन्म ) सर्वदा प्राप्ता भवेम । तथा (प्रजापते प्र०) वयं परमेश्वरस्पैव प्रजा (अभूग) अर्थात्परमेश्वरं विहासान्यमनुष्यं राजानं नैय कदा चिन्मन्या मह इति । एवं जाते (वेट्स्याहा०) सदा वयं सत्यं वदाना भवदाज्ञाकरणे परमप्रयतन उत्माहवन्ते। ऽभूम भवेम मा कदानिद्भवदाज्ञावि-राधिना वयमभूम किन्तु भवत्सेवायां मदैव पुत्रवद्वर्त्ते महि॥ १॥

# भाषार्थ

(आयुर्वज्ञन ) यज्ञ नाम विष्णु का है जो कि सब जगत् में व्यापक हो रहा है उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिये। इस विषय में यह मंत्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उस की आज्ञापालन में समर्पित करें (प्राणो ) अर्थात् अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ करदेवें (चतु ) जो प्रत्यन्त प्रमाण और आंख (ओतं) जो अवण विद्या और राब्द प्रमाणादि (वाक् ) वाणी (मनो ) मन और विज्ञान (आत्मा ) जीव (ब्रह्मा) तथा चारों वेद पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है (ज्योति: )

जो प्रकारा (स्वर्य ०) जो सब मुख (पृष्ठम्) जो उत्तम कर्मी का फल और स्थान (यज्ञी ०) जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समीपैत कर देना अवश्य है ( स्तोमश्च ) ना स्तुति का समृह (यनुश्च० ) सब किया श्रों की विद्या ( ऋक् च० ) ऋग्वेद अर्थात् स्तुति स्तोत्र (साम च० ) सब गान क-रने की विद्या (चकारात्०) अथवेवेद (बृहच०) बडे २ सब पदार्थ और (रथंतरं च०) शिल्पविद्या आदि के फलों में से जोर फल अपने आधीन हों वे सब परमेश्वर के सम-र्पण कर देवें क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई हैं इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीर्जे परमेश्वर के ऋथे समर्पित कर देता है उसके लिये परम कारुणिक परमात्मा सब सुख देता है । इस में संदेह नहीं ( स्वंदंवा ० ) श्रर्थात् परमात्मा की कृपा की लहर और परमप्रकाशरूपविज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में कीर्चि-मान होके/हम लोग परमानन्दलरूप मोन्नमुख को ( अगन्म० ) सब दिन के लिये प्राप्त -हों (प्रजापतेः • ) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न माने क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सब के पिता एक परमेश्वर की छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने, इसलिये हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्यन्याय को प्राप्त हों अर्थात वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है अन्य कोई नहीं ( वेद स्वाहा ) अर्थात हम लोग सर्वज्ञ स-त्यस्वरूप सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ हार्वे। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करना उचित है कि है क्रपानिधे! आप की आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हीं किन्तु आप और सब के साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वर्ते ॥ ७ ॥

# ऋथोपासनाविषयः संत्तेपतः ॥

युक्तिते मनं उत युक्तिते धिया विश्व विश्वस्य युद्धतो विपश्चितः। विश्वा विश्व विश्व

केत मनेसा व्यं देवस्यं सदितुः स्वे॥ स्वर्ग्यं शक्तायां॥३॥ युक्तायं सिता वेवान्त्रवर्धतो भ्रिया दिवंग्॥ यृहज्ज्योतिः करिष्युतः संविता मस्वाति तान्॥ ४॥ युजे वां बद्धं पूर्व्यं नमीं भिर्विक्तां एतु प्रध्ये स्रेः॥ शुव्यवन्तु विद्वे अस्तेस्य पुत्रा सायेधामांनि विच्या- विस्तुः॥ शुव्यवन्तु विद्वे अस्तेस्य पुत्रा सायेधामांनि विच्या-

## भाष्यम्

( युडकते ) अस्याभिक अक कविन सदा परमेशनरस्पैवीपासना कर्णः ट्येति विभीवते ( क्याः ) देशवरीपासका मेथाविनः ( होत्राः ) योगिनी मनुष्याः ( विमस्पर ) सर्वष्यस्य परमेश्वरस्य भन्ये ( भनः ) युज्जते युक्तं कु-बन्ति ( वत ) अपि थिया बुद्धित्तिस्तस्यैत मध्ये गुल्लते । सर्यमृतः म परमे-इसरः सर्वनिदं सगस् यः ( विद्ये ) विद्ये तथा ( वयु नाविश् ) सर्वेषां खी-बानां सुभासुभानि यानि प्रशानानि प्रजाश्य तानि यी वेद स वयुनावित् ( एकः ) स एको इहिलीयोस्ति ( कत् ) पर्वत्र टयासी कानन्त्रकृपक नाम्ना-त्वर उक्तमः कवित् पदार्थी वर्णत रति । तस्य (देवस्य) सर्वजगत्प्रकाशः इस (विवितुः) सर्वेश्वगदुरुयाद्यस्येश्वरस्य सर्वेमेनुच्येः ( परिष्टृतिः ) परितः सर्वतः स्तुतिः काटर्या करंम्ता स्तुतिः ( मही ) सहतीस्यर्थः एवंकृते सति बीबाः परमेत्रवरमुपगण्ड-तीति।।१।।(युद्धानी) योगं कुर्वाणः यम् (सन्वाय) क्रकादितत्स्वकानाय प्रथमं मनी गुंजामः सन् योदित तग्य थियं (प्रविता) कृषया परमेत्रवरः स्वस्मिन्नप्रयुक्के (अग्मेत्रयौतिः) यतोऽस्नेरीप्रवरस्य ( ज्यो -तिः) प्रकाशस्वक्षपं ( निचास्य ) यथावत् निविष्टण (अध्याभरतु ) च योनी इबारमनि परमान्मामं धारितवान् भवेतु, इदंगेव प्रविव्या मध्ये योगिम उ-बाबकस्य सक्तवानिति बेदितस्यम् ॥२॥ वर्षे मनुष्या एवमिक्छेयुः (स्वन्यांवर) नीवासुनाय (शक्तवा) योगवलीस्मत्या (देवस्य) स्वमकाशस्यामण्द्रप्रदस्य (स. . वितः ) सर्वन्तयां निनः परमेशवरस्य ( सवे) अनन्तेश्वय्यं (युक्तेन मनमा०) योगपुक्तेन सुद्धानतः करबेन वर्षं सदीपपुत्रीमशीति ॥ ३ ॥ एवं योगाम्यासेन कृतेन (स्वयंतः) शुद्धभावमेम्या (देवान्) चपश्यकान् येरगिनः ( सविता )

श्रम्या भीश्वरः कृषया (युक्त्वाय०) तदात्मश्च प्रकाशकरकेन सम्यग् युक्त्वा (चिया) श्रम्वप्रधारवृत्या (सहक्ष्यपेतिः ) अनन्तप्रकाशं (दिनं) दिव्यं श्वश्वक्ष्यम् (प्रश्ववाति )प्रकाशयति तथा (खरिष्यतः )सत्यभाक्षं खरिष्यनाः ' णानुपासकान् योगिनः (सविता ) परमकारुजिकान्तर्या नीश्वरे। योकदानेक सदानन्त्यतीति॥ ।। उपासनाप्रदोपासनाप्रद्वीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिकानीते (अक्ष्य पूर्व्यं म् ) यदा तौ पुरातनं सनातनं नमोभिः स्थिरेजात्मा सत्यभावेन नमस्कारौ रूपासाते तदा तद् प्रक्ष्य ताभ्यामाश्चीदंदाति (श्लोकः ) सन्यक्षीत्तः (वा ) (वी ) (यूत् ) व्यंतु ध्याप्तातु कस्य केत्र मृतिः) परमविद्वः (परेयवः) समेमार्गवतः (ये ) एवं य उपासकाः । अमृतस्य ) मोलक्ष्यक्ष्य किरयश्य परभेश्वरस्य (पुत्राः) तद्गक्षानुष्ठातारस्तत्तेवकाः सन्ति त एव (दिव्यानि) अक्षाशस्त्रम्याणि विद्योगमनायुक्तानि कर्माणितकादिव्यानि (धामानि) सुक्रस्त्रस्याणि जन्मानि मुक्रयुक्तानि कर्माणितकादिव्यानि (धामानि) सुक्रस्त्रस्याणि जन्मानि मुक्रयुक्तानि कर्माणितकादिव्यानि (धामानि) सुक्रस्त्रस्याणि जन्मानि मुक्रयुक्तानि कर्माणितकादिव्यानि (धामानि) विद्यानि विद्यानि मुक्रयुक्तानि स्थानानि वा (आतन्त्यः) आ सन्त्रस्था द्वी विद्यानि) अस्ति स्थानितः नि (विश्ववेदः) सर्वे (वा ) उपासनोपदेषुपदेश्यौ द्वौ । धानावत्यः पुत्रे विद्यानि स्थानितः। अस्ति वा सुक्षां द्वौ प्रविवत्यः प्रकृति का स्थानि । अस्ति वा सुक्षां द्वौ प्रविवत्यः प्रकृति का स्थानि । अस्ति वा सुक्षां द्वौ प्रविवत्वः । अस्ति वा सुक्षां द्वौ प्रविवत्यः । स्थानितः स्वयानि स्वयानितः । अस्ति वा सुक्षां द्वौ प्रविवत्यः । स्वयानितः सम्यवेतो भवामीति ।। अस्ति स्वरं ।

# भाषार्व

अब हुन्छर की उपासना का विषय वहीं में लिखा है उस में से कुछ संख्ये रे यह। भी लिखा जाता है ( गुरू जते मन ० ) इस का अभिप्राय यह है कि जीव की पर-मंबर की उपासना नित्य करनी उनित है अर्थात उपासनासमय में सब मनुष्य अपने मन की उसी में स्थिर करें और जी लीग हंचर के उपासक ( विप्राः ) अर्थात बहें र वृद्धिमान ( होता ) उपासनायीम के अहगा करनेपाल हैं वे ( विप्रस्य ) सब को जानेवाला ( कृहता ) सब से पड़ा ( विपाधिता ) और सब विपाओं से गुक्त जो पर-मंभर है उस के बीच में ( मन ) ( गुज्जते ) अपने मन की ठीक र गुक्त करते हैं तथा ( उत्त ) ( विपर्ध ) अपनी वृद्धिकृति अर्थात ज्ञान की भी ( बुज्जते ) सदा पर्याः ही में स्थिर करते हैं जो परमेश्वर इस सब जगत की (विद्धे ) धारगाओं र विषाध करता है ( वगुनाविद्ध इत् ) जो सब जीवों के ज्ञानी तथा प्रजा का भी सान्ती हैंव ही एक परमात्मा मन्त्र ज्यापक है कि जिस से पर कोई उत्तम पदार्थ नहीं है (देवस्य) उस देव वग्वीत सब जगत के प्रकात के प्रकार की सब जगत के प्रकात का निर्मा करनेवाले क्यों था की स्थान करनेवाले क्यों था की स्थान करनेवाले क्यों था की स्थान करनेवाले क्यों कर कार्यात सब जगत के प्रकार की

(परिष्टतिः) हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें कैसी बह स्तुति है कि ( मही ) सब से बड़ी अर्थात् जिस के समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती ।। १॥ ( युन्जानः ) योग को करनेवाल मनुष्य ( तत्वाय ) तत्व अर्थात् ब्रह्मज्ञान के लिये (प्रथमम्) (मनः) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं तब (सविता) परमेश्वर उनकी ( िषयम् ) बुद्धि को अपनी कृषा से अपने में युक्त कर लेता है ( अपनेज्यों • ) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके ( अध्यामग्त ) पथावत धारण करते हैं(पृथि-ब्याः ) पृथिवी के बीच में योगी का वही प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २ ॥ सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि ( वयम् ) इस लोग स्वर्गाय मान्तमुख के लियं ( शक्त्या ) यथायोग्य सामर्थ्य के बत्त से (देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासनायोग करके अपने श्राहमा को शुद्ध करें कि जिस से ( युक्तेन मनसा ) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशंस्य आनन्द की शास ही ॥ ६ ॥ इसी प्रकार वह परमंध्रर देव भी (देवान् ) उपासकों को ( स्वर्यतो धिया दिवम् ) अत्यन्त सुख के। दे के ( सविता ) उनकी बुद्धि के साथ ऋपने ऋानन्दस्वरूप प्रकाश के करता है तथा ( युवस्वाय ) यही अन्तर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उन के आत्माओं में ( बृहज्जोतिः ) बहे प्रकाश को प्रकट करता है और ( सविता ) जो सब जगत् का पिता है वहीं (प्रमुवा०) उन उपासकों को ज्ञान और आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता है परन्तु ( करिष्यतः ) जो मनुष्य सत्यप्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे(उन्हीं उपासकों को परमकृपा-मय अन्तर्थोभी परमेश्वर मोत्तमुख देके (सदा के लिये आनन्द्युक्त करदेगा। ।। ।। उपासना का उपदेश देनेवाले और महण करनेवाले दोनों के मति परमेश्वर मतिज्ञः करता है कि जब तुम ( पृर्व्यम् ) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्यप्रेमभाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे/तब मैं तुम को आशिर्वाद देऊंगा) कि ( श्लोकः ) सत्यकीर्तिः ( वां ) तुम देनों को ( एतु ) प्राप्त हो किस के समान ( पथ्येव मृरे: ) जैसे परम विद्वान को धर्ममार्ग यथावन प्राप्त होता है इसी प्रकार तुम की सत्यसेवा से सत्यकीं जे प्राप्त हो। (फिर भी में सब को उपदेश करता हुं कि (अमृतम्य पुत्राः ) हे मोलगार्ग के पालन करने वाल मनुष्यो ! ( शूरवन्तु विश्वे ) तुम सब लोग मुनो कि ( श्राये धामानि ० ) जो दिव्यलो**की श्रर्था**त् मोक्तमुखीं को ( अप्रतन्युः ) पूर्व प्राप्त हो चुके हैं उसी उपासनायाग से तुम लोग भी उन मुखीं को प्राप्त हो इस में संदेह मत करो इसीलिये ( युने ) में तुम को उपा-सनायोग में युक्त करता हूं ॥ ५ ॥

सीरां युक्तिति क्वगां युगा वितन्त्रते पृथंक । भीरां देवेषुं सु-स्रया ॥६॥ युनक्त सीरा वियुगा तंतुष्त्र कृते योजी वर्षते ह वी-जैम् । गिरा चे श्रुष्टिः सभेग असंहो नेदीय इत्स्मायः पक्तमयोत् ॥७॥ य० अ०१२ मं०६७।६८॥

#### भाषम्

( कवय: ) विद्वांसः क्रान्तद्यंताः कान्तप्रज्ञा या ( भौराः ) प्यानवः न्तो योगिनः (प्रथक्) विभागेन (मीरः ) योगाभ्यानिधामनार्थे नाही-यं झन्ति अर्थात् तामु परमातमानं कान्मन्यस्यन्ति तथा ( युगा ) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि ( बित=बत ) विल्वारव्यक्ति। य एवं कुर्व नित ते ( देवे-षु) विद्वत्सु योगिषु (सुम्तया) सुर्वतिव स्थित्वा परमानन्दं युङ्गन्ति प्रा-प्नुवन्तीत्यथे: ॥६॥ हे येर्गाने युषं योगाभ्य सापासनेन परमात्मयीचे-नानन्दं ( यूनक ) तयुक्ता भवन एवं में।क्षयुखं सदः । वितनुष्यं ) विस्ता-रयत तथा ( गुगा० ) उपायतापुक्त कि कर्माणि ( सीरा: ) प्राणादित्ययुक्ता नाहीश युनकेपामनाकम कि के करत । एवं (एवं के ने ) अन्तः करणे शह किते परमानन्द्रवेशनंद कारण अः संग ( त्ववी क् बीजन् ) उपामना-विधानन योगोधावनायः विज्ञानात्य वीति वयन तथा। गिरा च ) वंद्वा राया विद्यापा । युनक ) युङ्क युक्ता भवत कि च ( श्रवितः ) सिम्नं शीघं योगफलं ( नो नदीयः ) नीहमा=नदीयं तिश्रदंत विकटं धरमेश्वरानुग्रहेण (असत्) अस्तु करंभृतं फलं (पक्षं अहर अहर विद्ध (एए।त्) आएमस्ता-दियात् प्राप्तुथात् (इत्साग्य ) उपायन युक्तास्ता हीगवस्य सर्पयः सर्वक्रे-शहन्त्रय एव भवन्ति । इदिति लिखयार्थे एनः प्रायम्तास्ताः ( समराः ) शा-न्त्यादिगुणपुष्टा एवानिवंतितिः परमात्मयीय विवन्ष्यम् ॥ ७ ॥

अत्र प्रमाणम् । युष्टीति सिप्रनामाशु अर्ष्टीति निरूठ अर् १ यं १२॥ द्विविधासृणिर्भवति भर्ता च हेता च । निरूठ अर् १३ वंद ५॥

## भाषार्थ

(कवयः) जो विद्वान योगी लोग और (धीराः) ध्यान करने वाले हैं वे (सीरा युक्जिन्ति) (पृथक्) यथायांग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आहमा से परमेखर की भारणा करते हैं ( युगा ) जो योगयुक्त करनों में तरार रहते हैं ( वितन्वते ) श्रयने ज्ञान और आनन्द को सदा विस्तृत करते हैं ( देवेषु मुझया ) वे विद्वानों के बीच में मशंसित होके परमानन्द को श्राप्त होते हैं । १ ॥ हे उपासक लोगो ! तुम योगाम्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानन्द को ( वितनुध्वं ) विस्तार करो इस प्रकार करने से (कृते योनों) योनि अर्थान् अर्थने अन्तःकरण को शुद्ध और परमानन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उस में उपासनाविचान से विज्ञानस्थ ( वीजं ) बीज को ( वपत ) अच्छे प्रकार से बोशो तथा ( गिरा च ) पूर्वीत्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में ( युगका ) युक्त होकर उस की म्तृति प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो तथा ( श्रृष्टिः ) तुम लोग एसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त होवें और ( नो नेदीया ) हम को ईश्वर के अनुश्रह से वह पात ( श्रसत्) शीष्त्र ही प्राप्त हो कैसा वह फल है कि ( पकं ) जो परिपक शृद्ध एरम आनग्द से भरा हुआ और मोक्तमुख को प्राप्त कराने वाला है ( इल्ख्याया ) अर्थात् वह उपासनायोगवृत्ति कैसी है कि सब कत्तेशों को नाश करने वाली और । समराः ) सब शानित प्रादि गुगों से पूर्ण है उन उपासना योगवृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने झाला में प्रकाशित करो ॥ ।।।।

अट्टाविकानि कियानि क्रमानि सहणेगे अजनतु में । पोग् पर्यक्य संभे च संसं प्रपंत योगे च नमें ऽहोराकाश्यामनतु ॥ ६ ॥ अथवे० कांड १९ अतुः १ व० ६ में २ ॥ ज्यानगात्याः काच्याः पतिस्त्वाभिन्द्राभि विस् ध्रमुरिति त्वापासमें व्यम् । ६ ॥ नममेंत अस्तु परयत प्रथ्य मा पद्यत् ॥ १० ॥ श्रक्तांचेन यज्ञांमा क्षेत्रंसा ब्रान्स्य वर्षेसने ॥ ११ ॥

#### भाष्यम

(अव्दाविशामि०) हे परमेश्वर मगधन् । कृपपाऽव्दाविशानि (शिवानि) कन्याणानि कल्याणकारकाणि सन्त्वर्षाद्देशिन्द्रपाणि दश प्राणा सने। बुद्धि-चित्ताहंकारविद्यास्त्रभावशरीरकलं चेति (शग्मानि) सुलकारकाणि मृत्वा (अहे। रात्राभ्यां) दिवसे रात्री चापासनाव्यवहारं घागं (भे) भन (मजन्तु) सेवन्तां तथा भवनकृपया। हं (योगं प्र०) प्राप्य (सेसं च) (प्रपष्टे) लेसं प्राप्त

यानं भ प्रपद्म । बताऽहमाकं महायकाी भक्षान् भवेदेतदर्थे सत्तं नमेग्स्तु ते॥ ८॥ इसे वश्यमाणाञ्च मन्त्रा अथर्ववेदस्य सन्तीति बाष्यम्॥ ( इन्द्रा० ) है इन्द्र परभेश्वर त्वं ( शक्या: ) प्रजाया वाद्याः कर्मके वा पतिरसि तथा ( भूषाम् ) सर्वशक्तिमहत्वात् सर्वोतकुण्टत्वानतिशयेन बहुरमि तथा ( अरा-त्याः ) श्रृभूताया वार्यास्तः दूशस्य कर्मणी वा श्रृप्रशंद् प्रयान्तिवारकोसि (विभूः) ठयापक (प्रभुः) समर्थञ्चामि ( इति ) अनेन प्रकारे गैवभूतं (त्वा) स्यां (वयसु ) रुद्देश ( उणः हमहे ) अथां त्रवेवापाणनं कुर्मेह इनि ॥ ८ ॥ अत्र प्रमाणम् बाद्धामाम् अवीति परितम् निषं अ०१ सं ११॥ तथा कर्मणां नामम् शचीति परित्रम्, नियं अ०२ खं०१॥ तथा प्रजानामसु शचीति पित्रं, नियंव अव ३ खंव त । इंग्रणरीभिवदति हे मनुष्या युवमुपासनारी-ह्या सदैव (मा) सां (पदयत) समयग् जातवा अरत उपासक एवं जानीया-द्वदेश हे परमेश्यरामन्तविद्यायुक्तः (नमन्ते अन्तु) ते तुभ्यमस्माकं सततं नमे। स्तु भवतु ॥ १२ ॥ ( अन्नार्द्धन ) कस्मै प्रवेशकताबान्नादिराज्येशवर्षेण ( यशसा ) सर्वोत्तरमन्द्रमां नष्टा मोद्धतमन्यकीत्यां ( तेजमा ) निर्दीनतया प्रागर्भ्यण च ( अस्मणवर्षेनेम ) पूर्णविद्यया सक्ष वर्त्त सानानस्मान् हे पर-मेश्वर त्वं कृपया भदेश (पश्य) मंत्रेक्षम्बैतदर्थं वर्ष (त्वः) मर्बदेशपारमहे ॥१९॥

# **भाषा**र्थ

( अष्टाविशानि शिवानि ) हे परमैश्वर्ययुक्त मंगलमय परमेश्वर ! आप की कृपा से मुक्त को उपासनायांग प्राप्त हो तथा उस से प्रकार को सुख भी मिले ! इसी प्रकार आप की कृपा से दश इन्दिय दश प्राया, मन बुद्धि चित्त अहंकार विद्या स्वभाव, शरीर और कलः ये अहाईस सब कल्बाणों में प्रवृत्त होके उपासनायाग को सदा सेवन करें तथा इम भी ( योगं ) उस योग के द्वारा ( त्रेमं ) रक्ता को और रक्ता से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं इसन्थि हम लोग रात दिन प्राप को नमन्कार करते हैं ॥ ८ ॥ ( मुयानरात्याः ) हे जगदीश्वर! आप ( शच्याः ) सब प्रजा, वाणी और कम इन तीनों के पति हैं तथा ( भूयान् ) सर्वशक्तिमान् आदि विशेषणों से यक्त हैं, जिस से आप ( अस्तत्याः ) अर्थात् दुष्ट प्रजा मिध्याह्मप्रवाणी और पापकर्गों को विनाश करने में अस्तन्त समर्थ हैं तथा का को ( विभूः ) सब में ब्यापक और (प्रभः) सब सामर्थ्य

बाले जान के हम लोग आप की उपलाना करते हैं ॥ ६ ॥ (नमस्ते अस्तु ) अर्थात् परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे उपासक लोगो! तुम मुक्त को प्रेमभाव से अपने आत्मा में सदा देखते रही तथा मेशी आज्ञा और वेदिबेद्या को यथावत् जान के उसी रीति से आचरण करें। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर! आप कृपादृष्टि से (पश्य मा ) हम को सदा देखिये इसलिये हम लोग आप को सदा नम्स्कार करते हैं ॥ १० ॥ कि ( अल्लांबन ) जन्म अदि ऐश्वर्य ( यशमा ) सब से उत्तम कि लें ( तेजना ) अय से रोहेट अध्वर्य वर्ष के ने अपने सर्मां विद्या से हम लोगों को युक्त करके हापा से देखिये दस्तिये उपने अपने अपने सर्मां विद्या से हम लोगों को युक्त करके हापा से देखिये दस्तिये उपने अपने अपने स्वार्य ( यशमा ) सब से

त्र अने विकास का विकास के विकास के अपनी त्र का विकास के अपनी का अपनी के अपन

# भ्यस्

(हे ब्रह्मन् ) (अम्भः) इयापकं अपन्तस्यस्यं जलवत् प्राणस्यापि
प्राणम् । अप्रधानिप्रस्निप्रत्ययान्तस्य प्रियोगः ॥ (असः) श्वानस्वस्पम्
(महः) पूज्यं नर्धेभ्योः महत्तरं (गहः) सालस्वभानं ब्रह्म (त्वा) त्वां
ज्ञान्या (इति) अनेन प्रकारेण (ययं) सतनं उपारमहे ॥ ५२॥ (अम्भः)
आद्रार्थो द्विरारम्भः अस्यार्थं उक्तः (असणम्) प्रकाशस्यस्पम् (रजतम्)
रागविषयमानन्दस्वस्पम् (रजः) मर्वलीकैण्वर्यमहितम् (महः) सहनशकिभद्म् । इति त्वापारमहे वयम् ) त्वां विहाय नैव किथद्न्योर्थः कस्यिनदुपार्योग्निति ॥ १३ ॥ (उक्तः) मर्वशक्तिमान् (पृषुः) अतीव विस्वता (
व्यापकः (सुभुनंतः) पुरदुत्या सर्वेषु पदार्थेषु भवतीति सुभः अन्तरिक्षवद्वकाशकावन्याद्यवः (इति । एदं श्वान्या (न्वो०) त्वां (उपारमहे वयम्)
॥१४॥ बहुनामनु उत्तरिति मत्यक्षमन्ति। निष्यदु । अ०३। स्वंश् । (प्रथः) सर्वेषान-

त्मसारकः(वरः) श्रेष्ठः ( हयचः ) विविधतया मर्चे जगज्जानातीति (लोकः ) लोक्यते सर्वे क नेर्लोक्यति सर्वान् वा ( इति त्वो० ) वयमी हक्ष्मकृत्यक्षपं सर्वाञ्चं त्वामुपास्महे ॥ १५ ॥

## भाषार्थ

( अस्मो ) हे भगवन्! आप सब में व्यावक शान्तस्वस्य और प्राण के भी प्राण हैं तथा ( अमः ) ज्ञानस्वस्य और ज्ञान को देने बाले हैं ( महः ) सब के पूज्य सब के बड़े और ( सहः ) सब के सहन करने बाले हैं ( इति ) इस प्रकार का ( खो० ) आप को जान के ( वयम् ) हम लोग सदा उपासना करने हैं ॥ १२ ॥ ( अस्मः ) [ दूसरी बार इस राज्य का पाठ केवल ज्ञादर के लिये हें ] ( अरुगाम् ) आप प्रकारण्यक्र सब दुःखों के नाश करने बाले तथा ( रजतम् ) प्रीति के परम हेतु आनन्दन्त्रक्ष ( रजः ) सब लोकों के एथव्ये में मुक्क ( सहः ) इस शवद का भी पाठ आदरार्थ है ] और सहनशक्तिवाले हैं इसलिये हम लोग आप की उपासना निरन्तर करते हैं ॥ १३ ॥ ( उरु० ) आप सबवल बाले ( पृष् ) अर्थात् आदि अन्तर रहित तथा ( सुभूः ) सब पदार्थों में अन्ते प्रकार हम लोग उपासना करके आप के ही आछित रहते हैं ॥ १४ ॥ ( अथी वरो० ) हे परमात्मन् । आप सब जगन् में प्रसिद्ध और उत्तम हैं ( व्यचः ) अर्थात् सब प्रकार से इस जगन् का धारण पालन और वियोग करने वाले तथा ( लोकः ) सब विदानों के देखने अर्थात जानने के योग्य केवल आप ही है दूसरा कोई नहीं ॥ १४ ॥

गुष्टजन्ति ब्रध्नमंक्ष्यं चरन्तं परित्यस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १६ ॥ ऋ० ऋ० १ ऋ० १ व० ११ मं० १॥

#### भाष्यम्

( इजित ) ये योगिनो विद्वांसः ( परितस्थुषः ) परितः सर्वतः सर्वां जगत्पदार्थान् सनुष्यान्वा चरन्तं सर्वज्ञं ( अस्यं ) अहिंसकं करणा-स्थम् [ स्वहिसायाम् ] ( ब्रध्नं ) विद्यायोगाभ्यासप्रेमभरेण सर्वानन्दवर्धं कं सहान्तं परमेशवरमात्मना सह युङ्जन्ति ( रेण्यनाः त आनम्दे प्रकाशिना स्विनया भूत्वा ( दिवि ) द्योतनात्मके सर्वप्रकाशके परमेशवरे ( रेण्यन्ते ) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति प्रथमे। अथ द्वितीयः ॥ (पन्ते ) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति प्रथमे। अथ द्वितीयः ॥ (पन्ते

रितः ) चरन्तमस्यमन्तिमयं ब्रध्नमादित्यं सर्वे लेकाः सर्वे पदार्थाण (यु-क्जन्ति ) तदाकर्षणेन युक्ताः सन्ति । एते सर्वे सम्येव (दिवि ) प्रकाशे (राचनाः) सचिकराः सन्तः (राचन्ते ) प्रकाशन्ते ॥ इति द्वितीयेभ्यः॥ अय तृतीयः ॥ य उपामकाः परितस्थुयः सर्वान् पदार्थान् चरन्तमरुषं सर्व-मर्मस्थं ( ब्रध्नं ) सर्वोबयववृद्धिकरं प्राणमादित्यं प्राकायामरीत्या ( दिवि ) द्योतनात्मके परमेश्वरे वर्त्तभानं (रोचनाः) रुचिमन्तः सन्तो युष्णानित युक्तं कुई दित । अतस्ते तरिमन् मोक्षानन्दे परमेश्वरे रोचन्ते सदैव प्रका-शन्ते ॥ १६ ॥ अत्र प्रमाणानि ॥ मनुष्यनामसु तस्थुपः पञ्चजना इति पटितः म्, निघं अ० २ सं० ३ ।। महत्त्, अधन, सहन्ताममु पठितम्, निघं अ० ३ कांट ३॥ तथा। युङ करित अधनमस्यं चरनतिनिति । असी वा आदित्यो प्र-पनोऽसषोऽसुमेवारमा आदित्यं युनिक स्वर्गस्य स्रोकस्य ममृष्टिचे ॥१॥ शं कार १३ अर २ ॥ आदिन्यों इ वै प्राणी रियरिव चन्द्रमा रियर्था, एत-त्सर्वे यनसूत्ती चामूर्त्तीच तस्मान्मृतिरिव रिषः॥ १॥ प्रक्रोपनि०-प्रक्र० १ मं० १॥ परमेश्वरात्महान् किश्चरि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमेऽर्थे यो-जनीयम् ॥ तथा शतययप्रमाणं द्वितीयमधं प्रति ॥ एवमेव प्रशीपनिषतप्रमाः 🗸 णं वृतीयमधं प्रति च । क्रिचिनिचग्टावश्वस्थापि अधनासयौ नामनी पितिते परन्त्वस्मिन् मन्त्रे तद्घटना नैव सम्भवति शतपथादित्यास्यानविरोधात्। मुलार्णविरोधादेकशब्दे नाप्यनेकार्थयहणाच । एवं सित भहमोलमूलरैक ग्रे-द्स्येङ्गलग्रहभाषया व्याख्याने यद्श्वस्य पशोरिष यहणं कृतं तद्भानितमृतः मेवास्ति । मायणाचारयेणास्य मनत्रस्य ध्याम्याधामादितयग्रह्णादेकस्मि-न्तेरी तस्य व्याख्यानं मन्यक्कृतम्हित परन्तु न आने भहनोक्षमूलरेणायम्यं: आकाशाद्वा पातालाद गृहीतः। अती विसायते स्वकस्पनया लेखमं कृ तमिति शात्वा भमाणाह नास्नीति ॥

#### भाषाध

( युक्जिन्त ) मुक्ति का उत्तम साथन उपासना है इसीलिये जी विद्वान लोग हैं वे सब जगन् और सब मनुष्यों के हदयों में ज्याप्त ईश्वर की उपासनारीनि से अपने आ- रिमा के साथ युक्त करते हैं वह ईश्वर कैसा है कि ( चरन्तं ) अर्थात् सब का जानने वाला ( अरुषं ) हिंसादि दीषरहित छुपा का समुद्र ( बपने ) सब आनन्दों का बहाने बाला सब रीति से बहा है। इसी में ( रोचनाः ) अर्थात् उपासकों के आत्या सब अविकादि दोषों के अन्यकार से कृटके ( दिवि ) आत्माकों को अकाशित करते

बाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित रहते हैं । इति प्रथमिर्धः ।। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि ( परितस्थुषः ) जो मूर्य्यलोक अपनी किरणों से सब मूर्तिमान इल्पों के प्रकाश और आकर्षण करने में ( ब्रध्ने ) सब से बड़ा और ( अरुषं ) रक्तगुणयुक्त है और जिस के ब्राकर्षण के साथ सब लोक युक्त हो रहे हैं ( रोचनाः ) जिस के प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित हा रहे हैं विद्वान लोग उसी को सब लोकों के ब्राक्ष्यंयुक्त जानते हैं ॥ इति द्वितायोऽर्थः ॥ ( युक्तन्ति ) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राग्ण है उस को प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं इमी कारण वे लोग मोक्त को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। इन तीनों अर्थों में नियम् आदिके प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना ॥ १६ ॥ इस मंत्र के इन अर्थों को नहीं जान के सहसंक्तमृत्वर साहब ने घोड़ का जो अर्थ किया है सो ठीक नहीं है । यथि सायणा चार्य का अर्थ भी यथावत नहीं है परन्तु गोक्तगृत्वर साहब के अर्थ से तो अक्टा ही है क्योंकि घोफसर मेवसमीलर साहब ने इस प्रथ में केदल क्योंनक्तर प्राक्त के ब्रिक्त करित हो है ।

इदानीमुपासना कर्णरोत्या कर्ण योति छिरुपति । तत्र शुरु एकान्तेऽभीक्टे देशे शुद्धमानमः समाहिता भून्वा मवाणीन्द्रियाण सन्ध्र्षकाग्रीकृत्य
सिक्दानन्द्रय कपमन्तर्यासिनं न्यायकारिणं परमार्त्मानं सिक्धिन्त्य तत्रात्माः
मं नियान्य च तस्यैव स्तुतिकार्थनः नुष्टाने सम्यक् कृत्वापासन्येष्ठवरे पुनः र
स्वात्मानं संलग्येत् । अत्र पतन्त्र्राख्नामुनिना स्वकृतमृत्रेषु वेद्व्यासकृत
भाक्ये चायमनुक्रमी योगशास्त्रे प्रदर्शितः । तद्यथा -(योगष्टिवसवृत्तिनरोषः)
॥ १ ॥ अ० १ पा० १ सृ० २ ॥ उपासनामन्ये स्यवहारसमये वा परमेश्वराद्तिरिक्तविषया (धर्मव्यवहाराच्च सनसी वृत्तिः सदैव निनद्धा रक्षणीयेति ।
निरुद्धा मती का कावित्यत्त कृष्यत्रोक्ष्यते ॥ १ ॥(तदा द्रष्टुः स्वस्त्यं द्रवस्यः न्यु)। २ ॥ अ० १ पा० १ सू० ३ ॥ यदा सर्वस्माद्वयत्रहारान्भनीवत्रप्रध्यते
तदास्योगानकम्य ननी द्रष्टुः सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वस्ये स्थिति लभते
॥ २ ॥ यदोपासको योग्युपासनां विहाय मानारिकव्यवहारे प्रवस्ते तदा
सांसारिकजनवस्यस्यापि प्रवृत्तिर्भवत्याहारिवद्विलक्षणित्यत्राह ॥ (विक्तिसःस्वयस्थितः त्र)। ३ ॥ अ० १ पा० १ सृ० ४ ॥ इतस्य सांमारिकव्यवहारे प्रवस्ते रुप्य-

# भाषाध

अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये सी आग लिखते हैं। जब र मनुष्य लीग ईश्वर की उपासना करना चाहें तबन इच्छा के अनुकृत एकान्त स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा की स्थिर करें तथा सब इन्द्रिय और मन को संखिदा नन्दादि लच्चएा वाले अन्तर्थामी अर्थात् सब में व्यापक और न्यायकारी परमातमा की आगेर अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक चिन्तन करके उस में अपने आत्मा को नियुक्त करें फिर उसी की स्तुति पार्थना और उपासना को वार्त्वार करके अपने आत्मा को मली भाति से उस में लगावें। इस की रीति पत्याली मुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं मूत्रों के बेदल्यासमुनिजी के किये भाष्य के प्रमार्थों से लिखते हैं। (योगश्चित्त ) चित्त की वृत्तियों को सब बुगइयों से हटा के शुभ गुगों में स्थिर कर के प्रमेश्वर के समीप में मोच्च को प्राप्त करने को योग कहने हैं और वियोग उस को कहते हैं कि परमेश्वर और उस की अज्ञा से विरुद्ध बुगइयों में छंस के उस से दूर होजाना। (प्रश्न) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब कहां पर स्थित होती है ( इस का उत्तर यह है कि ॥ १॥ ( तदा द्र ० ) जैसे जल के प्रवाह को एक श्रीर से हढ़ बांध के रोक देते हैं तब वह जिस और नीचा होता है उस भीर चल के कहीं स्थिर हो जाता है इसी एकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से

रकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है एक तो चित्त की शृति के रोक्ते का यह प्रयोजन है कार दूसरा यह है कि ॥ २ ॥ ( वृत्तिसा० ) उपासक वोगी और संसानि मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति सदा हुए शोक रहित आनन्द े से प्रकाशित होकर उत्साह श्रीर श्रानन्दयुक्त रहती है और संसार के मन्ष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुःखसागर में ही हुवी रहती है। उपापक योगी की तो ज्ञानका भ-काश में सदा बढ़ती रहती है और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्यकार में फसती जाती है ॥ ६॥ ( वृत्तयः ) अर्थात् सर जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है उस के दो भद हैं एक विलय दूसरी अविलय अथीय वित्रासहित और वित्रासहित उस में से जिन की शृति विषयसक्त, परमेश्वर की उपासना से विसुख होती है उन की शृति श्रविद्यादि क्लेशस हैत और जो प्वांक उपसक हैं उन की कंनगरित शान्त है ने हैं ॥।। वे पांच वृत्तियं है पहिली ( प्रमाण ) दसरी ( विपय्येय ) तीसरी ( विकल्य ) चेथी ( विद्रा ) र्खेल पांचमी ( स्पृति ) ।। ५ ॥ उन के विभाग और तालग ये हैं. ( तब प्रत्यक्ता० ) इस की व्यागया देद विषय के होमयकरण में निष्य ती है ॥ ६॥ ( विपर्व्ययो० ) रसर्श विषय्यंत्र कि जिस से गिल्यालान हो। अर्थात् जसे की तैसा न जानना अधवा अन्य में अन्य की सावना करलेना इस को विषय्यंव कहते हैं।। 🤊 🛚 नीसरी विकल्।-वृत्ति । राष्ट्रदशानाः ? जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदुसी के शिरपर भींग देले थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करने कि ठीक है, सी गवाले मनुष्य की होते होंगे ऐसी बुत्ति की विकल्प कहाँत हैं की संकी बात है अर्थीव् जिस का शब्द ने। हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके इसी से इस का नाम विकल्प है ॥ = ॥ चौथी (निद्रा) अर्थात जो वृत्ति प्रज्ञान और अविद्या के अन्धकार में फसी हो उस यृत्ति का नाम निदा है। धांचमी ( म्मृति ) ( अनुमृत० ) अर्थात् जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यन्त देख लिया हो उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता और उस विषय को ( अप्रमीष ) भूले नहीं इस प्रकार की वृत्ति को म्मृति कहते हैं। इन पांच वृत्तियों को बुरे कामां और अनीधर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि ॥ १० ॥ ( अस्यास० ) जैसा अस्यास उपासनापकरण में आगे लिखेंगे वेला करें - और वैराम्य अर्थान् सब तुरे कामें। श्रीर दोषों से श्रलग रहें। इन दोनों उपायों से पु-बोंक पांच वृत्तियों को रोक के उन को उपासनायोग में प्रवृत्त रखना ॥ ११ ॥ तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि (ईश्वरप्र०) ईश्वर में विशेष भाक्त होने से यन का समाधान होके मनुष्य समावियोग को शीव प्राप्त हो जाउ। है ॥ १२ ॥

अथ प्रधानपुरुषव्यतिरक्तः केविमीश्यते नामेति । क्रेशकर्मविपाका-शरीरपरामुग्टः पुरुषविशेष ईश्वरः)॥ १३ ॥ अ० १ मृ० २४ ॥ ना० अविद्याः दयः क्रेशाः कुशलाकुगलानि कमाणि तत्पालं विपाकस्तद्मुगुणा वासना आ-शयस्ते च मनि वर्त्तं मानाः पुरुषे व्यपद्विध्यन्ते स हि तत्फलम्य भे कंति यथा जयः पराजधा वा योड् वु वर्त्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते योद्यनेन भागेनापरामृष्टः स पुरुषिधीव ईप्रवरः क्रेवरूपं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केविछनः ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्वा कैवल्यं प्राप्ता देशवरस्य च तत्स-म्बन्धा न भूती न भावी यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धहोतिः प्रज्ञायते नैवसीपवः रस्य यथा वा प्रकृतिलीनम्योत्तरा बन्धकाटिः सम्माट्यते नैवनीद्वरस्य स तु सदैव मुक्तः सदैवेषर इति बोउसी प्रकृष्टमत्वोषादानादीषरस्य शा प्रवालक उत्कर्ष: स किं मनिमित्त आहोकिविविभिन्न इति तस्य शास्त्रं निमित्त शास्त्र' पुनः किं निमित्तं प्रेश्वण्डत्वनिभित्तमेनयोः शास्त्रोतकपंघी-रीश्वरसत्वे वर्त्तमानगीरनादिः सम्बन्धः एतस्मादेतद्ववति मदेवेश्वरः सदैव मुक्त इति तञ्च तस्यैष्रवर्यं मास्यातिशयविनिस् तंन तावदेश्वस्यांन्तरेण तद्तिशच्यते यदेवातिशिव स्थात्तदेव तन्स्यात्तस्माद्यत्र काष्टाप्राहिरीप्रवर्ध-स्य स ईप्रवरः न च तत्ममानमेग्वयंमस्ति कम्मात् द्वयोग्त्नययोरेकस्मिन य् गपत् कामितिऽर्थे नविमद्मम्तु पुराणिवद्मिन्दिवति, एकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविचातादृन्दः प्रमक्तं द्वयोश्च तुल्ययं र्यं गयत् कामितार्थप्राप्तिनां स्ति अर्थस्य विमहात्वालम्माद्यद्यस्य साम्यातिशयविनिमुं कर्मस्यय्यं स इंश्वरः स च पुरुषविशेष इति कि च ॥ १३ ॥ (तत्र निरतिशवं सर्वज्ञर्बाजम्)॥ १४ ॥ अ० १ पा२१ मृत्र २५ । भा० पदिद्मर्तीतानागतप्रत्यः पन्नप्रत्येकम्मु च्याती-न्द्रियग्रहणसरपं बहिति सर्वज्ञवीजमेतद्विषर्यमासं यत्र निरतिशयं स सर्वज अस्ति काष्टाप्राप्तिः सर्वेद्धर्या जस्य मातिशयत्वात्परिकाणवदिति यत्र का ष्टाप्राप्तिकानस्य म सर्वेक्तः स च पुरुषविशेष इति सामान्यमात्रीयमंहारे कु तीपक्षयमनुभागं न विशेषपतिपत्ती समर्थमिति तस्य संद्वादिविशेषपतिपत्ति रागमतः पर्यं नवेष्या तस्यात्मानुग्रहाभावेषि भूतानुग्रहः प्रयोजतं ज्ञानघ 🦯 मांपदेशेन कल्पमलयमहामलयेषु ससारिणःपुरुषान्नुद्रिष्यामीति । तथा नीकः । आदिविद्वान्तिर्माणि वित्तमधिष्ठाय कामग्याद्भवान् परमविंदासुरथे जिल्लासमानाय तन्त्रं प्रोवाचिति ॥ १४॥(स एय पूर्वपामाप गुरु: कालेनानः वर्ष्ट्वेदात)॥ १५ ॥ अ० १ पा० १ मृ० २६ ॥ भा० पूर्वे हि गुरवः कालेनावर्षः

द्यन्ते यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपावत्तंते स एव पूर्वेषामि गुसः, यथाऽस्य संगंद्धादो प्रकर्षगत्या सिद्धः तथातिकांतसर्गादिष्ट्यपि प्रत्येत्वयः ॥ १५ ॥ (तस्य वाचकः प्रणवः)॥ १६ ॥ अ० १ पा० १ मृ० २९ ॥ भा० — वाच्य दृश्वरः प्रणवस्य किमस्य संकेतकुतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवद्वयं विश्वतमिति स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः संकेतस्त्वी- प्रवादिश्वतमिति स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः संकेतस्त्वी- प्रवाद्योत्यते अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति सगातरेष्विष वाच्यवाचकः शक्यपेक्षस्त्रचेव संकेतः क्रियते संप्रतिपतिनित्यतया नित्यः शब्दार्थमम्ब- च्य द्रत्यायिनः प्रतिजानते विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ॥ १ ॥ (तज्जपस्तद्यंभावनम्)॥ १९ ॥ अ० १ पा० १ सृ० २८ ॥ भा० प्रणवस्य अपः प्रणवाभिष्यस्य नेष्वरस्य सावना तदस्य योगिनः प्रणवस्य अपः प्रणवाभिष्यस्य नेष्वरस्य सावना तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भभावयत्वविचनेकाग्रं सम्पद्यते तथा चौक्तम् । स्वाप्यायाद्याममस्रीत योगा- एस्वरप्यापनामनेत स्वाप्याययोगमम्पत्या परसान्मा प्रकाशत इति ॥ १९ ॥

#### भाषार्थ

1

अब इंश्वर का ललाग कहते हैं कि ( क्लेशकर्म ० ) अर्थात इसी प्रकरण में आगे किसे हैं जो अविद्यादि पांच करेश और अच्छे तुर कर्मों की जो र वासना इन सब से जो सदा अलग और वश्यरिद्वत है उसी पूर्ण पुरुप को ईश्वर कहते हैं फिर वह कैसा है जिस से अधिक वा तृत्य पुनरा पदार्थ कोई नहीं तथा जो सदा क्यानन्द ज्ञानस्वरूप संवर्तिकान है उनी को ईश्वर करेन हैं क्यें कि ॥ १२॥। तब निरित्त ) जिस में लित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है जिस के ज्ञानादि गुर्णों को पराकाश्वा है जिस के सामर्थ्य की अवधि नहीं। और जीव के सामर्थ्य की अवधि पत्यन्त देखने में ज्ञाती है इसित्ये सब जीवों को उनित है कि अपने ज्ञान बहाने के लिये सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहें।। १४॥ अब उस की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये सो आगे लिखते हैं ( तस्य वा० ) जो ईश्वर का ओंकार गाम है सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है और यह नाम ईश्वर को जोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता ईश्वर के जितने नाम हैं उन में से ऑकार सब से उत्तम नाम है इसित्ये ॥ १५॥ ( त-ज्ञप० ) इसी नाम का जप अर्थात् स्मरण और उसी का अर्थावेचार सदा करना चा- क्यें के जिस के उपायक का एक एकायता, प्रसन्नका और ज्ञान को स्थाबन प्राप्त हो

कर स्थिर हो जिस से उस के हृदयमें परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेममिक स-दा बढ़ती लाय । किर उस से उपासकों को यह भी फल होता है कि । १६॥

किं वास्य भवति । ततः प्रत्यक्चितनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥१८॥ अ० १ पा० १ सु० २० ॥ भा०-ये तावद्नतराया व्याधिप्रमृतयस्ते ताबदीश्वर-ग्रणिधानान्त भवन्ति स्वक्षपदर्शनमप्यस्य भवति यथैवेशवरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवल अनुपस्रगः तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदीयः पुरुष दरयेवमधिग-गच्छति॥ अथ कें।न्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः के पुनम्तेकियन्तीवेति॥ १८॥ इयाधिसत्यानसंशयमनादालस्याविरतिभान्तिदशं नालक्यम् मिकत्वानवस्थितः स्वार्ति चिलविक्षेपास्तेऽस्तरायाः ॥ १९ ॥ अ० १ पा० १ मृ० ३० ॥ भार नवान्तरायाश्वित्तस्य विक्षेपाः सहैते चित्तवृत्तिभिभवन्त्येतेषामभावे न भ-वन्ति पूर्वोक्तापिचलवृत्तयः, व्याधियांतुरसकरणवैषम्यम्, स्वानमकर्मगयता, चित्तस्य संशय उभवकोटिम्यृक् विश्वानं स्यादिद्मेवं नैवं स्यादिति । प्रमात्ः समाविकावनानामयावनम् (आलस्यम्) कायस्य चिमस्य च गुरुखादप्रकृतिः। अविरतिधिवत्तस्य विवयसंप्रयागमा गद्धः । आश्विदर्शनं विषय्यंयश्चानं, अलब्बभूमिकावं ममाधिभूमेरलामः। अनवस्थिनत्वं युन्लक्यायां भूमी चिभ स्याप्रतिष्ठा समाधिपतिलये हि सति तद्यम्थितं स्यादिति । एते चित्तवि-क्षेपा नव योगमला योगश्तिपता योगान्तराया इन्यभित्रीयन्ते॥ १८॥ हु:-खदीर्जनस्याङ्गमेजयत्यद्वामवश्वासा विसंयमहभुवः ॥ १८॥ अ०१ पा०१ मृह २१ ॥ भार दुः समाप्यातिमर्क, अपदिभौतिकं आधिदैविकं, च येनाभिष्क-ताः शाक्षिनस्तदुषचातः। प्रयतन्ते तदः सं दीमेनस्यम्। एस्छाभिचातास्तेतमः क्षोभः। यदङ्गान्येअयनि दंषयनि तदङ्गमेलयन्तं। प्राणीयद्वास्य वायुमाः जामति न प्रश्नः। यत्कीष्ट्यं वायुं निस्मारयति म प्रश्वामः । विसेपसह्मुः वी विशिष्तिचित्तर्थिते मर्टान्त समाहित्रचित्तर्थेते न भवन्ति। अधैते विशेषाः ननाचि । तिपक्षाः तारुपाभेवाभ्यां सर्वेराग्यास्यां निरोद्धव्याः तम्राभ्यासस्य विषयमुषभंहरसिद्साष्ट्र ॥ १८ ॥ तत्प्रतिषेषार्थभेकत्प्राभ्यासः ॥ २० ॥ ५० ९ भार १ मृत्र ३२ ॥ भारत विक्षेपम्तिचेधार्यामेकतत्वावलम्बनं चित्तमभ्यस्येत् य-क्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमातां क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव चित्रमेकाग्रं नाकत्येव विक्तिप्तं यदि पुत्रविष्क् सर्वतः प्रत्या त्यैकस्मिन्नर्थं समापीराते

तदा भवत्येकाग्रनित्यता न प्रत्यर्थनियनं योपि सहग्रप्रत्ययप्रवाहेण जिल्ला नेकाग्रं मन्यते तस्येकाग्रता यदि प्रवाह जिल्ला धर्मः तदैकं नास्ति प्रवाह जिल्ला सणिकत्वात् अय प्रवाहांशस्यंत्र प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सतृश्रप्रत्यः प्रमान्ति वा विस्ति स्वाही वा प्रत्ययं नियतत्वादेकाग्र एवेति विसि मिलानुपपत्तिः तस्मादेकमनेकार्थमवस्यितं जिल्लामिति यदि च चिल्लानेकेनेकार्थमवस्यतं जिल्लामिति यदि च चिल्लानेकेनेकार्थमवस्यान् । अय कथमन्यप्रत्ययद्य उपभाक्ता मवेत् कथिनत्वाः स्वभावभित्ताः प्रत्ययाण्यितस्य च क्रमाश्रयस्य प्रत्यय उपभाक्ता मवेत् कथिनत्वाः स्वभावभित्रयानमध्येतस्य च क्रमाश्रयस्य स्वप्रमानिवानिवान वित्रवानमाध्येयमानमध्येत् वित्रवान वित्रवान वित्रवान स्वाह्मानुभवापहन्त्रवः चिल्लाम्यान्यत्वे प्राप्तांति कथं यदहस्य साहात्व्य ति स्वाह्मान्य ति प्रवाहमान्ति । अहिनिति प्रत्यवः कथमत्यन्तिभित्तेषु चिल्लामान्यस्य वित्रवान सामान्यमेकं प्रत्ययस्य माहात्व्यं प्रमाणाव्यत् रेणानिभ्यते प्रमाणाव्यत् स्वानुभवयान्त्रवि प्रमाणाव्यत् स्वानुभवयान्त्रवानमान्त्रवान प्रहमिति प्रत्ययः नच प्रत्यक्षस्य माहात्व्यं प्रमाणाव्यत् रेणानिभ्यते प्रमाणाव्यत् स्वानुभवयान्त्रवि प्रमाणाव्यत् स्वान्त्रवि प्रत्यवः स्ववः प्रवहारं स्वभते तत्व्यस्य सान्तिकमनेकार्थमवस्यतं च चिल्लां स्वयं शास्त्रण परिकमं निर्दा प्रयते तत्व्यस्य । २०।।

#### मापापं

इस मनुष्य की क्या होता है (ततः प्र०) अर्थात् उस अन्तर्यामी परमारमा की प्राप्ति और (अन्तराय) उस के अविचादि कंगरी तथा रोगक्य विकी का नाश हो जाता है वे विक्त नव प्रकार के हैं ॥ १०॥ (क्यापि) एक व्यापि अर्थात् धातुओं की विषमता से उबर अमदि पीडा का होना । (क्यापि) क्यापि अर्थात् सत्य कर्मी में अप्रीति । (तीसरा) (संशय) अर्थात जिस पदार्थ का निध्य किया चोहे उस का यथावत् ज्ञान न होना । (चीथा) (प्रमाद) अर्थात् समाधिसाधनी के प्रहेशा में प्रीति और उन का विचार यथावत् न होना। (पोचवां) (आल्म्य) अर्थात् शरीर और मन में आराम की इच्छा से पृक्षार्थ कोड बेठना (इटा) (अविश्वि) अर्थात् शरीर और मन में नितन और चेतन में जर्युद्धि करना तथा ईश्वर में यनीधार और अनीधार में ईश्वर में चेतन और चेतन में जर्युद्धि करना तथा ईश्वर में यनीधार और अनीधार में ईश्वर रमाव करके पृजा करना (आठवां) (अनविध्यत्व) अर्थात् समाधि की प्राप्ति की प्राप्ति न होना और (नववां) (अनविध्यत्व) अर्थात् समाधि की प्राप्ति होने पर भी उस में चित्त स्थिर न होना ये सम चित्त की समाधि होने में विद्येष अर्थात् उपासनायोग के समू हैं।। १४ ॥ अब इन के फल लिखने हैं (कुल्य दौर्य ०) अर्थात् उपासनायोग के रमू हैं।। १४ ॥ अब इन के फल लिखने हैं (कुल्य दौर्य ०) अर्थात् उपासनायोग के रमू होना थे सम् चित्त की समाधि होने में विद्येष अर्थात् उपासनायोग के रमू इस होना ये सम चित्त की समाधि होने में विद्येष अर्थात् उपासनायोग के रमू इस होना ये सम चित्त की समाधि होने में विद्येष अर्थात् उपासनायोग के रमू इस होना ये सम चित्त की समाधि होने में विद्येष अर्थात् उपासनायोग के रमू इस हो के कल लिखने हैं। इस्य दौर्य के अर्थात् उपासनायोग के रमू इस होना सम्बाद्ध होने सम्बाद्ध होने सम्बाद्ध होने सम्बाद्ध होने सम्बाद्य होने सम्बाद्ध होने सम्बाद्ध होने सम्बाद्ध होने स्थापित होने होने स्थापित होने स्था

मन का दुष्ट होना, शरीर के अवयवों का कंपना. श्वास और प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना जो कि चित्त को विद्यित कर देते हैं। ये सब क्लेश अशान्तचित्तवाले को प्राप्त होते हैं शांतचित्तवाले को नहीं और उन के छुड़ान का पुरुष उपाय यही है।। २०॥ कि (तत्प्रतिषेधा०) जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्मतन्त्व है उसी में प्रेम और सर्वदा उसी की आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है वही एक उन विद्नों के नाश करने को बच्चक्य शस्त्र है अन्य कोई नहीं इसलिये सब मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये कि जिस से वे सब विद्न दूर हो जांय। आगे जिस भावना से उपासना करने बाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता है सो कहते हैं।। २०।।

मैत्रीकरुणामुद्तिरापेक्षाणां सुखदुः खपुगयापुगयविषयाणां भावनाति धः मप्रसादनं ॥ २१ ॥ अ० १ पा० १ मृ० ३३ ॥ गा० तत्र सर्वप्राणियु सुससंभागा-पन्नेषु मैत्री भावयेत दः तितेषु करणां प्रयात्मकेषु मुदितां अपूर्वपशीलेषु पेक्षामेवमस्य भावयतः शुक्री धर्म उपजायते ततश चिल प्रसीद्ति प्रसन्न-मेकामं स्थितिपदं लभते ॥ २९ ॥ प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ २२ ॥ अ० १ पा० १ मृ० ३४ ॥ भाग कीष्ट्यस्य वायानां मिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषा-द्वमनं प्रच्छदंनं विधारणं प्राणादामः। नाभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पाद्येत॥ छद्नं भक्तितान्नवमनवत् प्रयत्ने न गरीरम्यं पारां बाह्यदंशं निस्मार्थ्यं यथाः शक्ति बहिरेव स्तम्भेनेन चिलस्य स्चिरता सम्पादनीया ॥ २२ ॥ योगाङ्गा-मुखानादशुद्धिकये ज्ञानदीमिराविवेकस्यातेः ॥ २३ ॥ अ० १ पा० २ म० २८॥ एषामुपासनायागांगानामनुष्टानाचरणाद्शुद्धिरज्ञानं प्रतिदिनं क्षीएं। भवति श्वानस्य च वृद्धियांवन्सीक्षमाहिभंवति ॥ २३ ॥(यमनियमामनपाणायामप्रत्याः हारधारणाध्यानसमाधये। उच्छाबङ्गानि)॥ २४ ॥ अ०१ पा०२ म० २०॥ तः ऋहिं सासन्धारत्येय ब्रह्म चर्या परिग्रहा यसाः ॥ २६ ॥ अ० १ पा० २ स्० ३० ॥ भा०(तत्राहिमा सर्वधा सर्वदा मर्वभूतानामनाभिद्रोहः)। उत्तरे च यमनिय-मास्तरमुलास्तत्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यते तद्यदातस्यका-रणायैत्रीपादीयन्ते (तथा चे। कम्) म खल्वयं त्रास्मणी यथा यथा व्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृत्ते भयो हिं सानिदाभयो निवर्तामान स्तामेवावदातकः पामहिसां करोति.) सत्यं ययार्थं वाङ्मनमे यथा हण्टं यथा-उनुमितं यथा मृतं तथा बाङ्ममधेति यस्य स्वयोधसङ्कास्तये बागुका सा भदि

न वंचिता श्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा सवैत् इत्येवा सर्वभूतोपकारार्थे प्रवृत्ता न भूतोप्रधाताय यदि चैवमप्यभिधीयभाना भूतोप्रधातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत् तेन पुग्यामासेन पुग्यप्रकृतिकष्केन कण्टन्तमः प्राप्नुयात् तस्मान्परीक्ष्य मर्वभूतिहतं सत्यं त्र्यात्)। स्तेयमग्रास्तपूर्व क-द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहाक्रपमस्तेयमिति)। ब्रह्मव-र्यं गुप्तेन्द्रियस्थोपस्यस्य संयमः विषयाणश्यानं नरक्षणक्षयमङ्गृहिसादोष-दर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः ॥ १४॥ एषां विवरण् भाकृतभाष्यायां वस्यते॥

### भाषार्थ

( मैत्री ) अर्थात् इस समार में जिल्ला मनुष्य आदि पार्का मुखी है उन सबी के साथ मित्रता करना । हुःखियौं पर कृपार्हाष्ट रखनी । पुगयानगर्थी के साथ प्रसन्नता । पापियों के साथ उपेचा अर्थात न उन के साथ प्रांति रखना और न वेर ही करना इस यकार के वर्तमान से उपासक के आहमा में सत्ययमें का प्रकाश और उस का मन स्थि-रता की प्राप्त होता है।। २२।। ( पण्युवंतर ) कैंसे सोजन के पीते किसी प्रकार से वशन हो जाता दे वेसे ही सीतर के वास की ग्रहर निकाल के मुख्यपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे, पूना धीरे र भीतर लेके पुनरिप ऐसे ही करें। इसी प्रकार बारंबार अध्याम करने से पांग उपामक के वश में हो जाता है और पांग के स्थिर होने से मन. मन के निधर होने से आहा। भी निधर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने प्राप्ता के बीच में जे। ज्यानन्द्रुप अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है उस के स्वरूप में मम्न हो जाना चाहिया। जैसे मन्ष्य जल में गोला मार कर अपर आता है फिर गोवा लगा जाता है इसी मकार अपने आतमा की परमेश्वर के बीच में बारंबार मन्त्र करना चाहिये ॥ २३ ॥ ( योगाङ्गानु० ) ऋषि जी अपाननायोग के आठ अंग लिखते हैं जिन के अनुष्ठान से अविद्यादि देशों का द्वय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत् मोत्त की प्राप्त हो जाता है।। २४॥ (यमनियमा०) अर्थात् एक ( यम ) दृष्या ( नियम ) तीसरा ( अप्राप्तन ) चौथा ( प्राणायाम ) पांचवां ( प्रत्याहार ) हुटा ( धार्णा ) सातवां ( ध्यान ) और त्र्याटवां ( समाप्ति ) ये सन उपासनायोग के अंग कहाते हैं और आठ अंगें। का भिद्धान्तरूप फन संयम है ॥२५॥ ( तत्राहिमा० ) उन आटी में से पहिला यग है सो पांच प्रकार का है एक (ऋहिसा) अर्थात् सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ विर होड़ के पेम श्रीति से

वर्तना। इसरा ( सत्य ) अर्थात् जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और पाने। तिसरा ( अम्तेय ) अर्थात् पदार्थ वाले की आज्ञा के विना िसी पदार्थ की हच्छा भी न करना इसी की चौरीत्याम कहते हैं। चौथा ( ब्रह्मचर्ध्य ) अर्थात् विद्या पहने के लिये वाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जिति दित्र होता और पच्ची सवें वर्ष से लेके अहतालीस वर्ष पर्य्यन्त विवाह का करना परस्त्री वेश्या आदि का त्यामना सदा अस्तुमामी होना विद्या को ठीक २ पर् के सदा पहीत रहना और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना। होना विद्या को ठीक २ पर् के सदा पहीत रहना और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना। पांचवां ( अपरियह ) अर्थात् विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होना, इन पांचों का ठीक २ अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बीया जाता है। इसरा अंग उपासना का नियम है जोकि पांच प्रकार का है। २०।।

ते तु - शीचसन्तीयतपःस्थाप्यायेश्वरप्रणियानानि नियमाः ॥ २६॥ अ०१ पा० २ सु० ३२॥ भी चं बाह्यमाभ्यः तरं च बाह्यं जलादिनाऽभ्यन्तरं रागद्वी पाऽसत्यादित्यामन च कार्यम् । संतीवः वर्मानुष्ठानेन सम्पक प्रम न्नता सम्पादनीया । तपः भदेव धर्मानुष्टानमेव कर्नाठ्यं वदादिसत्यशास्त्राः णामध्ययनाध्यापने प्रणवज्ञारी जा । ईश्वद्यप्रणिधानम् परमगुरवे परमेश्व-राय सर्वोत्मादिद्रव्यसमर्पणिनत्युपासनायाः पत्रच नियमा द्वितीयमङ् गम्॥ २६ ॥ अधाहि मा धर्मभ्य फलयु- अहि साप्रतिष्ठायां तत्सिनिधी वैरत्यागः॥ २१॥ अच सत्या चरणफलम् ॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयः न्वम् । २८ ॥ (अय चौरीत्यागणलम्) अस्तियप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थाः नम् ॥२१॥ (अय अद्याचरपाश्रवानुष्टानेन) यद्यभ्यते तदुच्यते - अस्मचर्यः प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३० ॥ (अथापियहफलमुख्यते) अपरियहस्थैर्यं जन्मकर्घतामं स्रोधः ॥ ३१ ॥ अय शोचानुष्ठानफलम् ॥ शीचात्स्वाङ्गजुगुण्सा परेश्संसर्गः॥ ३२ ॥ किंच सत्वशुद्धिसीमनस्य कार्ये न्द्रियजयात्मदशं नयोग्य-त्वानि च ॥ ३३ ॥ संतोषादनुत्तमसुखलामः ॥ ३४ ॥ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिसः यात्तपसः ॥ ३५ ॥ स्वाष्यायादिष्टदेवतासंब्रयोगः ॥ ३६ ॥ समाधिसिद्धिरी-इवरप्रणिधानात् ॥ ३०॥ योग० अ०१ पा०१ मृ० ३५। ३६ । ३० । ३८। 36 | 80 | 86 1 85 | 85 | 88 | 84 |

## **भाषा**र्थ

(पहिला) (शीच) अर्थीत् पवित्रता करनी, सो भी दी प्रकार की है। एक भीतर की खीर दूसरी बाहर की। भीतर की शादि धर्माचरण सलाभाषण विद्याभ्यास सत्संग त्र्यादि शुभगुर्णों के त्र्याचरण से होती है और बाहर की पर्किवता जल आदि से, शरीर स्थान मार्ग वस्त्र खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। (इसरा) (स-न्तोप ) जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुष्थि करके असल रहना और दास्त में शो-कात्र न होना किन्तु व्यालस्य का नाम सन्तोष नहीं है। ( सीसरा ) ( तक ) जिसे सीने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं वैसे ही आत्मा और मन को धर्मानस्य और शुभगुर्गी के आचरण रूप तप से निर्मत कर देना र चीथा ) ( स्वाच्याव ) अर्थात् मोच्चियाविधायक वेद शास्त्र का पट्ना पट्ना छोर ओंकार के विचार से ईएवर का निश्चय करना कराना और (पांचवां) (ईरवर्षणिधानम् ) अर्थात् सब सामध्ये, सब गुरा पारा आरमा और मन के प्रेममाव से आत्मादि सत्य द्वायों का ईश्वर के लिये समर्पण करना, ये पांच नियम भी उपासना का दनए। यह है। अद पांच यन और पांच नियमों के यथावत् अनुष्ठान का फल कहते हैं ॥ २६ ॥ ( अहि छप् ) अर्थात् जब ऋहिंसा धर्म निरचय हो जाता है तब उस पुरुष के मन से बेरगाय हुए जाता है किन्तु उस के सामने वा उस के संग से अन्य पुरुष का भी वैरमाव छट जाता है।। २०॥ (सत्यप॰) तथा सत्याचरण का ठीक २ फन यह है कि जब गनुःय निधाय करके केवल सत्य ही मानता बीलता और करता है तब बह जी ५ थींग्य काम करता और करना चाहना है वे २ सब सफन हो जाते हैं ॥ २० ॥ वेशित्याग करने से यह बात होती है कि ( अस्तेय ० ) अर्थात् नव मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है तक उस को सब उत्तम र पदार्थ यय। योग्य प्राप्त होने लगते हैं ऋोर चोरी इस का नाम है कि मालिक की आज़ा के विना अर्थन से उसकी चीन की कपट से वा द्विपाकर ले लेना ।। २८ ॥ ( ब्रह्मचर्य ० ) ब्रह्मचर्यसेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयम , रक्ल, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे. विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और परस्त्रीगमन आदि व्यभिचार को मन कमें बचन से त्याग देवे तब दो प्रकार का वीर्ष अर्थात् बल बद्रता है। एक शरीर का दूसरा बुद्धि का। उसके बद्दे से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में रहता है ॥ २० ॥ ( अपरिमहस्ये० ) अपरिमह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासांक से बचकर सर्वथा जितेन्द्रिय रहता है तब कौन हूं कहां से आया हूं और मुक्त की क्या करना चाहिये अर्थात् क्या काम करने से मेरा कल्यास होगा इत्यादि शुभ सुसी का विचार उस के मन में स्थिर होता है। ये ही पांच यम कहाते हैं। इन का पहरा करना उपासकों को श्रवश्य चाहिये ॥ ३१ ॥ परन्तु यमें। का नियम सहकारी कारण

है जो कि उपासना का दूसरा अंग कहाता है और जिस का साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता है सो भी पांच प्रकार का है। उन में से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है ( शौचाखां ) पूर्वांक दो प्रकार के शौच करने से भी जब अपना शरीर और उस के सब अवयव बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं तब औरों के शरीर की भी परीचा होती है कि सब के शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलान में घूणा अर्थान् संकोच कर के सदा अलग रहता है।। ३२ ॥ और उस का फल यह है-( किञ्च० ) अर्थात् शीच से अन्तः करण की युद्धि, मन की असलता और एकाअता, इन्द्रियों का जय तथा आत्म के देखन अर्थात् जानने की योग्यता प्राप्त होतो है तदनन्तर-॥ ६३ ॥ ( संतीपाद० ) अर्थात् पूर्विक संतोष से जो मुख भिलता है वह सब से उत्तम है और उसी की मोल्प्य कहते हैं ॥ ३४ ॥ (कायेन्द्रिय०) अर्थात् पूर्वोक्त तप से उन के शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के स्य से हह होके सदा रोगरहित रहती हैं तथा ॥ १५ ॥ (स्वाध्याय) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात् परमात्मा के साथ सन्प्रयाग अर्थात् सायका होता है किर परमेश्वर के अनुबह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि सत्याचरण पुरुषण्ये और प्रेम के संस्प्रयोग से जीव शीत्र ही गुक्ति को प्राप्त होता है तथा - ॥ ३६ ॥ ( समाधि ० ) पुर्वाक्तप्राणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाथि को प्राप्त होता है नथा-।। ५०॥

तत्र स्थिरसुलमासनम् ॥ ३०॥ अ० १ पा० र सृ० ४६ ॥ भा०- लद्यथा पद्वासनं बीरापनं भद्राभनं स्वस्तिकं द्वाहासनं गीवाश्रयं प्रश्यक्षं क्रीजनिवदनं
हस्तिनिवद्नमुष्ट्रानिपद्नं समागंस्थानं स्थिरसुलं यथासुलं चेत्वेतसादीनि ॥ ३०॥
पद्मासनादिकसासनं विद्ध्यात् यद्वा याहशीच्छा याहशमासनं कु
र्थात् ॥ ३०॥ ततो हुन्द्वानिभवातः ॥ अ० १ पा० २ सृ० ४०॥ भा०—
श्रीतोष्णादिभिहृँदैरामनजवाननाभिभृयते ॥ ३०॥ लहिसनमित प्रवासप्रवासयोगंतिविच्छेदः प्राणावामः ॥ ४०॥ अ० १ पा० २ सृ० ४०॥ भा०—
सत्यासनजये बास्तस्य वायोराचमनं श्वासः कीष्ठवस्य वायोनिस्सारणं प्रवासस्तयोगंतिविच्छेदः प्राणावामः ॥ ४०॥ अ० १ पा० २ सृ० ४०॥ आसनं सम्यक्
विद्वे कृति बान्धाभ्यन्तरममनशीलस्य वायोग्रीक्तवा शनीः अनैरभ्यासेन
जयकरणमथीत् स्थिरीकृत्य गत्यभावकरणं प्राणायामः ॥ ४०॥ स तु
वान्धाभ्यन्तरम्भवित्विकर्तं अकालसंस्याभिः परिदृष्टी द्वित्वस्यः ॥ ४१॥
अ० १ पा० २ सृ० ४०॥ भा०-यत्र प्रकासपूर्वको गत्यभावः स बान्धः

यत्र श्वामपूर्वकी गत्यभाव स आभ्यन्तरः तृतीवस्तम्भवृत्तिर्यन्त्रोभयाः भावः सकृत्प्रयताद्भवति यथा तप्तन्यस्तमुपले जलं वर्षतः संकोचमाप-द्यते तथा द्वयोर्धुगपद्रत्यभाव इति ॥ ४१ ॥ वालबुद्धिभाङ्गुल्यङ्गुल्टाभ्यां नासिका जिद्रमवस्थ्य यः प्राणायामः क्रियते स खलु शिष्टेस्त्याज्य एयास्ति किन्त्वत्र बाह्याभ्यन्तराङ्गेषु शान्ति गैथिल्ये सम्पाद्य सर्वाङ्गेषु यथावत् स्थि-तेषु सत्सु बास्यदेशं गतं प्राणं तत्रैव यथाशक्ति मंसध्य प्रथमो बास्यास्यः प्रा-सायामः कर्णाच्यः तथापामकैयौँ वास्ताहेशाद्रन्तः प्रविशति तस्याभ्यन्तर एव गथामिक निरोधः क्रियते स आभ्यन्तरी द्वितीयः सेवनीयः। एवं बा-स्याभ्यनतराभ्यामनुष्टिताभ्यां द्वाभ्यां कदाचिद्भधीर्युगयतसंरीचा यः क्रियते स स्तम्भ दत्तिस्तृतीयः प्राणायामेरऽभ्यमनीयः॥४०॥ बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ४१ ॥ अ० १ पा० २ मृ० ५१॥ । भा०-देशकालमंख्याभिर्वाद्यविषयः परिदृष्ट आक्षिण्तः तयाभ्यन्तरिवषयः परिहृष्ट आक्षिण्तत्रभयषा दीर्घसृक्षमः तत्पूर्वको नृभिजयात् क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्रत्थः प्राणायामस्तृतीयस्त् विष-यानालोबितो गत्यमावः सकृदारच्य एव देशकालसङ्ख्याभिः परिद्रुष्टे। दी-र्घमृष्टनञ्जत्र्यस्तु श्वामप्रश्वानयोतिषयावधारणात् क्रमेण अस्तित्रयाद्रभयाक्षेप-पूर्वको गत्यमालञ्चतुर्थः प्राणायान इन्ययं विधेव इति यः प्राणायान याक्षेपी स चतुर्थी गद्यते । तद्यया यदोद्राद्वाच्यदेशं प्रतिगन्तुं प्रयमक्षरी प्रवत्ते ते संतक्ष्य पुनः धास्त्रदेशं प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्तद्याः पुनश्च यदा धास्त्राष्ट्रेशादाम्यन्तरं प्रथमशागच्छेन्तमाभ्यन्तर एव पुनः पुनः यथाशकि गृहीत्वा तत्रैव स्तम्भदेत्स हितीयः ॥ एवं द्वयोरेतयोः ऋमेणाभ्यामेन गत्य-ातः क्रियते च चतुर्थः प्राणायामः । यस्तु खलु त्तीधोस्ति स नैव बाद्धा-भयनतराभयासस्यापेक्षां करोति किन्तु यत्र र देशे प्राणी। वर्षते तत्र तत्रैव सकृत्स्तम् मनीयः । यथा किमण्यञ्चतं हण्ट्वा मनुष्यञ्चकिता भवति तथैव का-घर्षेमित्यर्थः ॥ ४१ ॥

## भाषार्थ

(तत्र स्थिरः) अर्थात् जिस में मुखपूर्वक राशिर और आत्मा स्थिर हो। उस को आसन कहते हैं अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करे।। २ = 11 (तताद्वन्द्वाः) जब आसन हर होता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता है और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है।। २ ह।। (तिमान्सितिः) जो बायु बाहर से भीतर

को आता है उस को श्वास और जो भीतर से बाहर जाता है उस को प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उन के रोकने को प्राणायाम कहते हैं और यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है। १४०। (स तु बाह्या ०) अर्थात् एक बाह्य विषय दूसरा आभ्यान्तर विषय तीसरा स्तंभ- वृत्ति और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है। १४१। अर्थात् जो कि (बाह्याभ्यं ०) इस सृत्र का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकार से होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उस को बाहर ही रोक दे इस को प्रथम प्राणायाम कहते हैं जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उस को जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे इस को वृत्तरा प्राणायाम कहते हैं तीसरा म्तम्भवृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाल और न बाहर से भीतर लेजाय, किन्यु जितनी देर सुख से हो सके उस को जहां का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे और जब बाहर है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ र रोकता रहे और जब बाहर रो भीतर जावे तब उस को भीतर ही थोड़ा र रोकता रहे इस को बाह्याभ्यन्तराचेपी कहते हैं और इन चारों का अनुष्ठान इसलिय है कि जिस से चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे।। ४२।।

(ततः क्षीयते प्रकाशावरणप्)॥४२॥ अ० १ पा० २ मृ० ५२॥ एवं प्राणायानाभ्यासाद्यत्परभेशवरस्थान्तर्यासिनः प्रकाशे सत्यविवेकस्यावरणास्यमञ्चानसस्ति तन्त्रीयते क्षणं प्राप्नातीति ॥४२॥ किंच धारणासु च योग्यता मनसः
॥४३॥ अ० १ पा० २ मृ० ५३॥ भा०- प्राणायामाभ्यामादेव प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्येति वचनात् ॥ ४३॥ प्राणायामानुष्ठानेनीपासकानां मभमी ब्रह्मध्याने मभ्यग्योग्यता भवति ॥ ४३॥ अय कः प्रत्याहारः ॥ स्वविप्रयासम्प्रयोगे विश्वस्य स्वक्तपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ४४॥ अ०
१ पा० २ सृ० ५४॥ यदा नित्तं जितं भावति परमेश्वरस्मरणाखम्बनाद्विषयाम्वरे नैव गच्छति तदिन्द्रियाणां प्रत्याहारोऽर्थान्निरोधा भवति । कस्य
केपानिव यथा चित्तं परमेश्वरस्वक्तपस्यं भावति तथैवेन्द्रियाणयथ्यणांवित्ते
जिते सर्वनिन्द्रियादिकं जितं भवतीति विज्ञेयम् ॥ ४४॥ ततः परमावश्यतेचिद्रयाणाम् ॥ ४४॥ अ० १ पा० २ सू० ५५॥ ततस्वन्तन्तरं स्वस्वविषयासंप्रयोगेऽर्थात्स्वस्वविषयान्तिवृत्तौ सत्यानिन्द्रियाणां परमावश्यता यथावद्विजयो जायते स उपासको यदा यदेश्वरोपासनं कतुँ प्रवत्ते तदा तदैव
चित्तस्येन्द्रियाणां च वश्यत्वं कतुँ शक्नोतीति ॥४५॥ देशवन्ववित्तस्य चारणा

॥ ४६ ॥ अ०१ पा ० ३ सू० १ ॥ भा० नाभिचक्रे हृद्यपुग्हरीके सृष्नि ज्योति-विनासिकामे जिह्नाम इत्येवमादिषु देशेषु बाद्यो वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धा धारणा ॥ ४६ ॥ तम्र मन्ययैकतामता ध्यानम् ॥ ४० ॥ अ०१ पा०३ स० २ ॥ तस्मिन्देशेष्ण्येपालम्बनस्य मन्ययस्यैकतानता सहशः मवाहः मन्ययान्तरेण परामृष्टो ध्यानम् ॥ ४० ॥ तदेवार्थमात्रनिर्भातं स्वक्तः पश्चमिव समाधिः ॥ ४८ ॥ अ० १ पा० ३ मृ० ३ ॥ ध्यानसमाध्यारयं भेदः ध्याने मनसा ध्यात्ध्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृत्तिर्भवति समाधा तु परमेश्वरस्वकृषे तदानन्दे च मग्नः स्वकृष्णृत्य इव भवतीति ॥ ४८ ॥ त्रय-मेकत्र संयमः ॥ ४८ ॥ अ० १ पा० ३ सू० ४ ॥ भा० नद्तिन्द् धारणाध्यानसमा-धित्रयमेकत्र संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ॥४८॥ संयमध्वीपासनाया नवमाङ्गम्॥

## भाषार्थ

(इस प्रकार प्रागायामपूर्वक उपासना करने से आहमा के ज्ञान का त्रावरण अ-र्थात् दोंकने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे २ बढता जाता हैं। उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि ॥ ४३ ॥ ( किञ्च धारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोच्च-पर्यन्त उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बहती जाती है तथा उस से व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढता रहता है इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना ॥ ४४ ॥ ( स्वविषया० ) प्रत्याहार उस का नाम है कि जब पुरुष अपने मन की जीत लेता है तब इान्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है क्योंकि मन ही इ-ान्द्रियों का चलाने वाला है।। ४ x ।। (ततः पर० ) तव वह मनुष्य जितेन्द्रिय हो के जहां अपने मन को उहरना वा चलाना चाहे उसी में उहरा और चला सकता है फिर उसकी ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही शीति हो जाती है असत्य में कभी नहीं ॥ ४६ ॥ (देशबंद ) जब उपासना योग के पूर्वीक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं तब उसका छटा अंग धारणा भी यथावत् प्राप्त होती है । (धारणा ) उसको कहते हैं कि मन को चचलता से लुड़ा के नाभि, हृद्य, मस्तक, नासिका और जीभ के अप्रभाग श्रादि देशों में स्थिर कर के ओंकार का जप और उस का अर्थ जो परमेश्वर है उस का विचार करना तथा—॥ ४७ ॥ (तत्र प्र● ) धारणा के पिछे उसी देश में ध्यान

फरने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्याभी व्यापक परमेश्वर है उस के प्रकाश और श्रानन्द में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी श्रन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और झान में मस्न हो जाना इसी का नाम ध्यान है इन सात अंगें का फल समाधि है ॥ ४= ॥ (तदेवार्थ०) जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्निरूप हो जाता है इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आरमा को परमेश्वर के प्रकाशस्त्रस्य त्रानन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं।। ध्यान भौर समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनन्दसिरूप ज्ञान में आत्मा मम्न हो जाता है वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता जैसे मनुष्य जल में इबकी मार के थोड़ा समय मौतर ही रुका रहता है वैसे ही जी-वात्मा परमेश्वर के बीच में मम्न हो के फिर बाहर की आजाता है ॥ ४८ ॥ ( त्रयमे-कत्र ) जिस देश में धारणा की जाय उसी में ध्यान और उसी में समाधि अर्थात ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को संयम कहने हैं जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है ऋथीत् धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है उन में बहुत मुच्य काल का भेद रहता है। परंतु जब समाधि होती है तब श्रानन्द के बीच में बीनों का फल एक ही है। जाता है।। ५० ।।

# अथोपासनाविषयं उपनिषदां प्रभाणानि ॥

नाविरता तुश्वरितालाशान्ती नाममाहिनः नाधान्तयानिमा वापि प्रकानेनेनमाप्नुयात् । १। कठापनि० वर्त्ती० २ पं० २४ ॥ तपः श्रद्धेये स्युपवसन्त्यरपये शान्ता विद्वांमा मैक्यवर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजाः
प्रयान्ति यत्रामृतः म पुन्यो स्वर्ध्ययान्या ॥ २ ॥ मुग्ड० १ सं०२ पं० १९॥ अध्यदिमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुग्डशीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यद्नतस्तद्वेष्टर्यं तद्भाव विजिज्ञामित्रस्यमिति ॥ ३॥ तं चेद् ब्रूपुर्यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुग्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नत्राकाशः कि
तद्भ विद्यते यद्वेष्टर्यं यद्भाव विजिज्ञामित्यमिति ॥ ४ ॥ सश्च्याद्यावान्ता अयमाकाशस्त्रालानेपोऽन्तर्हद्य आकाश उमे अस्मिन्द्यात्राप्रथिवी
कातरेव समाहिते उभाविनव वायुव स्र्याचिन्द्रममावुभै। विद्यु स्नक्षत्राणि

यश्चास्येहास्ति यश्च नास्ति सर्धं तद्स्मिन् समाहितसिति ॥॥॥ तं चेट् वृयुरस्मिथ्रचेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व १ समाहित १ सर्वाक्षं च सृतानि सर्व च कामा
यदैनज्नरावाम्नोति मध्यः सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥६॥ स ब्रूणास्नास्य जरयेतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन् कामाः
समाहिता एष आत्माऽण्हतपाप्मा विजरो विमृत्युवि शोको विजिधत्सोऽपिपासः सत्यकासः चत्यसङ्कल्पो यथावेद्येह मजा अन्वाविश्वन्ति यथानुथासनं यं यमन्तमिक्शमा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रमागं तं तमेबोपजीवनित ॥ १॥ कान्दोग्योधनित मपात ।॥ मंत्र १। २। ३। ४। ४॥ अस्य सर्वस्य भाषायामिन्नायः मकाशित्यते ॥ सेथं तस्य परभेरवरस्योपासना द्विः
विधासित ॥(एका चतुः ।। दितीया नित्रुणा) चेति । तद्यथा ( सपर्यगाव्हुन्न०) वत्यस्मिन सन्त्रे शुक्रशुद्धमिति सगुणोपासनम् । अकाथमव्यासस्नाविरामित्यादिनिर्णुणोपासनं च। तथा एको देवः मर्वभूतेषु गृदः सर्वत्यापी सर्वमूतान्तरस्मा सर्वाध्यक्षः सर्वभृताधिवासः सक्षी चेता केवलो निर्णुणस्च ॥१॥

# भागार्थ

तक मनुष्य हुए वार्मों से अलग हो कर अपने यन को शानत और आहमा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा मीनर के अपहों को शुद्ध नहीं करता तब तक कितना ही पहें वा मुने उस को परमेश्वर की आमि कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ (तपः श्रद्धे ) जो मन्तृष्य धर्मोचरण से परमेश्वर की आमि कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ (तपः श्रद्धे ) जो मन्तृष्य धर्मोचरण से परमेश्वर और उस की आज्ञों में अत्यन्त प्रेम कर के अरग्य अर्थात् शुद्ध हृद्धकणी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं वे परमेश्वर के समीप वास कनरते हैं। जो लोग अर्थम के लोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेद्यादि सत्य विद्याओं में विद्वान् हैं, जो मिन्नाचर्य आदि कर्म कर के सन्त्यास वा किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुण वाले गनुष्य ( मूर्यद्वारेण ०) भाणहार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके ( विरणाः ) अर्थात् सब होतों से श्रूट के परमानन्द मोन्न को प्राप्त होते हैं जहां कि पूर्ण पुरुष सब में सरपूर सब से मुक्त ( अमृतः ) अर्थात् अविनाशी और निस में हानि लाम कभी नहीं होता ज़िसे परमेश्वर को प्राप्त हो के सद्य आनन्द में र- धि होते लाम कभी नहीं होता ज़िसे परमेश्वर को प्राप्त हो के सद्य आनन्द में र- धि होते समय इस सीति से क्षे कि ।। २ ॥ ( अथ यदित् ० ) क्युठ के नीचे दोनों स्तनों के बीन में और उद्दर के अपर ओ हत्यवेश हैं, जिस को ब्रह्मपुर अर्थात् परमेश्वर

का नगर कहते हैं उस के बीच में जो गर्त है उस में कमल के आकार वेशम श्रथीत् अवकाशरूप एक स्थान है और उस के बीच में जो सर्वशक्तिमान् परमात्मा बा-हर भीतर एकरस हो कर भर रहा है वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। इसरा उस के भिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है ॥ ३ ॥ और कदाचित् कोई पूछे कि ( तं चेद ब्रूयु० ) अर्थात् उस ह-दयाकाश में क्या रक्ला है जिस की खोजना की जाय तो उस का उत्तर यह है कि॥४॥ (स ब्रुयाद्या०) हृदयदेश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है और उसी हदयाकाश के बीच में मूर्घ्य आदि प्रकाश तथा पृथिवीलोक अगिन वायु सूर्य्य चन्द्र बिजुली और सब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं। जितने दीखने वाले और नहीं दीखने वाले पदार्थ हैं वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥ ५ ॥ (तं चेद त्रुयु॰) इस में कोई ऐसी शंका करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत और काम म्थिर होते हैं उस हदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उस के बीच में क्या बाक़ी रह जाता है कि जिस को तुम खोजने को कहते हो ! तो इसका उत्तर यह है।। ६॥ ( स त्र्यात् ) सुनो भाई! उस त्रह्मपुर में जो परिपूर्ण पर-मेश्वर है उस को न तो कभी बृद्धावस्था होती है, और न कभी नाश होता है, उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है कि जिस में सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं, वह ( अपहतपाप्मा ) श्रर्थात् सब पापों से रहित शुद्धन्तमाव ( विजरः ) जरा श्रवस्थारहित ( विशोकः ) शो करहित ( विजिवत्सोपि० ) जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता ( सत्यकामः ) जिस के सब काम सत्य हैं ( सत्यसङ्कल्पः ) जिस के सब संकल्प भी सत्य हैं उसी श्राकाश में प्रलय होने के समय सब पजा प्रवेश कर जाती हैं और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है इस पृथिक उवासना से उपासक लोग जिसर काम की जिस २ देश की जिस २ चेत्रभाग अर्थात् अवकाश की इच्छा करते हैं उन सब की वे यथावत प्राप्त होते हैं।। 🤛 ।। सो उपासना दो प्रकार की है एक सगुरा और इसरी निर्मुण उन में से ( स पर्श्यगा०) इस मंत्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात् जगत् का रचने वाला वीर्यवान् तथा शुद्ध कवि मनीपी परिभू श्रीर खयंभु इत्यादि गुणों के स-हित होने से परमेश्वर सगुगा है और अकाय अवगा अम्नावि० इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निर्भुगा कहाता है तथा ॥

एको देव इत्यादिसगुणोपासनम्, निर्गुणश्चेति वचनानिर्गुणोपासनम् तथा सर्वे द्वादिगुणैः सह वर्त्तं मानः सगुणः अविद्यादिक्रे शपरिमाणद्वित्वादिसं-स्याशब्दस्पर्शं रूपरसगन्धादिगुणेभ्यो निर्गतत्वानिर्गुणः। तद्यथा-परमेश्वरः सर्वेदयापी सर्वाध्यक्षः सर्वस्वामी चेत्यादिगुणैः सह वर्त्तं मानःवात् परमेश्वः रस्य सगुणोपासमं विज्ञेयम्, तथा से।ऽज्ञोऽर्थाज्जन्मरहितः (अव्रणः) छेदर-हितः । निराकारः । आकाररहितः । अकायः। शरीरसम्बन्धरहितः। तथैव रूपरसगंधस्पर्शसंख्यापरिमाणादयो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदमेवतस्य निर्गुणो-पासमं ज्ञातव्यम् । अतो देहधारणेनेश्वरः सगुणो अवति देहत्यागेन निर्गुणा- श्चेति या मृदानां कस्पनास्ति सा वेदादिशास्त्रप्रमाणविह्नु विद्वद्मुमविव- कद्भा चास्ति तस्मात्सक्जनैद्धंर्षयं रीनिः सद्भा त्याप्रयेति शिवस् ॥

#### भाषार्ध

(एको देवः०) एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुणा और (निर्मुणश्च०) इस के कह ने से निर्मुण समका जाता है तथा ईश्वर के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् शुद्ध सनातन त्यायकारी दयालु सब में व्यापक, सब का आधार मंगलमय, सब की उत्पत्ति करने वाला और सब का स्वामी इत्यादि सत्यमुणों के ज्ञानपूर्वक उपासना करने को समुणोपासना कहते हैं और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात आकारवाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात् शर्मर कभी नहीं धारता, अवण अर्थात् कि स में छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गन्धवाला कभी नहीं होता, जिस में दो तीन आदि संस्था की गणना नहीं बन सकती, जो लंबा चौड़। और हलका भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारणपूर्वक उस का स्मरण करने को निर्मुण उपासना कहते हैं। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहभारण करने से समुण और देहत्याग करने से निर्मुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की करणा सम्वन से समुण और देहत्याग करने से निर्मुण उपासना कहते हैं। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहभारण करने से समुण और देहत्याग करने से निर्मुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की करणा सम्वन से समुण और वेहत्याग करने से निर्मुण उपासना कहते हैं। हो अपासना करने से निर्मुण अपासना करने के कारण सम्जन लोगों को कभी न माननी चाहिये किन्तु सब को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करने रनी चाहिये ॥

इति संक्षेपती ब्रह्मोपासनाविधानम् ॥

# ऋथ मुक्तिविषयः संद्वेपतः

एवं परमेशवरापासनेनाविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुद्वविद्यानधर्मानु-व्यानाननित्रमां जीवा मुक्तिं प्राप्नोतीति ॥ अधात्र येग्नशास्त्रस्य प्रमाणा-नि तद्यया। अविद्यारिमतारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्रेशाः ॥१॥ अविद्याः सेत्रमुत्तरेषां प्रश्वप्तत्नुविच्छिननोदाराणाम् ॥ २ ॥ असित्यश्चिद्वः सामार्त्तने स्व सित्यश्चिद्धः साम्याद्विद्धाः ॥ ३ ॥ ह्यू व्यान्तर्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ४ ॥ सुद्धानुश्चयो रागः ॥ ४ ॥ दुः सानुश्चयो द्वेषः ॥ ६ ॥ स्वरमवाही विदुषाप तथाक्ष्रदोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ अं० १ पा० २ सू० २ – ए ॥ तद्धराग्याद्पि देग्यापाने हानन्तदृशेः कैवस्यम् ॥ अ० १ पा० २ सू० २५ ॥ तद्धराग्याद्पि देग्यश्चित्रये कैवस्यम् ॥ ए ॥ अ० १ पा० ३ सू० ४८ ॥ सत्त्वपुष्ठपयोः श्चितुः साम्ये कैवस्यम् ॥ ए ॥ अ० १ पा० ३ सू० ४६ ॥ तद्दा विवेकत्तिमनं के बस्यमाग्याशं वित्तम् ॥ ११ ॥ अ० १ पा० ३ सू० २६ ॥ (पुष्ठवार्थशृत्यानां गुणानां मितमसवः कैवस्य । ११ ॥ अ० १ पा० ४ सू० २६ ॥ (पुष्ठवार्थशृत्यानां गुणानां मितमसवः कैवस्यं स्वक्षपप्रतिष्ठा वा वितिशक्तिरिति। १२ ॥ अ० १ पा० ४ प्र० ३४ ॥ अष त्यापशास्त्रप्रभागानि ॥ दुःस्वत्रस्प्रवृत्तिः। प्रभाभ्यान्त्रानुत्तरात्रापये तद्नन्तरापायाद्पवर्णः ॥१॥ बाधनास्रक्षणं दुःसिन्ति। सामानुत्तरात्ररापये तद्नन्तरापायाद्पवर्णः ॥१॥ बाधनास्रक्षणं दुःसिन्ति। २ ॥ तदस्यन्तिविभाक्षो।पवर्णः ॥ ३ ॥ न्यायद् अ० १ आद्दनिक १ सू० २ । २१ । २२ ॥

#### भाषार्थ

इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश तथा अध्यम्भी चरण आदि द्वष्ट गुणों को निवारण करके शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुम गुणों के आचरण से आतमा की उल्लित करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अवहम विषय में प्रथम बोगशास्त्र का प्रमाण लिखते हैं। पूर्व लिखी हुई चिल की पांच वृत्तियों के यथावत् रें कने और मोच्न के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीच लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट हो जाते हैं। व क्लेश ये हैं (अविद्याः ) एक (अविद्याः ) दूसरा (अम्मिता) तीसरा (रागः ) चीथा (द्रेषः ) और पांचवां (अभिनिवेशः )।। १।। (अविद्यान्तेत्रः ) उन में से अस्मितादि चार क्लेशों और मिध्याभावणादि दोषों की माना अविद्या है जो कि मुद्ध जीवों को अंधकार में फता के जन्ममरगादि दुःखसागर में मदा दुवाती है; परन्तु जब विद्वान् और धर्मात्मा उपासकों की मत्यविद्या से अविद्या (विचित्रत्र ) अर्थात् हिन्नाभित्र होके (प्रमुत्ततुः ) नष्ट हो जाती है तब व बीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।। २।। अविद्या के लक्षण ये हैं (अनित्याः ) (अनित्यः ) अर्थात् कार्य (जो शरीर आदि स्थून पदार्थ तथा लोक लोकात्तर में नित्यवृद्धि तथा जो (नित्यः ) अर्थात् ईश्वर जीव जगत् का कारण किया कियावान् गुण गुणी चीर धर्म धर्मा है इन नित्य पदार्थ का कारण किया कियावान् गुण गुणी चीर धर्म धर्मा है इन नित्य पदार्थ का होना यह

श्रविद्या का प्रथम भाग है तथा ( अशुचि ) मल मूत्र आदि के समुदाय दुर्गन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में पावित्रबुद्धि का करना तथा तलाव, बावरी, कुंड, कुंब्रा श्रीर नदी आदि में तीर्थ श्रीर पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उन का चरगामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या त्रतों में भृख प्यास आदि दुःखों का सहना, स्परी इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जिलेन्द्रियता, सर्वोपकार करना, सब से प्रे-मभाव से वर्त्तना अंदि शुद्धव्यवहार और पदार्थी में अपवित्रवृद्धि करना यह अविद्या का दसरा भाग है तथा दुः व में मुखबुद्धि अर्थात् विषयतृष्णा, काम, कोध, लोभ, मोह, शोक, ईप्यों, हुए आदि दुःख रूप व्यवहारों में मुख मिलने की आशा करना, जितिन्द्र-यता, निष्काम, शम, संतोष, विशेक, शसकता, भेम, मित्रता आदि मुखरूप व्यवहारी में दुःख बुद्धि का करना यह अविद्या का तीसरा भाग है, इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि अ-श्रीत् जह में चेतनभाव श्रीर चेतन में जहभावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। यह चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु हो के उनको सदा नचाती रहती है परन्तु विद्या अर्थात् पूर्वोक्त अनित्य अशुनि दुःख और अनात्या में अ-ै नित्य अपवित्रता दुःख और अनात्मबुद्धि का **होना तथा नित्य** शुचि सुख **और** आत्मा में नित्य पवित्रता सुख और आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की विद्या है।(जब विद्या 🛇 से अविद्या की निवृत्ति होती है तब बन्धन के छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है) ।। ६ ॥ ( अस्मिता ) दूसरा वलेश ( अस्मिता ) कहाता है अर्थात् जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना अभिमान और अहद्वार से अपने को बड़ा समभाना इत्यादि व्यवहार की अस्मिता जानना, जब सम्यक् विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इस की निवात्ति हो जाती है तब गुणों के अहणा में राचि होती है।। ४॥ तीमरा ( मु-खानु० ) राग अर्थात् जो २ सुख संसार में साजात् मोगने में आते हैं उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोगमागर में बहना है इसका नाम राग है। अब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग वियोग संयोगवियोगान्त हैं अर्थात् वियोग के अंत में संयोग श्रीर संयोग के अन्त में वियोग तथा वृद्धि के अन्त में चय श्रीर चय के अन्त में वृद्धि होती है तब इस की निवृत्ति हो जाती है।। पा। (तुःखातु०) नाथा द्वेष कहाता है। अर्थात् जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर और उस के साधनों पर सदा कोषबुद्धि होना इस की निवृत्ति भी रागकी निवृत्ति से ही होती है।।६।।(खरसवा०)पांचवां ( अभिनिवेश ) क्लेश है जो सब पाणियों की नित्य आशा होती है कि हम सदैव श-

रीर के साथ बने रहें अर्थात् कभी मरें नहीं सो पूर्वजन्म के अनुभव से होती है और इस से पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है क्यों कि छोटे २ कृमि चीटी आदि जीवों को भी मरणका मय बराबर बना रहता है इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं जो कि विद्वान् मूर्ख तथा चुद्रजन्तुओं में भी बराबर दीख पड़ता है इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव परमेश्वर और प्रकृति अर्थात् जगत् के कारण को नित्य और कार्य-द्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जानलेगा । इन क्लेशों की शांति से जीवों को मोच-मुख की प्राप्ति होती है ।। ७ ।। (( तदभावात्० ) अर्थात् जव अविद्यादि क्लेशदूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं तब जीव सब बन्धनों और दुःखों से हूट के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥)=॥ ( नहुँगम्या० ) अर्थान् शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशों और दोपों का बीज जो अविद्या है उस के नाश करने के लिये यथा-बत् प्रयत्न करे क्योंकि उस के नाश के विना मोक्त कभी नहीं हो सकता ।। र ॥ तथा ( सत्वपुरुष ) अर्थात सत्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीर इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति होती है अन्यथा नहीं ।। १० ।। ( तदा विवेता० ) जब सब देखें से अलग हो के ज्ञान की श्रोर आत्मा सुकता है तब कैवल्य मोन्न धर्म के संस्कार से चित्त पिषपुर्ण हो जाता है तभी जीव की मोद्धा पाप होता है क्यों के जब तक बन्धन के कामी में जीव फसता जाता है तब तक उस की मुक्ति शाम होना असम्भव है।। ११ ॥ कैवल्य मोच्च का ल- । क्षा यह है कि ( पुरुषार्थ ) अर्थात् कारण के सत्व रज और तमागुण और उन के सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शृद्धि यथावत् हो के स्वरूपम-तिष्ठा जैसा जीव का तत्व है वसा ही म्यामाविक शाक्ति और गुणों से युक्त हो के शुद्ध-स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य व्यानन्द में जो रहना है उसी को कैवल्य मोद्य कहते हैं)॥ १२ ॥ अब मृत्तिविषय में मोतमाचार्य्य के कहे हुए स्याय-शास्त्र के प्रमाण लिखते हैं ( दुःखजनम० )(जब मिध्याज्ञान अर्थात् अविद्या नष्ट हो र जाती है तब जीव के सब दे। प नष्ट हो जाते हैं उसके पीछे ( प्रवृत्ति ० ) अर्थात् अर्धात् अन्याय विषयासक्ति आदि की वासना सब दूर हो जाती है उस के नाश होने से (जन्म) (अर्थात् फिर जन्म नहीं होता उस केन होने से सब दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाता है। दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्त में अर्थात् सब दिन के लिये परमात्मा के साथ आनन्द ही आनन्द भोगने को बाकी रहजाता है इसी का नाम मोक्ष है 🔃 १ ॥ ( बाधना० ) सब मकार की बाधा अर्थात् इच्छ।विधात श्रीर परतन्त्रता का नाम दुःख है।। २॥ ( तदत्यन्त ० ) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से जो सन दिन के लिये परमानन्द शत होता है उसी मुख का नाम मोन् है)॥ १॥ 🖟

# अथ वेदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि

अभावं वादरिराह खोवम् ॥ २ ॥ भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ २ ॥ द्वादशाह्यद्भयिषयं वादरायसोतः ॥ ३ ॥ अ०४ पा०४ सृ० १० । ११ । १२॥ > यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥ बुद्धिएच न विचेण्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥ १ ॥ तां योगमिति सन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणाम् ॥ अप्र-मत्तरता भवति योगो हि प्रभवाष्ययौ ॥२॥ यदा मर्वे प्रमुख्यन्ते कामा चेऽस्य हृदि श्रिताः ॥ अथ मन्योंऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समण्नुते ॥ ३ ॥ यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह यन्थयः ॥ अथ जन्योमृतो भवत्येतावद्नुशासनम् ॥ ४॥ कठी० बल्ली० ६ मं० ९० । ११ । १४ । १५ । देवेन चक्षुत्रा मनसैतान् कामान् पर्यम् रमते ॥ ५ ॥ य एते ब्रह्मलाके तं वा एवं देवा आत्मानमुपामते त- ४० स्माली वार्थ मर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः म सर्वार्थश्च लोकाना-प्नोति मुबां छेश्र कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य जानातीति ह प्रजापतिस-वाच प्रजापतिसवाच ॥ ६॥ यद्नतरापस्तद्ब्रस्य तद्मृतथं स आत्मा प्रजा-पते: सभां वेश्म प्रपद्यं यशी । हं भवामि ब्राह्मणानां यशो राजां यशो विशां यशौऽहमनुप्रापत्मि सहाहं यश्मां यशः ॥ १॥ छान्दीग्योपनिट प्रपा० ८ ॥ अणुः पन्था वितरः पुराणो माधंस्पृष्टो वित्तो अधैव ॥ तेन धीरा अपि-यन्ति ब्रह्मविद् उन्क्रम्य स्त्रंग लोकिमित्रे। विमुक्ताः ॥ ८॥ तस्मिञ्छ्क्रमुत नीलमाहः पिङ्गलं हरितं छोहितं च ॥ एष पत्था ब्रह्मणा हान्वितस्तेनैति ब्रह्मवित्ते जसः पुरायक्तव ।। १। प्राणस्य भाणमुत चक्षुयश्चक्षुमत स्रोत्रस्य श्रोठामनस्यान्नं मनमो ध मनो निदुः ॥ ते निचिवपुत्रेन्त पुराणमण्णं मनसै-वाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन ॥ १०॥ मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य दह ना-नेव परयति ॥ मनसैवानुद्रव्टव्यमेतद्रपमेयं ध्रुवम् ॥ ११॥ विरजः पर आका-शात् अन आत्मा महाधुवः ॥ तमेव घीरी विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ॥ १२ ॥ श्रा० कां० १४ अ० १॥

## भाषार्थ

श्रव व्यासोक्त बेदानतदर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का खरूप और लक्षण लिखा है सो आगे लिखते हैं ( श्रभावं० ) व्यास जी के पिता जो बादिर श्राचार्थ्य भे उनका मुक्तिविषय में ऐसा मन है कि जब जीव मुक्तदशा को पास होता है तब

बह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मे। च में रहता है और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थों का ऋभाव हो जाता है ॥ १ ॥ तथा ( भावं जैमिनि॰ ) इपी विषय में व्यास जी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे उनका ऐसा मत है कि जैसे मोत्त में मन रहता है वैसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और इन्द्रियों की शुद्धशाक्त भी बराबर बनी रहती है क्योंकि उपानेषद् में ( स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा + भवति ) इत्यादि वचनों का प्रमाण है कि मुक्त जीव सङ्गल्यमात्र से ही दिव्य शरीर रच लेता है और इच्छामात्र ही से शीव छोड़ भी देता है और शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है।।२। (द्वादशाह०) इस मुक्तिविषय में वादरायण जो व्यासर्जा थे उन का ऐसा मत है कि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं अर्थात् क्लेश अज्ञान और अशुद्धि आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है और परमानन्द ज्ञान शुद्धता आदि सब सत्यगुर्णों का भाव बना रहता है। इस में त्रष्टान्त भी दिया है कि जैसे वानपस्थ श्राश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि वत करना होता है उस में थोड़ा भोजन करने से दुाधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से दुाधा का कुछ भाव भी बना रहता है इसी प्रकार मोचा में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समक लेना इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास्त्र में किया है ॥ ३ ॥ अब मुक्तिविषय में उपनिषद्कारी का जो मत है सो भी अपने लिखत हैं कि (यदा पत्रचाव०) अर्थात जब मन के सहित पांच ज्ञानिन्द्रिय परमधर में स्थिर हो के उसी में सदा रमण करती हैं और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती उसी की परमगति अर्थात् मीन कहते हैं ॥ १ ॥ ( तां योग ० ) उसी गति अर्थात् इन्द्रियों की शुद्धि चौर स्थिरता को बिद्वान् लोग योग की धारणा मानते हैं जब मन्द्य उपासनायोग से परमेश्वर की प्राप्त होके प्रमादरहित होता है तभी जानी कि वह मोल को प्राप्त हुआ। वह उपासनायोग कैसा है कि प्रभव अर्थात् शुद्धि और सत्यगुणों का प्रकाश करनेवाला तथा (अप्ययः) अर्थात् सब अशुद्धि दोषों और असत्य गुणों का नाश करने बाला है इसलिये केवल उपासना योग ही मुक्तिका साधन है ॥ २ ॥ ( यदा सर्वे० ) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग हो के शुद्ध हो जाता है तभी बह अमृत अर्थात् मोच्च को भाप्त होके आनन्दयुक्त होता है (प०) ्क्या वह मोक्तपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष है ! क्या वह किसी एक ही जगह में है वा सब जगह में ! ( उत्तर ) नहीं महा जो सर्वत्र ज्यापक हो रहा है वहीं मोखपद कहाता है और मुक्त पुरुष उसी मोक्त को भास होते हैं ॥ ३ ॥ तथा ( यदा सर्वे • ) जब जीव की भविद्यादि बन्धन की सब गाउँ दिन्न भिन्न हो के दूर जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त

होता है।। ४ ॥ (प्र०) जब मोक्त में शरीर और इन्द्रियां नहीं रहतीं तब वह जीवा-त्मा व्यवहार को केसे जानता और देख सकता ? ( उत्तर ) ( देवेन० ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामी को देखता और भोगता हुआ उस में े सदा रमण करता है क्योंकि उस का मन और इन्द्रियां प्रकाशरूप होजाती हैं।। ५।। (प्र०) वह मुक्तजीव सब सृष्टि में वृमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है ? ( उ० ) ( य एते ब्रमलोके ० ) जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रमलोक अर्थात् परमेश्वर को प्राप्त होके और सब के आत्मरूप परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय से रहते हैं; इसी कारण से उन का जाना आना सब लोकलीकान्तरों में होता है, उन के लिये कहीं रुकावट नहीं रहती और उन के सब काम पूर्ण होजाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता इसलिये जें। मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर की सब का आत्मा जान के उस की उपासना करता है वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओं की प्राप्त होताहै, यह बात प्र-जापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता है ॥ ६ ॥ पूर्व प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मोस्त की इच्छा सब जीवों की करनी चाहिये ( यदन्तरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है उमी की बहा कहते हैं और वही अमृत अर्थात् मोस्वरूप है और ें जैसे बह सब का अन्तर्यामी है वैसे उस का अन्तर्यामी कोई भी नहीं किन्तु वह अपना श्रन्तर्यामी आपही है। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्तिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त होऊं और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान बाह्मण हैं उनके बीच में ( यश: ) अर्थात् कीर्चि की प्राप्त होऊं तथा ( राज्ञाम् ) चत्रियों ( विशाम् ) अर्थात् व्यवहार में चतुर लोगों के बीच में यशसी हो अं। हे परमेश्वर में की तियाँ का भी की तिरूप हो के आप की प्राप्त हुआ चा-हता हं आप भी कृपा कर के मुक्त को सदा अपने सभीप रिविये ॥ ७ ॥ अब मुक्ति ८ के मार्ग का खरूप वर्णन करते हैं ( अग्रा पन्था ० ) मुक्ति का जो मार्ग है सो अग्रु अर्थात् अत्यन्त सुचम है ( वितरः ) उस मार्ग से सब दृःखें के पार सुगमता से पहुंच जाते हैं जैसे हट नौका से समुद्र की तर जाते हैं तथा (पुराणः) जो मुक्ति का मार्ग हैं बह प्राचीन है दसरा कोई नहीं मुक्त को (स्पृष्टः) वह ईश्वर की क़ुपा से प्राप्त हुआ है उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष और दुःखों से हूट हुए ( भीराः ) े श्राभीत् विचारशील श्रीर बद्धवित् वेदविद्या श्रीर परमेश्वर के जाननेवाले जीव (उत्कम्य) अर्थात् अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दु:खाँ का उछड्धन करके ( म्बर्गलोकं० ) मुखल-रूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ॥=॥ (तस्मिचहुकः) श्रर्थात् उसी मोत्तपद में (शुक्ल) श्वेत ( नील ) शुद्ध पनश्याम ( पिक्रल ) पाँचा श्वेत ( हरित ) हरा स्पीर ( नोहित )

लाल ये सब गुग्गवाले लोक लोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, यही मोच्निका मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पींश्वे प्राप्त होता है उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला तथा (तैजसः) शुद्ध ख्रूष्ट्य और पुग्य का करने वाला मनुष्य मोज्ञमुख को प्राप्त होता है अन्य प्रकार से नहीं ॥ १ ॥ (प्राग्यस्य पाग्य०) जो परमेश्वर प्राग्य का प्राग्य, चल्लु का चल्लु, श्रोज का श्रोज, अल का अल और मन का मन है उस को जो विद्वान निश्चय करके जानते हैं वे पुरातन और सब से श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोज्ञमुख को प्राप्त होने आवन्द में रहते हैं (नेह ना०) जिस मुख में किंचित् भी दुःख नहीं है ॥ १०॥ (मृत्योः स मृत्यू०) जो अनेक ब्रह्म अर्थात् दो, तीन. चार, दश, बीस, जानता है वह अनेक पदार्थी के संयोग से बना जानता है वह वारवार मृत्यु अ-र्थात् जनमारगा को प्राप्त होना है क्योंकि वह ब्रह्म को मन से ही देखना होता है क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी-सृज्य है जो सब में स्थिर है उस को मन से ही देखना होता है क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी-सृज्य है जो सब में स्थिर है उस को मन से ही देखना होता है क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी-सृज्य (अजः) प्रश्रीत जनमरहित और महाधुव अर्थात् निश्चल है ज्ञानी लोग उभी को जान के अपनी वृद्धि को विशाल करें और वह इसी से ब्रह्मण कहाता है ॥ १२ ॥

्र् सहोवाच । एतर्ह तद्करं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलमनगवह्रस्वम् रीर्घमलीहितमस्तेहमक्छायमतमीऽवाय्वनाकाशमसमह गुनस्पर्णमगन्थसरमम्बनुष्कमश्रीत्रमवागमनीऽतिज्ञक्तमप्राणममुखमनामागीत्रमजरममरमभयममृतमरजीऽशब्दनविवृत्तममं वृत्तमपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यं न तद्श्रीति
कश्चन न तद्श्नीति कथन ॥ १३ ॥ १० कां० १४ अ० ६ कं० ८ ॥ इति
मुक्तीः प्राप्तव्यस्य कीक्षश्चरत्यस्य मधिदानन्द्रादिलक्षणस्य परश्चमणः प्राप्तया
जीवन्मदासुखी भवनीति बीध्यम् ॥

# अथ विदिक्रममाणम्

यं यज्ञन दक्षिणया समन्ता हन्हंग्य सुन्यमसृत्वमान्ता। नेभ्यो भ्रतमंतिरमा वा अस्तु यानं गुर्ग्णात गान्वं मुन्धमः ॥१॥ ऋं अ०५ अ०२ व०१। मं०१॥ स नो वन्धुर्जिन्ता स विधाता धार्मा-नि वेद सुवनाति विश्वां। यत्रं देवा श्रम्नमानकानास्तृति धार्म-सुर्धांग्यन्त ॥२॥ यज्ञ० अ० ३२ मं०१०॥ अविद्यास्मितेत्यारम्यार्थ्यं रयन्तेत्यन्तेन मोझस्बक्षपनिक्षपणमस्तीति वेदि-तव्यम् । एवामर्थः प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते ॥

# भाषार्थं त्रराकार्शनियों का विस्पत

(स होवाच ए०) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गि ! जो परब्रह्म नाश, स्थूल, सूच्म, लघु, लाल, चिक्कन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, संग, शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस, नेत्र, कर्रा, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, श्राकार, वि-कारा, संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य अर्थात् बाहर, इन सब दोप और गुर्गो से र-हित मोचलक्रप है। वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता और न कोई उस को मूर्त द्रव्य के समान प्राप्त होता है क्योंकि वह सब में परिपूर्ण सब से अलग अद्भव खरूप परमेश्वर है उस की पाप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता। (जैसे मूर्च द्रव्य को चलुरादि इन्द्रियों से सालात् करसकता है क्यें। के वह सब इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का आत्मा है) तथा ( ये यज्ञेन.) अर्थात् पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ और आहमादि द्रव्यों की परमेश्वर की दिल्लिणा देने से वे मुक्त लोग मोद्य सुख में प्रसन्न रहते हैं ( इन्द्रस्य ) जो परमेश्वर की सख्य अर्थात् भित्रता से मोद्यमाव को प्राप्त हो गये हैं उन्हीं के लिये भद्र नाम सब मुख नियत किये गये हैं (ऋकिरसः) अ-र्थात् उन के जो प्राण हैं वे ( सुमेधसः ) उन की बुद्धि को अत्यन्त बहाने वाले होते हैं और उस मोक्तपाप्त मनुष्य को पूर्व मुक्त लोग अपने समीप आनन्द में रख लेते हैं ) श्रीर फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को श्रीतिपूर्वक देखते और मिलते हैं (स नो बन्धु • )(सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्वर हमारा बन्धु । अर्थात् दुःख का नाश करने वाला ( जनिता ) सब मुर्खो का उत्पन्न और पा-लन करने बाला है तथा वहीं सब कामी का पूर्णकर्चा और सब लोकों को जानने बा-ला है कि जिस में देव अर्थात् बिद्वान् लोग मोत्त को प्राप्त होक सदा आनन्द में रह-ते हैं और वे तीसरे धाम श्रथीत् शुद्ध सत्व से सहित होके सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं)॥ २ ॥ इस प्रकार संदेत से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन करिया और कुछ आगे भी कहीं २ करेंगे सो जानलेना। जैसे ( वेदाहमेतं ) इस मन्त्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है ॥

रति सक्तिविषयः संक्षेपतः॥

# ऋथ नौविमानादिविद्याविषयस्संक्षेपतः

तुग्रों ह भुज्युमेश्विनोद्मेषे रियं न किर्चनममूवां ग्रवाहाः । तमूह्युर्नाभिरात्मन्वतिभिरन्तरिच्युद्धिरपोदकाभिः ॥ १ ॥ तिस्रः चयुत्तिरहातित्रज्ञिनिर्मात्मा भुज्युमृह्युः पत्नकः । समुद्रस्य धन्वं- ब्राईस्यं पारे विभीरथैः ज्ञतपद्धिः षडंइवैः ॥ २ ॥ ऋ० ग्र० १ । ग्र० न ० ८ मं० ३ । ४ ॥

#### भाष्यम्

एषामिमायः। तुम्री हैत्यादिषु मन्त्रेपु शिल्पविद्या विधीयत इति (तु-यो ह०) तृजिहिं साबलादानिकेतनेषु । अस्माद्धातीरीणादिके रक्ष्मत्यये कृते तुप्र इति पदं जायते । यः कित्रद्धनाभिलापी भवेत् स (रिवं) ध-नं कामयमानो ( भुज्युं ) पालनभीगमयं धनादिपदार्थभोगमिचछन् विजयंच पदार्थविद्यया स्वाभिलापं प्राप्नुयात्। म च ( अश्विना ०) पृथिवीनयैः काष्ठलोष्टादिभिः पदार्थैर्नावं रचितवाऽन्निजलादिप्रयोगेण ( उदमेघे ) सः मुद्रे गमयेदागमयेच तेन द्रव्यादिसिद्धिं साधयेत्। एवं कुर्वन् न कश्चिन् ममुवान् योगक्षेमिवरहः सन् न मरणं कदाचित् प्राप्नोति कुतः तस्य कृतपुरुषार्थत्वात् अती नावं ( अवाहाः ) अर्थात् समुद्रे द्वीपान्तरगमनं प्रति नावी वाहना वहने परमप्रयतं न नित्यं कुर्यात् । की साध्यित्वा ( अश्विना ) द्वीरिति द्योतनात्मका निववोगेण पृथिव्या पृथिवीमयेनाथस्तां मुरस्तिथातुकाष्ठादिः मयेन चेयं क्रिया साधनीया । अश्विनी गुवां ती माधिता ही नावादिकं यानं ( कह्युः ) देशान्तरममनं सम्यक्षुस्तेन प्रापयतः । पुरुषव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरूवस्थाने मध्यमपुरूषप्रयोगः । कथंभृतैर्घातैः ( नीभिः ) समुद्रे गमना-गमनहेतुक्रणभिः। ( आत्मम्बतीभिः) स्वयं स्थिताभिः ( स्वात्मीयस्थिता-भिर्वा । राजपुरुषेठर्यापारिभिद्य मनुष्टीव्यं बहाराथं समुद्रमार्गेण तासां गमना-गमने निरुषं कार्यो इति शेषः । तथा तास्यामुक्तप्रयवास्यां भूयांस्यन्यास्य-वि विमानादीनि साधनीयानि । एवमेव ( अन्तरिक्षप्रक्तिः ) अन्तरिक्षं प्रति गन्तुभिर्विमानास्ययानैः साथितैः सर्वैमंनुष्यैः परमैश्वर्यसम्यक् प्रापणीयम्॥

युनः कथम्भूताभिनौभिः ( अपादकाभिः ) अपगतं दृरीकृतं जललेपा यासां ता अपीद्का नावः। अर्थात् सञ्चिक्कनास्ताभिः। उद्रे जलागमनरहिताभिश्व समुद्रे गमनं कुर्यात्त्रथेव भूयानेभूं मे। जलयानेजंले अन्तरिक्षयानेश्वान्तरिक्षे चेति त्रिविधं यानं रचयित्वा जलभूम्याकाशगमनं यथावत्कुर्यादिति ॥१॥ अत्र प्रमाणम् । अयाता द्युस्याना देवतास्तासामश्विना प्रथमगामिना भव-ताऽश्विनी यद व्यष्टनुवाते गर्व रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्योऽष्ट्वैरश्विनावित्यी-र्णवाभस्तत्काविवनी द्यावापृथिवयावित्येकेऽहारात्रावित्येकेमृय्यांचन्द्रमसाः वित्येके ॥ निरु अ० १२ खं १॥ तथात्रिनी चापि भत्तारी जर्भरी भत्तारा-वित्मर्थरतुर्फरीतू इन्तारी।। उदम्य ने बेत्युदक्जे इव रते सामुद्रे।। निरु० अ० ३ खं० ५॥ एतै: प्रमःगीरेतित्सध्यति वायुजलाग्निपृथिवीविकारकलाकीः-शलसाधनेन त्रिविषं यानं रचनीयमिति॥ १॥ (तिस्रः सपिस्त्राहा०) कथ-म्भूतैनांवादिभिः तिस्तभी रात्रिभिक्तिभिदिं नैः। (आद्रस्य) जलेन पूर्णस्य समुद्रस्य तथा ( घन्त्रनः ) स्थलस्याननरिक्षस्य पारे ( अनिव्रमद्भिः ) अस्य-न्तवेगवज्ञिः पुनः कथम्भूतैः (पतङ्गैः ) प्रतिपानं वेगेन गन्तुभिः। तथा (त्रिभीरचैः) त्रिभी रमणोयसाधनैः (शतपद्भिः) शतेनासंख्यातेन वेगेन पर्भयां यथा गण्छेत्ताद्वशीरत्यन्तवेगविदः ( पडश्वैः ) षडश्वा आशुगमनहे-तवा यन्त्राग्यन्निस्थानानि वा येषु तानि षडश्वानि तै: ण्डश्वैर्यानेस्त्रिषु मार्गेषु सुखेन गन्तरपमिति शेषः। तेषां यानानां सिद्धिः केत दूरुयेण भवती-ह्यबाह ॥ ( नामत्या ) पूर्वोक्ताभ्यामित्रभ्याम् । अत्युवेशकः नामत्यौ द्याः वापृथिठया तानि यानानि ( जहपु: ) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मभ्यमः। प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात् अत्र प्रमाणम् । टयत्ययेग बहुलम्। अष्टा-अयाग्याम् । अ०३ पा० १ अत्राहः महाभाष्यकारः ॥ सुनिङ्पग्रहास्डिङ्गनरा-मां कालहलचस्वरकत्यकां च। व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेयां सीपि च सि-भ्यति बाहुलकेनति सहाभाष्यप्रामाययात ॥ तावेव नासत्याविश्वनी सम्यग् सानानि वहत इत्यत्र सामान्यकाले लिड्बिधानातः अह्युरित्युक्तम् । तावेब तेषां यानानां मुख्ये साधने स्तः॥ एवं कुर्वता भुज्युमुत्तमसुखर्भीगं प्राप्नुय-नांन्यचेति॥२॥

# भाषार्थ

अब मुक्तिं के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरित्त में शीघ चलने के लिये यानविद्या कितते हैं जैसी कि वेदों में लिखी है ( तुओ ह० ) तुजि धातु से रक मत्यय करने से

तुम शब्द सिद्ध होता है उस का अर्थ हिंसक, बलवान्, महरा करने बाला और स्थान वाला है को कि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में वर्तमान हैं जो राज़ को हनन करके अ-पने विजय बल और धनादि पदार्थ और जिस २ स्थान में सवारियों से अत्यन्त मुख का प्रहरा किया चाहै उन सर्वों का नाम तुम है ( रियं ) जो मनुष्य उत्तमविद्या पुवर्रा आदि पदार्थी की कामनावाला है उस का जिन से पालन और भोग होता है उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए पकारों से पूर्ण करे ( श्रिधिना ) जो कोई सौना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थी से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रच के उन में अनि वायु और जल आ-दि का यथावत प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के लिये ( उदमेषे ) समुद श्रीर नदी श्रादि में ( अवाहाः ) श्रावे जावे तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति हो-ती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है वह ( न कश्चिन्ममृतान् ) पदार्थों की प्रा-प्ति और उनकी रज्ञासहित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता क्योंकि वह पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता। वे नौका आदि किन को सिद्ध करने से होते हैं अ-र्थात् जो अनि वायु और पृथिन्यादि पदार्थों में शीव्रगमनादि गुगा और अधि नाम से सिद्ध हैं वेही यानों को धारण और पेरणा अदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुए नाव विमान और रथ अर्थात् भूमि में चलने वाली सवारियों काँ ( ऊह्थू: ) जाना आना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में मुख से हो-ता है [ यहां पुरुषव्यत्यय से ( ऊहतुः ) इस के स्थान में ( ऊहथुः ) ऐसा प्रयोग कि-या गया है ] उन से किस २ प्रकार की सवारी सिद्ध होती हैं सो लिखते हैं (नीभि:) श्रर्थात् समुद्र में सुख से जाने माने के लिये श्रत्यन्त उत्तम नौका होती है ( श्रात्मन्ब-र्ताभिः ) जिन से उन के मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते रहें, व्यवहारी और राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में जावें आवें तथा ( अन्तारिक्ष प्रीद्भः ) अभीत् जिन से आकाश में जाने आने की किया सिद्ध होती है, जिन का नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है तथा ( अपोदकानिः ) वे सवारी एसी शुद्ध और विक्रन होनी चाहियें जो जलमें न गलें और न जलदी दूटें फूटें। इन तीन प्रकार की सवारियों की बो रीति पहिले कह आये और जो आगे कहेंगे उसी के अनुसार बगबर उन को सिद करें। इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा है सो देख सेना। उस का अर्थ यह है ( अधातातुस्थाना दे० ) बागु और अस्नि आदि का नाम अश्वि है क्योंकि सब पदार्थी में धनक्र वस्त करके वायु और वियुत् रूप से अभिन ये दोनों ब्यास हो रहे हैं। तथा जल और

अगिका नाम भी अधि है क्योंकि अगि ज्योति से युक्त और रस से युक्त हो के व्याप्त हो रहा है। ( अक्षे: ) अर्थात् वे वेगादि गुणों से भी गुक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो वे वायू अग्नि और जल से उन को सिद्ध करें यह और्यावाभ भावार्य का मत है। तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत है कि अनि की ज्वाला और पृथिवी का नाम आधि है। पृथिवी के विकार काष्ठ और लोहा आहि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण सवारियों वा श्रन्य कारीगरियों में किये जाते हैं तथा कई ऐक विद्वानों का ऐसा मत है कि ( अहे।रात्री ) अर्थात् दिन रात्रिका नाम अधि है क्योंकि इन से भी सब पदार्थी के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं अर्थात् जैसे शरीर और अोपि आदि में वृद्धि और ज्ञय होते हैं इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जानने वाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि ( सुर्थाचन्द्रमसी ) सूर्य्य और चन्द्रमा को अग्नि कहते हैं क्योंकि सूर्य और चन्द्रमा के आकर्षणादि गुर्णों से जगत् के पृथिबी आदि पदार्थों में संयोग वियोग वृद्धि स्वय आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। तथा ( अर्भरी ) और ( तुर्फरीगू ) ये दोनों पूर्वोक्त श्राधि के नाम हैं (जर्भरी ) अर्थात् विमान आदि सवारियों के धारण करने वाले और ( तुर्फरीतू ) अर्थात् कंलायन्त्रीं के हनन से बायु अग्नि जल और पृथिवी के युक्तिपूर्वक भवोग से विमान आदि सवारियों का भारण पोषण और वेग होता है । जैसे घोडे और बैल चाबुक मारने से शीप्र चलते हैं वैसे ही कलाकौशल से धारण और वायु आदि को कलाओं करके पेरने से सब मकार की शिल्पविद्या सिद्ध होती है। ( उदन्यजे ) धर्मात् वायु अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में मुख करके गमन हो सकता है ॥ १॥ (तिमः सपिकः)। नासत्याः। जो पूर्वोक्त अश्व कह आये हैं वे ( भु-ज्युमृह्यू: ) अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं क्योंकि जिन के बेग से तीन दिन रात में ( समुद्र ) सागर ( धन्वन्० ) आकाश और भूमि के पार नौका विमान और रथ करके ( त्रजाद्रिः • ) मुलपूर्वक पार जाने में समर्थ होते हैं ( त्रिभीरथैः ) अर्थात पूर्वीक श्रीन प्रकार के बाहनों से गमनागमन करना चाहिये तथा ( षडरवै: ) हुः अस्य अर्थात उन में अनि और जल के छः घर बनाने चाहियें जैसे उन यानी से अ-नेक मकार के गमनागमन हो सके तथा ( पत्रके: ) जिन से तीन मकार के मार्गों में यथायत् गमन हो सकता है ।। २ ॥

<u>श्रमार्ग्य</u> तर्वारयेषायनास्थाने संप्रभूषे संसुद्रे । यदंशिवना कर्षं भुज्यमस्त श्रातारियां नार्वमातस्थिवांसम् ॥ १॥ यमेशिवना द्वं श्वेतमश्वं म्घारवां य शश्वदित् व्यक्ति। तर्वा द्वावं मिहे कि सिं न्यं भूत्पेदो वाजी सदामि इत्यों ह्या ॥ ४॥ ऋ० ऋ•१ ऋ०८ व०६। मं०५।१॥

#### भाष्यम्

हे मनुष्याः पूर्वोक्ताभ्यां प्रयक्षाभ्यां कृतसिद्धयानैः ( अनारम्भसे ) आ-लम्बर्हिते (अनास्याने ) स्थातुमशक्ये (अयभग्रे ) हस्तालम्बनाविद्यमाने ( समुद्र ) समुद्र बन्त्याची यश्मिन् तस्मिन् जलेन पूर्वे । अन्तरिक्षे वा का-रमंसिद्ध्यार्थं युक्ताभिगं नतव्यमिति । अश्विमा अहशुभं ज्यु मिति पूर्ववद्विष्ठेः यम् । तद्यानं सम्यक् प्रयुक्ताभ्यां ताभ्यामध्यभ्यां ( अस्तं ) सिप्तं चालिनं स-म्यक् कार्यं साधयतीति ॥ कथम्भूतां नावं समुद्दे चालयेत् ( शतारित्राम्) शतानि अरित्राणि लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्भनार्थानि गा-ध्यक्षार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शनारित्रां एवसेव शतारित्रं भूमणकाश-विमानं प्रति योधनीयं तथा तदेतत् चिविधं वानं शतकलं शतबन्धनं शतस्तम्भ-मसाधनं च रचनीयमिति। तद्यानैः कथमभूतं भुष्युं मोगं प्राप्नु चनितः। (तस्यवां सं) स्थितिमन्तमित्पर्थः ॥३॥ यद्यस्मादेवंभोगे। जायते तस्मादेवं सर्वमनुष्यैः प्रयत्नः क्लं व्यः (यमश्विना०) यं सम्यक् प्रयुक्ताभ्यामन्त्रिक्षम्यां शक्कवणं बाष्पास्यमध्वं (अधाध्वाय) शीधगमनाय शिल्पविद्याविदी म-मुख्याः प्राप्नुवन्ति तमेवादवं गृहीत्या पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति । ( शरवत् ) तानि गश्वित्रान्तरमेव ( स्विति ) सुखकारकाणि भविति । त-द्यानसिद्धं (अधिवना दद्युः) दलस्ताभ्यामेवायं गुणो मन्द्रयैयां ह्य इति (वास्) अन्नापि पुरुषव्यत्ययः । तयोर्शियनोर्मध्ये यत्सामध्ये वस्ति तत् कीष्टशं (दात्रं) दानयोग्यं मुखकारकत्वात् पीपकं च (महि०) महागुणयुक्तन् (कीर्सं न्यम् ) की सं नी यमत्यनतप्रशंसनीयम्। कृत्यार्थं तथैकेन केन्य त्वन इति केन्यप्रश्ययः। अन्येभ्यस्तर्छेष्टोपकारम् (भूत्) अभूत् भवतीति अत्र लड्यं लुङ् वि हित इति वेद्यम्। म चाग्न्यास्यो वाजी वेगवान् (पेट्टः) यो यानं नार्ने शीघुवेगेन गमयितास्ति पैद्वपतङ्गावश्वनाम्नी। निघं० ७०९ खं० १४। (सद-मित्) यः सदं वेगं इत् एति प्राप्नीतींसीदशीप्रबोऽन्निरस्नाभिः ( इंब्यः )

प्राम्बोस्ति । (अर्थः) तमक्ष्वमर्थ्या वैश्या विणग्जनोऽवश्यं गृह्णीयात् ॥ अर्थ्यः स्वामिवैश्ययोः।इति पाणिनिमूत्रात्। अर्थ्या वैश्यस्वामिवाचीति ॥॥॥

वर्षः प्रवयो मधुवाहं ने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इहिंदुः। वर्षः स्क्रम्भासंःस्क्रितासं यारमे विर्नेकं याथिस्त्रविश्विना दिवां ॥ ५ ॥ ऋ॰ ग्रष्ट॰ १ ग्र॰ २ वर्ग ४ मं० १॥

#### भाष्यम्

(मधुवाहने) मधुरगतिमति र्थे (अयः पवयः) वजनुरुवाद्यक्रसमूहाः कलायन्त्रयुक्ता दूढाः शीग्नं गमनार्थे अयः कार्याः। तथैव शिल्पिभः (अयः स्कम्भासः) स्वम्भगार्थाः स्वम्भास्त्रयः कार्याः (स्किभितामः ०) किनर्धाः सर्वक-लानां स्थापनार्थाः (विश्वे) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः (सोमस्य) सेम-गुणविशिष्टस्य सुखस्य (बेनां) कननीयां कामनासिद्धिः विदुर्जानन्त्येव ॥ अर्थात् (अथिवना) अथिवभ्यामेवैतद्यानमाण्युमिण्वेयः। कुनः तावेवादिव-नौ तद्यामसिद्धिं (यायः) प्रापयत इति। तत्कीद्रशमित्यत्राहः (त्रिनिक्तम्) (विदिवा) तिस्भीरात्रिभिक्तिभिद्धिं विद्वातिदृरमिष मार्गं गमयतीति बोध्यम्॥५॥

# भापार्थ

(अनारम्भगाँ०) हे मनुष्य लोगो 'नुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भगा अर्थात् आनि लंबरिहेत समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानों को रचतो (तद्दीरयेथाम्) व यान पूर्वोक्त अधिनी से ही जाने आने के लिये सिद्ध होते हैं (अनास्थाने) अर्थात् जिस आकाश और समुद्र में विना आलेब से कोई भी नहीं टहर सकता (अप्रभगों) जिस में हाथ से पकड़ने का आलेब कोई भी नहीं मिल सकता (समुद्रे ) ऐसा जो प्रथिवी पर जल से पूर्ण समुद्र परयत्ता है तथा अन्तरित्त का भी नाम समुद्र है क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है उन में किसी प्रधार का आलंबन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता। इस से इन याने को पुरुषार्थ से रच लेवें (यदिश्वना उन्हर्भुभे०) जो यान वायु आदि पश्चि से रच। जाता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है क्योंकि (अस्तं) जो उन से चलाया है वह पूर्वोक्त समुद्र भूभि और अन्तरित्त में सब कार्यों को सिद्ध करता है (शतारित्राम्) उन नौकादि सवारियों में सेंकड़ह अरित्र अर्थात् जल की थाह लेने उन के थांभने और वायु आदि विन्न से रक्ता के लिये लोह आदि के लंगर भी रखना नाहिये जिन से जहां चाहे तहां उन यानों को अर्थो इसी

Ģ.,

प्रकार उन में सैकड़ह कलबन्धन और बांभने के साधन रखने चाहिये। इस प्रकार के यानों से ( तस्थिवांसम् ) स्थिरभाग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ ( यमाध-ना ) जो अधि अर्थात् अग्नि और जल है उन के संयोग से ( रवेतमर वं ) भाषास्प अरव अत्यन्त वेग देने वाला होता है जिस से कारीगर लोग सवारियों को ( अवाधाय) र्राघ गमन के लिये बेगयुक्त करदेते हैं जिस बेग की हानि नहीं हो सकती उस को जि-तना बढाया चाहे उतना बढ सकता है ( शक्षिदित्यस्ति ) जिन यानों में बैठ के स-मुद्र और अन्तरिक्त में निरन्तर स्वास्त अर्थात् नित्य सुख बढ़ता है ( दद्धुः ) जो कि वायु अभिन और जल आदि से वेग गुरा उत्पन्न होता है उस को मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें ( बास् ) यह सामध्ये पूर्वोक्त अधिसंयुक्त पदार्थों ही में है ( तत् ) सी सामध्ये कैसा है कि ( दात्रम् ) जो दान करंग के योग्य ( महि ) अर्थात् वहे र शुभ गुर्लों से युक्त (कीचेंन्यम् ) अत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य और सब मनुष्यों को उपकार करने वाला ( भूत ) है क्यों कि वही ( पैद्रः ) अश्व मार्ग में शीव कलाने वाला है। (सदमित्) अर्थात् जो अत्यन्त वेग से युक्त है (हव्यः ) वह महता धीर दान देने योग्य है ( अर्घ्य: ) वैश्य लोग तथा शिल्यविद्या का स्वामी इस को अवश्य प्रइत्त करे क्यों कि इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना आमा कठिन है।। ४।। यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः प्रवयो मंजू ) जिस में तीन पहिये हों जि-न से वह जल और प्रथिवी के अपर चलाया जाय और मधुर बेगबाला हो उस के सब ंपरा वज्र के समान हद हीं जिन में कला यंत्र भी हद हो जिन से शीघ गमन होने ( त्रयः स्कम्भासः ) उन में तीन २ थेभे ऐसे बनाने चाहियें कि जिन के आधार सब कलायंत्र लगे रहें तथा ( स्क्राभितासः ) वे थेभे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे। रहें ( आरा ) जो कि नाभि के समान मध्यकाष्ट होता है उसी में सब कलायन्त्र शुंह रहते हैं। (विश्वे) सब शिन्धिविद्वान् लोग ऐसे यानें। को सिद्ध करना अवश्य जानें (सोमस्य वेनाम् ) जिन से मुन्दर मुख की कामना सिद्ध होती है (रथे ) जिस रम में सब की डामुखों की प्राप्ति होती है ( भारभे ) उस के भारम्भ में श्रास्त भर्यात् भ-िन और जल ही मुरूप हैं ( त्रिर्नक याश्रक्षिविश्वना दिवा ) जिन यानों से तीन दिव भीर तील रात में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं।।

त्रिमी अश्विमा यज्ञाता दिवे दिवे परि श्रिधातं पृथिवीमंद्यायतम् । तिम्नो नास्त्या रथ्या परावतं ख्रात्मेव वातः स्वसंदाणि गच्छतम् ॥ ६ ॥ ऋ० ग्रष्ट० १ ग्र० १ व० ५ म० ७ ॥ ग्रादित्रं वां दिवरपृथ तीर्थे सिन्धूनां रथः । धिया युग्ज इन्देवंः ॥ ५ ॥ ऋ० ग्रप्ट० १
अ० १ व० १४ म० ८ ॥ वि ये श्राजन्तं सुमंत्वास ऋदिकिः प्रच्यावंपन्तो ग्रच्यता चिदां जसा । स्वां ज्ञां परमंत्र्वा रथेच्या वर्ष बातासः प्रवित्रियंग्रथ्वम् ॥ ८ ॥ ऋ० ग्राः १ ग्र० ६ व० ६ म० ४ ॥

#### भाष्यम्

यत्पुर्वोक्तं भूमिष्रमुद्रान्तरिक्षेषु गमनार्थं यानमुक्तं तत् पुतः कीहर्श कर्त्रहथमित्यत्राह । (परि त्रिधातु ) अयस्ताम्बरजनादिधातुत्रयेण रचनी-यम् । इदं की हरदेगं भवतीरपत्राहा ( आत्मेत वात: ) आगमनागमने य-धारमा मनप्त शीघं गच्छत्यागच्छति तथैय कलामे रिती धाय्यामी अधिय मी तद्यानं स्वरितं गमयत आगमयतर्चेति विजेयीमिति संक्षेत्रतः ॥ ६ ॥ सक्क कींद्रशं यामिनियत्राह । ( अरित्रं ) स्तम्भनार्थमाधनगुक्तं ( पृष् ) अ-तिविश्तीसम्। इंदृशः म रथः अन्यश्वयुक्तः ( मिन्धूनाम् ) महानशुद्राणां (सीर्थ ) तरणे कर्न व्येडलं वेगणान् भवति विश्ययः ( धिया गु० ) तत्र सि-विषे रथे ( इन्द्व: ) जलानि वाष्पवेगार्थ ( युगुजे ) यथावद्यकानि का-रमीति । येनातीय शीघुगामी स रथः स्मादिति ( इन्द्वः ) इति जलनामह निचवटी सम्हे १२ पठितम् [ उन्देरिकादै: ] उणादी प्रथम परित्र अम् ॥ १ ॥ हे मलुष्याः ( मनीजनः ) मनाधदः तयो वायवी यन्त्रकलावाल निरतेषु रथेषु पूर्वीकिषु चिविधयानेषु युगम् (अपुग्स्वम्) तान् यथावद्यीः जयत । कथम्भूता अविनवास्वाद्यः । ( आह्य ब्रातासः ) जलसेचनयुक्ताः येषां संयोगे बाष्यक्रमध्येगीत्यत्या वगवन्ति तानि यानानि सिद्धवन्तीत्युपः विश्यते ॥ ६॥

#### भाषार्थ

फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिये कि (त्रिनी अधिना य॰ ) ( पृथिवीमशा-यतम् ) जिन सवारियों से हमारा भूमि जल भौर आकाश में प्रतिदिन आनन्द से जाना श्राना बनता है (पित्रिधातु पृ०) वे लोहा सांबा चांदी श्रादि तीन धातु श्रों से बनर्ता हैं श्रीर जैसे (रध्या परावत:०) नगर वा श्राम की गलियों में भाट पट जाना श्राना बनता है वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शोध २ जाना आना होता है। ( नासत्या ० ) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वीक्त जो अधि हैं उन से बड़े २ कठिन मार्ग में भी सहज से जाना आना करें, जिसे ( आत्मेव बातः ख० ) मन के वेग के समान शीष्ठ गमन के लिये सबारियों से प्रतिदिन मुख से सब भूगोन के बीच नावें अपें ॥ ६ ॥ ( अभित्रं वास् ) जो पूर्वोक्त अभित्रयुक्त यान बनते हैं वे ( तीर्थं सिन्धूनां रथः) जो रथ बड़े २ समुद्रों के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं (दिवस्प्रथु) जो विस्तृत और आकार तथा समुद्र में जाने आने के निये अत्यन्त उत्तम होते हैं उन नथीं में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं वे सुखें को पाप्त होते हैं। ( शिया युगुज़ • ) उन तीन प्रकार के यानों में (इन्द्वः ) वाष्प्रवेग के लिये एक जलाश्य बना के उस में जल-सेचन करना चाहिये जिस से वह अत्यंत बेग से चलने वाला यान सिद्ध हो ॥ ७ ॥ ( वि ये आजन्ते ० ) हे मनुष्यलोगो ( मनोजुवः ) अर्थात् जैसा मन का वेग है वैसे बै-गवाले यान सिद्ध करें। ( यन्मरुते। रथेपु ) उन रथें। में ( मरुत् ) अर्थात् वायु अंरि अगि को मनोवेग के समान चलाओं और (आ युप वातासः) उन के योग में जलों का भी स्थापन करो ( प्रपतीरयुष्त्रम् ) जैसे जल के बाष्य पूमने की कला यों की बेग बाली कर देते हैं वैसे ही तुम भी उन को सब प्रकार से युक्त करे। जो इस प्रकार से प्रयत करके सवारी भिद्ध करते हैं वे ( विश्राजने ) अर्थान् विविध प्रकार के भौगीं से पकाशमान होते हैं और ( गुगलास ऋष्टिभिः ) जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले सब मेर्गिं। से युक्त होते हैं (श्रच्युता चिद्रोजसा०) वे कभी दुःसी होके नष्ट नहीं होते और सदा पराक्रम से बढ़ने जाते हैं क्योंकि कलाकीशनता से मुक्त वायु और अपिन जादि पदार्थी की ( ऋषि ) अर्थात् कलाओं से ( प्रत्याः ) पूर्व प्थान को छोड़ वो मनोवेग यानों से जाते आते हैं उन ही से मन्यों को मुख भी बहुता है इगलिये इन उत्तम यानी को अवश्य सिद्ध करें ॥ = ॥

ग्रा नी नावा मंनीनां ग्रातं पाराग्र गतंव । गुज्जार्थामरिवना रथम् ॥ ६॥ ऋ॰ ग्रष्ट॰ १ ग्र० ३ व० ३४ मं० ७॥ कृष्णं नियानं हरंयः सुपूर्णा ग्रपो वसाना दिव्मुत्पंतन्ति । त ग्रावंवृत्रन्तसदेनाद्द-तस्यादिद घृतंनं पृथिवी च्युंगतं ॥ १० ॥ हादंश मध्यं इच्छक्रमेकं जीिण नभ्यानि क जतिबक्तेत । तस्मिन्तमाकं त्रिञ्जाता न शङ्कवीं अर्थिताः षष्टिनं चंलाचलासंः ॥ ११ ॥ का ग्रप्ट॰ २ ग्र० ३ व० २३ । २४ ॥ मं० ४७। ४८ ॥

#### भाष्यम्

समुद्रे भूमी अन्तरिक्षे गमनयाग्यमार्गस्य (पाराय) (गन्तवे) गन्तुं यानानि रचनीयानि ( नावा मनीनाम् ) यथा समुद्रगमनवृत्तीनां मेधाबि-मां नावा नैकिया पारं गण्छन्ति तथैन ( न: ) अस्माकमि नौहलमा भवेत् ( आयुष्कायामः ) यथा मेषाविभिरम्बिक्ते आसमन्तादानेषु युक्येने तः थास्माभिरपि योजनीये भवतः एवं सर्वे मंतुष्यैः समुद्रादीनां पारावारगमनाय पूर्वोक्तयानरचने प्रयतनः कर्त्त इत्यर्थः ॥ मेथाविनामसु निचरती १५ खरहे भतय इति पिटतम् ॥ ९॥ हे मनुष्याः ( सुपर्णाः ) शेरभनपतनशीलाः ( ह-रयः ) अग्न्याद्याऽश्वाः ( अपीवमानाः ) जलपात्राच्छादिता अधन्ता-ज्ज्वालाह्याः काष्ठेन्धनैः प्रज्वालिताः कलाकीशलभ्रमण्युक्ताः कृताञ्चेसदा (कृष्णं) पृथिवीविकारमयं (नियानं) निश्चितं यानं (दिव्रमुत्प०) द्योत-नात्मकमाकाशमुत्पतन्ति अध्वे गक्छन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ (द्वादश प्रथयः ) तेषु यानेषु प्रथणः सर्वकलायुक्तानामराणां धारणार्था द्वादश कर्त्तव्याः 🛭 ( चक्रमेकम् ) लन्मध्ये सर्वकलाश्चामणार्थमेकं चक्रं रचनीयम् ( त्रीणि नभ्या-नि) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचनीयानि तैः ( माकं त्रिशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽपिंताः ) यन्त्रकला रचित्वा स्यापनीयाः ( चलाचलासः ) ताः कलाः चलाः चालनार्हाः अवलाः स्थि त्यहाः । ( चिट्टः ) चिट्टसङ्ख्याकानि कलायन्त्राणि स्वापनीयानि। तस्मिन् याने । इतदादिविधानं सर्वे कर्ताटयम् । (क उत्तिचकेत) इत्येतत् कृत्यं

की विजानीति (न) निह सर्वे। इत्याद्य एति द्विषया वेदेषु बहवी अन्त्रा-स्सन्त्यम् ङ्गादश सर्वे नेशिक्यन्ते ॥ ११ ॥

## भाषार्ध

हे मनुष्यों ! ( न्या नो नावा मतीनाम् ) जैसे बुद्धिमान् मनुष्यों के बनाये नाव आ-दि या ने सं ( पाराय ) समुद्र के पाराबार जान के लिये सुगमता हो ी है वैसे ही (आ)) ( युक्त थान ) पूर्वेक्त वायु आदि अधि का योग यथावन् करे। (रथम् ) जिस प्रकार उन थानों से समुद्र के पार और वार में जा सकी (नः) है मनुष्यों। आओ आपस में मिल के इस प्रकार के थानों को रचें जिन से सब देश देशान्तर में हमारा जाना आ-ना बने ॥ र ॥ ( कृष्णं नि० ) ऋगिनजलयुक्त ( कृष्णं ) अर्थात् खेंचने वाला जो ( नियानं ) निश्चित यान है उस के ( हरयः ) बेगादि गुगा रूप ( सुपर्गाः ) अव्हे प्रभार समन कराने वाले जो पूर्वीक्त अम्त्यादि अश्व हैं वे ( अपीवसानाः ) जलसेच-नशुक्त वाप का माप्त हो है ( दिवपुत्यतन्ति ) उस काष्ट लोहा आदि से वने हुए वि-म न की आवाश में उड़ा चलते हैं (त आववृष्) वे जब चारों औरसे सदंन अर्थात् जत से वेग युक्त होते हैं तब ( ऋतम्य ) अर्थात् यथार्थ सुख के देने वाले होते हैं ( पृथिवी हु॰ ) जन जल फलाओं के द्वारा पृथिवी जल से युक्त किई जाती है तब उस से उत्तम २ में मा प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ ( हादश प्रथयः ) इन बानों के बारह थंसे रचने च हिंथे जिन में सब कलायंत्र लगाये जायं (चक्रमंकम् ) उन में एक चक बनाना चाहिय जिस के पुनाने से सब कला वूने ( त्रीणि नम्यानिः ) फिर उस के मध्य में तीन चक रचने चाहिये कि एक के चलाने से सब एक जाय, दूसरे के चलाने से आगे चलें और तीसरे के चलाने से पीछे चलें ( तिम्मन साक त्रिशता० ) उन में र्तान तीन सी ( शक्कर ) बड़ी बड़ी कीलें अधीत् पेच लगाने चाहियें कि जिन से उन के सब अंग हुड़ जांब और उन के निकालने से सब अलग २ हो जांब ( बर्ष्टिन च-ला बलासः ) उन में ६० साठ कलायंत्र रचने चाहियें कई एक चलते रहें भीर कुछ बन्द रहें अर्थात् जब विमान को जपर चढाना हो तब भाषत्वर के जपर के मुख बन्द रखने चाहियं और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये ऐसे ही जब पूर्व को चलाना होतो पूर्वके बन्द पश्चिम के खोलने चाहियें छौं। जो पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहियें इमी प्रकार उत्तर दिस्सा में भी जान तेना (न) उन में किसी प्रकार की मृल न रहनी चाहिये (क उतिचिकेत ) इस महागम्भीर शिल्पविधा को सब साधारण लोग नहीं जान सकते किन्तु जो

महाबिद्वान् इस्तिकिया में चतुर और पुरुषार्थी लीता हैं वे ही सिद्ध कर सकते हैं। इस विषय के वेदों में बहुत मंत्र है परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान् लीग बहुत समम्म लेंगे॥ ११॥

इति नौविमानादिविधाविषयः संस्वेपतः ॥

# ऋथ तारविद्यामूळं संक्षेपतः ॥

युषं ऐद्वे पुरुवारमहिषना स्पृधां इत्ते तंत्रतारं दुवस्यथः। इपिं-रुभिद्युं पृतनासु दुष्टरं चक्रित्यमिन्द्रमिव चर्षणुसिहम् ॥ ५॥ ऋ० अष्ट०१ अ० ५ व० २१ सं०१०॥

#### भाष्यम

अस्पामि०—अस्मिन् मन्त्रे तारिविद्याचीत्रं प्रकाइयत इति । हे मनुष्याः ( अश्विमाः ) अश्विमोर्गुणयुक्तं ( पुनवारं ) बहुभिविद्धाः स्वीकर्त्तं त्यं बहुसमगणयुक्तम् ॥ (इतेतं ) अश्विगुणयिव्युन्तयं शुद्धधातुनिर्मितम् । अभिद्धुं ) प्राप्तविद्युन्प्रकाशम् ( पृतनासु दुष्टरं ) राजसेनाकार्येषु दुस्तरं प्रवितुम्शस्यं ( चकृत्यं ) वारंवारं मर्वक्रियासु योजनीयम् । ( तक्ततरं ) ताराक्षं यन्त्रं युयं कृत्ता । कथम्भृतिगृषिर्वृक्तं (श्रयः) पुनः पुनः निम्मेरणगुष्धिक्तम् । कस्मै प्रयोजनाय (पेदवे) परमोत्तमव्यवहारमिद्धिप्रापणाय । पुनः कथम्भृतं (स्पृषां) स्पद्धं मानानां शत्रूणां पराजयाय स्थकीयानां वीराणां विजयाय च परमोन्तमम् । पुनः कथम्भृतं ( वर्षणीसहम् ) मनुष्यमेनायाः कार्यसहमशीलम् । पुनः कथम्भृतं ( वर्षणीसहम् ) मनुष्यमेनायाः कार्यसहमशीलम् । पुनः कथम्भृतं ( वर्षणीसहम् ) मनुष्यमेनायाः कार्यसहमशीलम् । पुनः कथम्भृतं ( वर्षणीसहम् ) पृथवितिवद्यदास्यानसम् (युवं) युवामश्विनी (दुवस्यथः) पुरुषव्यत्ययेन पृथिवीविद्यदास्यावद्यिनौ सम्यक् सा-धिस्वा तक्ताराक्षं यन्त्रं नित्यं सेवध्वनिति बोध्यम् ॥ ८॥

## भापार्थ

( युवं पेदवे० ) आभि प्रा०-इस मंत्र से तारविद्या का मूल जाना जाता है प्राथिवी से उत्पन्न भातु तथा काष्टादि के यंत्र और विद्युत् अर्थात् विद्युती इन दोनों के अयोग से

तारविद्या सिद्ध होती है क्योंकि ( द्यावाप्टिश्विव्योरित्येके० ) इस निरुक्त के प्रमाण से इन का अधि नाम जान लेना चाहिये ( पेदवे ) अर्थात् वह अत्यन्त शीघ गमनागमन का हेतु होता है ( पुरुवारम् ) अर्थात् इस तारिवया से बहुत उत्तम व्यवहारीं के फर्ली की मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ( स्प्रवाय् ) अर्थात् लड़ाई करने बाले जो राजपुरुष हैं उन के लिये यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है ( धतं० ) वह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिये ( अभिद्यम् ) और विद्युत् प्रकाश से युक्त करना चाहिये (पृतनामु दुष्टरम् ) सब सेनाओं के बीच में जिस का दुःसह प्रकाश होता और उल्लंबन करना अशक्य है (च-र्कृत्यम् ) जो सब कियाओं के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता है ( शर्यें: ) अ-नेक प्रकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये वि-द्युत् की उत्पत्ति करके उस का ताडन करना चाहिये ( तरुतारम् ) जो इस प्रकार का ताराख्य यंत्र है उस को सिद्ध करके भीति से मेगन करो किस प्रयोजन के लिये ( पे-दवे ) परम उत्तम ज्यवहारों की मिद्धि के लिये तथा दूध शतु भी के पराजय श्रीर श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिये ताराविद्या मिद्ध करनी चाहिये ( चर्पणीसहं० ) जो म-नुष्यों की सेना के युद्धादि अनेक कार्यों की सहनकरनेवाला है (इन्द्रिमेव०) जैसे समीप कीर दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सुर्ध्य करता है वैसे तार्यन्त्र से भी दूर और समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है ( युवं ) ( दुवस्यथः ) यह तारंथव पूर्वेक्त अधि के गुणों ही से सिद्ध होता है इस की बंड प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये इस मंत्र में पुरुषव्यत्यव पूर्वोक्त नियम से हुआ है अर्थात् मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समस्तना चाहिये ।। १ ॥

इति नारविद्यामूलं संस्पतः ॥

# अथवैदाकशास्त्रमृलोद्वेशः संक्षेपतः ॥

सृधि श्रिया त आए ग्रांषंघयः सन्तः। दुर्मिखियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान द्वेष्टियं चं त्र्यं विषमः॥१॥य० अ०६ मं० २२॥

## भाष्यम्

अस्याभिमायार्थः। इदं वैद्यकगास्त्रस्थायुर्वेदस्य मूलमस्ति। हे परमवैद्येश्वर! भवत्कुपया (नः) अस्मभ्यं (शोषधयः) सोमादयः (मुमित्रिया) अत्रा [इया- डियाजीकाराणामुपसङ्ख्यानम् ] इति वार्त्तिकेत ज्ञसः स्थाने " डियाच्" इत्यादेशः ॥ सुमित्राः सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्तु यथाविद्वज्ञाताञ्च । तथैव (आपः ) प्राणाः सुमित्राः सन्तु । तथा (योस्मान्द्वेण्टि ) योऽधर्मात्मा काम क्रीधादिवां रोगञ्च विरोधी भवति ( यं च वयं द्विष्णः ) यमधर्मात्मानं रोगं च वयं द्विष्णः ( तस्मै० ) दुमिं त्रिया दुःखप्रदा विरोधिन्यः सन्तु । अधात् ये सुपष्यकारिणस्तेभ्य ओषप्रयो मित्रावद् दुःखनाशिका भवन्ति । तथैव कुपष्यकारिभयो मनुष्यभ्यञ्च शत्रुवद् दुःखाय भवन्तीति । एवं वैद्यकशास्त्र-स्य मृलार्थविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति प्रमङ्गाभावाद्यात्र लिख्यन्ते यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र तत्रीव तिथावर्थान् घथावदुदाहरिष्यामः ॥

## भाषार्थ

(मुमिलिया न०) हे परमेश्वर : आप की कुना में (आप) अर्थात् जो प्राण आरे जल आदि पदार्थ तथा ( शोपपण: ) सामलना आदि सब ओगिव ( नः ) हमारे लिये ( मुमितियाः ) ( सन्तु ) सुलकारक ही तथा ( हुनिलियाः ) जो हुए, प्रमादी, हमारे देखें लोग हैं और जो हम जिन दृष्टी में द्वेत करें। हैं उन के लिये विरोधिनी हीं क्योंकि जो पर्मारमा और पश्च के करने की मनुष्य हैं उन के हिया के सब पदार्थ सुल देनेवाले होते हैं और जे जुनश्च करनेवाले तथा पाणी हैं उन के लिये सन्ता दृश्य देने नेवाले होते हैं इत्यादि गन्त वैश्वक्रिया के मृत्र के प्रभाश करनेवाले हैं ॥

रति वैयक्षियायिषयः मंधानः॥

# अथ पुनर्जन्मविषयः संक्ष्पतः॥

असंनीतं पुनेर्रमास् चनु पृनेः शाणिम् नो घेति भोगेम्।
- ज्योक् पेरपेम् सूर्णिमुन्दमन्मन्मेन पृत्तां नः स्वस्ति ॥ १ ॥ पुनेनो असं पृथिकी दंदातु पुनर्चोईकी पुनर्क्ति जम् । पुनेनेः सोमेस्तन्वं ददातु पुनेः पूषा पृथ्यां ेया स्वस्तिः ॥ २ ॥ ऋत् अत् ८
। १ ४० २३ पं • ६ ॥ १॥

## भाष्यम्

एतेषामभि० - एतदादिमन्त्रेष्वनापूर्वजन्मानि पुनर्जन्मानि च प्रकाश्यन्त इति ( असुनीते० ) असवः प्राणा नीयन्ते येन सीऽसुनीतिस्तत्सम्बुद्धी है असुनीते ईश्वर! मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा सुसिनी भवेम (पुनर-स्मा ०) अर्थाद्यदा वयं पूर्व शरीरं त्यक्तवा द्वितीयशरीरधारणं कुर्मस्तदा (चक्षः) चक्ष्रित्युप उक्षणि नद्रया गाम् । पुनर्जन्मनि सर्वाणी न्द्रिया एयस्मान सु चेहि ( पुन: प्राणनिः ) प्राणमिति वायीरन्तः करणस्योपलक्षणम् । पुन-द्वितीयजन्मनि प्राणगन्तःकरणं च घेहि। एवं हे भगवन् । पुनर्जन्मसु ( नः ) अस्माकं (भीगं ) भीग बदार्थान् (ज्योक्) निरन्तरमस्मासु चेहि। यती वर्य सर्वेषु जन्मसु ( उद्यान्तं ) मृट्यं प्रवासप्रश्लासात्मकं प्रासं प्रकाशमयं स्टर्य-लीकं च निरम्तरं पश्येम (अनुमते ) हे अनुमन्तः परमेश्वर : ( नः ) अ-स्मान् सर्वेषु जन्मसु ( मृडय ) सुख्य भवत्कृपया पुनर्जनम्मु ( स्वस्ति ) सुन खसेव भहोदिति प्रार्थ्यते ॥ १॥ ( पुनर्नो ) हे भगवन्! भवदनुग्रहेण!( नः ) अस्मभ्यं (अमुं ) प्राणमञ्जमयं बलं च (पृथित्री पुनर्ददातु) तथा (पुनर्दीाः) पुनर्जन्मनि द्यैर्देवी द्यीतमाना मूर्ण्यप्योतिरमुं ददातु ( पुनरन्तरिक्षम् ) तथा-न्तरिक्षं पुनर्जन्मन्यमुं जीवनं ददातु ( पुनर्नः सीमस्त० ) तथा सीम ओषधिसमू-हजन्यो रसः पुनर्जन्मनि तन्वां शरीरं ददातु (पुनः पूषाः ) हे परमेश्वर ! पुष्टिकत्तां भवान् ( पथ्यां ) पुनर्जन्मिति धर्ममार्गे ददातु तथा सर्वोषु जन्ममु (या स्यस्तिः) सा भवत्कृपया नो ऽस्मभ्यं सदैव भवत्वितिमार्घ्यते भवान् ॥ १॥

## भाषार्थ

(अमुनाते॰) हे मुखदायक परमेश्वर! आप (पुनरस्मामु चतुः) हापा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये तथा (पुनः प्राणं॰) प्राण अर्थात् सन बुद्धि नित्त अहंकार बनः पराक्रम आदि युक्त शरीर पूर्वजन्म में कीजिये (इह नो घेहि मोगं०) हे जगदीश्वर! इस संसार अर्थात् इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम र मोगों को प्राप्त हों तथा (ज्योक् परयेम सूर्य्यमुचरन्तम्) हे भगवन्! अप की कृपा से सूर्यिलोक, प्राण और आप को विज्ञान तथा पेग से सदा देखते रहें (अनुमते मृहयां नः स्त्रस्ति ) है अनुमते !सत्र को मान देनेहाँ ! सब जन्मों में हम लोगों की (मृडय) हुन्धी राखिये जिस से हम लोगों को स्वालि अयान् कल्याण हो ॥ १॥ (पुनर्नों अनु पृथिवी ददानु पु॰ ) हे सर्वशक्तिमत् आप के अनुभह से हमारेलिये वारंवार पृथिवी भागको, भकारा चतु को और अंतरित्त स्थानादि अवकारों को देने रहें ( पुनर्नः सोमस्तन्वंददान्तु ) पुनर्नन्म में सोम अर्थात् आपिवियों का रम हम को उत्तम शरीर देने में अनुकृल रहे तथा ( पृथा॰ ) पृष्टि कर्रनवाला परमेश्वर रूप। कर के सब जन्मों में हम को सब दुःख निवारण करने वाला पश्य रूप स्वस्ति की देवे ॥ २ ॥

पुनर्मनः पुनरायुक्ते आगुन पुनः प्राणः पुनेशतमा स आग्न पुनः श्चान्यः पुनः आंत्रे स आग्नेन । वंश्वान्या आदेव्यस्तर्पा अग्निनीः पातु दुरिताद्वयात् ॥ ३ ॥ यज्ञ अव्यवस्थि । पुनिनीः विव्यवस्थान प्रदेशस्थान केल्पन्यास्थि प्रविद्यान्त्रयं पुनेशस्था द्विणं व्रार्थ्वणं च । पुनेश्वन्यां विष्ण्यां यथःस्थान केल्पन्यास्टिव ॥ ४ ॥ अर्थवि कांव व अतु ६ व ६ ६ मं १ १॥ आ यां धर्माणि प्रध्यमः समाद ततां वपृषि कृण्षे पुरुणि । धार्ययं नि वथम आविवेशा यां वाच्मनंदितां चिकतं ॥ ४ ॥ अर्थवि कांव ५ अनु ० १ व ० १ मं ० २

#### भाष्यम्

(पुनर्सनः पु०) हे जगदीप्रवर भवदनुप्रहेश विद्यादिश्वेष्ठगुणयुक्तं सन आयुश्च ( से ) मद्ममागनपुनः पुनर्जन्मसु प्राप्नुयात् ( पुनरात्ना )पुनर्जन्मनि भदात्मा विसारः शुद्धः सन् प्राप्नुयात् ( पुनर्यन्तुः ) हृष्टुः श्रीत्रं च मद्मं प्राप्नुयात् (वैप्रवानरः) यः सकलस्य प्रगती लयनकर्ता ( अदृष्ट्यः ) दम्बादिशेषाहितः ( तन् राः ) शरीरादिश्वकः ( अपितः ) विद्यानानन्द-स्वक्रपः परमेप्रवाः (पात् दुरि०) जनमजनमान्तरे तुष्ट्यकंभ्योग्रस्पान् पृथक्क-त्य पातु रक्षतु येन वयं निष्पापा भूत्वा मे गु चन्यसु सुखिनो अवेम ॥६॥ -(पुनर्म०) हे भगवन् पुनर्जन्मतीविद्रयमश्चात् सर्वाणीविद्रयाग्यात्मा प्राण्यात्मो बलास्यः ( द्रविषां ) विद्यादिश्वेण्ठपनं ( ब्राष्ट्राणंच ) ब्रह्मनिष्टास्यं ( पुनर्यन्यः ) मनुष्यश्वरीरं धारियत्वाग्रह्मवनीणद्यन्त्वाधानकर्णं ( मैतु ) पुनः पुनर्जन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु ( धिष्ण्या यथास्थाम ) हे जगदीप्रवर वयं यथा येन प्रकारिण पूर्वेषु जन्मसु चिष्णया घारणवत्या चिया सोत्तमशरित्व्या आम्थान तथेवेहास्मिन् संसारे पुनर्जन्मनि बुध्या सह स्वस्वकार्यकरसे समर्था भवेम येन वयं केनाचि कारसेन न कदाचिद्विकला भवेम ॥ ४ ॥ ( आ यो घम्मांसि) यो जीवः ( प्रथमः ) पूर्वजन्मि ( धम्मांसि ) यादृशानि धमंकार्याणि ( आससाद ) कतवानस्ति स ( ततो वपूंषि० ) तस्माद धमंकरणाहृहृन्युत्तमानि शरीराणि पुनर्जन्मिन क्रुषे घारयति । एवं यश्चाधमंकत्यानि चकार स नैव पुनः पुनर्मनुष्यश्चरीराणि प्राप्नोति किन्तु पश्वादीनि हि शरीरासि धारपित्वा दुःसानि भुङ्क्ते ॥ इदमेव मन्त्रार्धेनेश्वरो ज्ञापयति ( धारपुर्धेनिं० ) धारपतीति धारपुर्थात् पूर्वजन्मकतपापपुर्यम्पलभोगशीको जीवात्मा ( प्रथमः ) पूर्वदेहं त्यक्तवा वायुजलीवध्यादिपदार्थान् ( साविवेश) प्रविश्य पुनः कतपा- पपुर्यानुसारिणीं योनिमाविवेश प्रविश्वतियर्थः । ( यो वाचम०) यो जीवोऽनुदितामीश्वरोक्तां वेदवाणीं आ समन्ताद् विदित्वा धर्ममाचरित स पूर्वविद्विक्ष्यरीरं घृत्वा सुसमेव भुक्के । तद्विपरीताचरणस्तिर्थं देहं धृत्वा दुःसभागी भवतीति विद्वे यम् ॥ ५ ॥

## भाषार्थ

(पुनर्मनः पुनरातमा) हे सर्वज्ञ ईश्वर! नव जब हम जत्म लेवं तब २ हम की शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्य, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चतु और ओल प्राप्त हो (वेश्वानरोऽद्ध्यः) जो विश्व में विराजमान इंश्वर है वह सब जत्मों में हमारे शरीरों का पालन करें (अधिनर्नः) सब पापों के नाग करने जाले आप हम को (पातु दुरिताद्वधाम्) बुरे कामों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग रक्षें ॥ ३ ॥ (पुन-मैतिनिद्धयम्) हे जगद्दियर आप की कृपा में पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रिय मुक्त को प्राप्त हों अर्थात् संवदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहें (पुनरातमा ) अर्थात् (प्राणों को धारण करने हारा सामर्थ्य मुक्तको प्राप्त होता रहे जिसमे दुमरे जन्म में भी हम लोग मो वर्ष वा अच्छे आचरण ने अधिक भी जीवें (प्रविणं) तथा मत्यविधा-दि अन्त धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहें (बाह्यणं न ) और मदा के लिये बह्म जो वेद हैं उपका व्याल्यान सहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे (पुनरानयः)

तथा सब जगत् के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें ( धिष्ण्या यथास्थाम) हे जगरीश्वर! हम लोग जैसे पूर्वजनमों में शुभ गुण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इन्द्रियसहित थे वैसे ही इस संसार में पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ हों, ये सब शुद्धबुद्धि के साथ ( मैतु ) मुक्त की य-थावत प्राप्त हों ( इहैव ) जिन से हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारण करके धर्म अर्थ काम और मोच्च को सदा सिद्ध करें और इस सामग्री से आप की भक्ति की प्रेम से सदा किया करें जिस करके किसी जन्म में इम की कभी दुःख प्राप्त न हो ॥४॥ (आ यो धर्माणि०) जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है ( तता बर्वूषि कृ-गुषे पुरुगि।) उस धर्माचरण के फल से अनक उत्तम शरीरों को धारण करता और अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है (धाम्युर्योनिं०) जो पूर्वजन्म में किए हुए पाप पुगय के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है वह पूर्व शरीर को छोड़ के बायु के साथ रहता है ( पुनः ) जल ओषि वा प्राण आदि में प्रवेश क-रके बीर्घ्य में प्रवेश करता है तदनन्तर योनि ऋथीत् गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है ( योबाचमनुदितां चिकेत ) जो जीव अनुदित वाणी अर्थात् जैसीईश्वर ने वेदों में सत्यभाषण करने की आज़ा दी है वैसा ही ( आधिकेत ) यथावत जान के बोलता है और धर्म ही में ( ससाद ) यथावत् स्थित रहता है, वह मनुष्ययानि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक मुखाँ की भोगता है और जो अधर्माचरण करता है वह अनेक नीच शरीर अर्थात् कीट पतक पशु आदि के शरीर की धारण करके अनेक दुःखीं की भीगता है॥५॥

वे सृती श्रंश्यावं पितृशाम् हं देवानां मृत मन्यीनाम्। ताभ्यां मि-दं विश्वमे जत्समे ि यदंन्तरा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ य० अ० १६ मं० ४७ ॥ मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मतः। नानायो निसह-स्राणि मयो वितानि यानि वे ॥ १ ॥ श्राहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः। मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहदस्तथा ॥ २ ॥ अवाङ्मुखः पीड्यमानो जन्तुइचैव समन्वितः ॥ निरु० अ०१३ सं०१६॥ (द्वे सनी०) अस्मन् संतारे पापपुगयफलभागाय ही मार्गी स्तः।
एकः पितृणां सानिनां देवानां विदुषां च हितीयः (मत्यांमां) विद्याविसानरहितानां मनुष्णण म्। तये।रेकः चितृणाने। हितीया देवयानण्येते
यत्र जीवा माताण्त्रभ्यां देहं पृत्वा पापपुगयफले सुसदुः से पुन पुनर्भुं क्कं।
अर्थात् पूर्णपाजन्मानि च धारणित मा पितृयानाख्या स्तिरस्ति। तथा यत्र
मोक्षास्यं परं उद्यानां जत्यन एणाख्यात् मंनाराहि पुच्यते मा द्वितीया स्तिभेवति। तत्र प्रथवायां सती पुर्वामन्त्यपालं सुक्ता पुनर्जायते सियते च।
द्वितीयायां च सती पुनर्व जावते च सिवते चेत्यहमेवम्भृते हे सती (अष्टणवं) श्रत्वानस्य। (ताभवाण्यं विषयः) पूर्वे सरीरं त्यक्त्वा वायुजलीवध्याः
सर्वे जगत् (एगत्समितिः) कम्यमानं गवनागवने समिति सम्यक् प्राप्नोति
(यदन्तरा पितरं मात्ररं च) यदा जीवः पूर्वे सरीरं त्यक्त्वा वायुजलीवध्याः
दिखु श्रितत्वा पितृगरीरं मात्र्यरं रं वा प्रविष्य पुनर्जन्म प्राप्नांति तदा स
स्रारीरे जीवा भवतीति विद्यसम्॥ ६॥ अत्र स्तद्वाहं पुनजांत इत्यादिनिक्तककारैश्वि पुनर्जन्मधारणमुक्तमिति वाध्यम् ॥ ९॥

स्वरसवाही विद्वारां जोप तथा (भिरुदों (भिनिवेशः ॥ ५॥ पातं ० अ०१ पा०२ सू०६॥ पुनरुत्पत्तिः प्रत्यक्षावः ॥ ६॥ न्या० अ०१ आ०१ स्०१९॥

(स्वासक) येलिशास्त्रे पत्रज्ञालिमहासुनिनाः तदुपरि भाष्यकर्ता वेद्व्यक्ति च पुनर्जन्मसद्भयः प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिषु जनमारभ्य मरणत्रासाख्या प्रवृत्तिः इत्यते तथा पूर्णपरजन्मानि भवन्तीति विकासते । कृतः
जातमाश्क्र मरिप मरणजामभनुभवित तथा विदुर्याप्यनुभवा भवतीत्यते।
जीवेन निकानि अरीराणि धार्यन्ते । यदि पूर्वजन्मान मरणानुभवा न भवेचेति हिं वत्संहकारे पि न स्यान्ते । संहकारेण विना स्मृतिभवित स्मृत्या विना
मरज्ञासः अयं जाये । कृतः प्राणिभात्रस्य मरणभवद्शंनात् पूर्वापरजन्मानि भावन्तीति विदित्तद्यम् ॥ ६ ॥ ( पुनक्ष ) तथा महाविदुषा रेशिशेनिर्विणा ।
नियायदृश्येने ब्हाप्यक्रमी जातस्यायनेनापि पुनर्जन्मभान्ने। मतः यत् पूर्वशरीरं त्यक् ग पुन द्वेतीयश्र रिधारणं भवि। चत्रवेत्यभ वास्यः पद्राची भवतीति
विक्रथम् । प्रत्यार्थन्मरणं प्राप्य भावेग्रणांत् पुनर्जन्म पृत्वा जीवे। देशवान्
भवतीत्वर्यः ॥ ६ ॥

## पुनर्जन्मविषयः ॥

## भाषार्थ

( द्वे सृती > ) इस संसार में इम दो प्रकार के जन्मी को ( अशुणवम् ) मुनते हैं एक मनुष्यशरीर का धारण करना और दूसरा नी नगति मे पहा, पानि, कीट, पतक, वृत्त आदि का होना । इन में मनुष्यशरीर के तीन भद हैं एक पितृ अर्थात् ज्ञानी होना, दसरा देव अर्थात् सब विद्याओं को पहुके विद्वान् होता, तीसरा मर्त्य अर्थात् साधारगाम-मुप्यशारीर का घारण करना ! इस में त्रथम गति अधीन मनुष्यश्रीर पुरुषात्मात्रीं और प्राथपापनुस्थवालों को होता है और इंग्रा जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिये है (ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समिति ) इन्हीं से दी से सब जगत् के जीव वादने २ पुराय और पापाँके फल भीग रहे हैं ( खटरतरा विवरं मातर च) जीवाँ की साला और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्मधारण करना. पुनः शरीर का छोडना, फिर जन्म की प्राप्त होना बारंबार होता है। जैसा वेदों में पूर्वापर जनम के धारण करने का विधान किया है वैसा ही निरुक्तकार ने भी प्रतिपादन किया है। जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह टीक २ जानता है कि ( मृतश्राहंपु० ) मैंने अनेक बार जन्ममरण की प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारों गर्भाशयों का सेवन किया ॥ १॥ ( त्र्याहारवि० ) त्रानेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं के स्तनों का दूग्य पिया, अनेक माता पिता और सुहदों को देखा ॥ २ ॥ ( अबाङ्मुखः ) मैंने गर्भ में नीचे मुख अपर परा इत्यादि नाना प्रकार की पीढाओं से युक्त होके अनेक जन्म घारण किये परन्तु अब इन महादुःखों से तभी लुद्रंगा कि जब परमेश्वर में पूर्व प्रेम श्रीर उस की श्राज्ञा का पालन करूंगा नहीं तो इस जन्ममरणस्य दुःखनागर के पार जाना कभी नहीं होसकता । तथा येगशास्त्र में भी पुनर्जनम का विधान किया है (खरस॰) (सर्वस्य प्राः) हर एक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि ( भूयासमिति ) अर्थात् में सदैव मुखी बना रहं, मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (सान भूवं) अधीत में न हो के ऐसी इच्छा पूर्वजनम के अभव से कभी नहीं हो सकती। यह अभिनिवेश वनश कहा ना है जो कि **़ कृमिपर्यंत को भी म**रसा का भय बरावर होता है। यह त्वनहार पूर्वजन्न की सिद्ध को जनाता है।। तथा न्यायदर्शन के ( पुनरु० ) शू० । और उसी के वाल्या० भा० में कहा है कि जो उत्पन्न अर्थात् किमी शरीर की भागण करता है वह सरण अर्थात् शरीर को छोड़ के पुनरुत्रल दूसर शरीर को भी अवश्य माम होता है। इस प्रकार मरफ पुन-र्जन्म क्षेत्रे को प्रत्यभाष कहते हैं।। र ॥

#### भाष्यम्

अत्र के विदेक जन्मवादिनो वदन्ति —यदि पूर्व जन्मासी तर्हि ततस्मरणं कुतो न भवतीत्यत्र ह्रमः। भो ! ज्ञाननेत्रमुद्घाट्य द्रष्टव्यमस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः पञ्चवव पर्यं नतं यद्यत्सुखं दुःखं च भवति यच्च जागरितावस्थास्थानां सर्वेडयवहाराणां सुषुप्त्यवस्थायां च । तदनुभूतस्मरणं न भवति पूर्वजन्मयः त्तरमरणस्य तु का कथा । ( प्रश्नः ) यदि पूर्वजन्मकृतयोः पापपुगययोः सुख दुःखपले हीश्वरोऽस्मिन् जन्मनि ददाति तयोशचास्माकं साक्षात्काराभावात् सोऽन्यायकारी भवति नातो।स्माकं शुद्धिप्रचेति । अत्र ब्रूमः । द्विविधं ज्ञानं प्रवत्येकं प्रत्यक्षं द्वितीयमानुनानिकं च । यथा कस्यचिद्वे द्यस्यावैद्यस्य च श-रीरे ज्वरावेशो भवेत्तत्र खलु वैद्यस्तु विद्यमा कार्यं कारणसङ्गत्यनुमानतो ज्यरनिदानं जानाति नापरश्च परन्तु वैदिकविद्यारहितोऽपि ज्यरस्य प्रत्यक्ष-त्वात् किमपि मया कुपथ्यं पूर्वं कतिमिति जानाति विना कारगोन काय्यं नैव भवतीति दर्शनात्। तथैव न्यायकारी प्रवरी पि विना पापप्रयाभ्यां न कस्मै-चित् सुखं दुःखं च दातुं शक्नोति संमारे नीचोच्चसुखिद्ःखिदर्शनाद् विज्ञायते पू-र्वजन्मकते पापपुर्ये वभूवतुरिति । अत्रैकजन्मवादिनामन्ये ऽपीद्रशाः प्रश्नाः सन्ति तेषां विचारेणोत्तराणि देयानि किञ्च न बुद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योग्यं भवति ते ह्य हे श्यमाणाणिधकं जाननित यन्थोपि भूयान भवेदिति म-त्वाग्त्राधिकं नोल्लिख्यते॥

## भाषार्थं

इस में अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता है तो हम को उस का ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ( उत्तर ) आंख खोल के देखों कि जब इसी जन्म में जो २ मुख दु:ख तुम ने बाल्यावस्था में अर्थात् अन्म में पांचवर्ष पर्य्यन्त पाये हैं उन का ज्ञान नहीं रहता अथवा जोकि नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं उन में में भी कितनी ही बांते भूल जाते हैं तथा निद्रा में भी यही हाल हो जाता है कि अब के किये का भी ज्ञान नहीं रहता जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में भूत जाते हैं तो पूर्व शरीर के व्यवहारों का कब झान रह सकता है? तथा ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि जब हम को पूर्वजन्म

के पाप पुगय का ज्ञान नहीं होता खोर ईश्वर उन का फल मुख वा दुःख देता है इस से ईश्वर का न्याय वा जीवों का मुधार कभी नहीं हो सकता ( उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता है एक प्रत्यन्न दूसरा अनुमानादि से ! जैसे एक वैद्य और दूसरा अवैद्य, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इस का पूर्व निदान ज्ञान लेता है और दूसरा नहीं ज्ञान सकता परन्तु उस पूर्व कुपथ्य का कार्य्य जो ज्वर है वह दोनों को प्रत्यन्त होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है अन्यथा नहीं । इस में इन्ताना विशेष है कि विद्वान् ठींक २ रोग के कारण और कार्य्य को निश्चय करके जानता है और वह अविद्वान् कार्य्य को तो ठींक २ जानता है परन्तु कारण में उस को यथावत् निश्चय नहीं होता वैस ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं होता वैस ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं होता वैस ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को विना उत्तम स्थम और नीच शरीर तथा बुद्धचादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इस से हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा मुधार ये दोनों काम यथावत् बनते हैं, इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धमान लोग अपने विचार से यथावत् जान लेवें में वहां इस विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता ॥

॥ इति पुनर्जनमविषयः संदोपतः॥

## अथ विवाहविषयः संक्षेपतः

गुभ्णामि ते माभग्नवाय हस्तं मया पत्यां जरदाष्टिर्यथासः। भगौ अर्थ्यमा सर्विता पुरेन्यिमेद्यं त्वा दुर्गाहेपत्याय देवाः ॥१॥ हहैवस्तं मा वियोष्टं विश्वमायुर्व्यक्षतम् । क्रीडंन्ता पुर्विभिमंदिमानौ स्वे गृहं॥२॥ ऋ० अ० ८ अ० ३ व० २९।२८। म०१।२॥

## भाष्यम्

अनगोरिम0-अत्र विवाहिकधानं क्रियत इति। हे कुमारि युवते कर्ये! (सीभगत्वाय) मन्तानोत्पत्यादिमधोजनिन्द्वये (ते) तव हस्तं ( गृभणामि ) गृहणामि त्वया सहाहंविवाहं करोमि तवं च मणा सह हे स्वि! ( गथा ) येन प्रकारेण ( नया पत्या ) सह ( जादिक्टः ) (आसः) जरावस्थां प्राप्तुः

यास्त्रधीव त्वया स्त्रिया सङ् जरद्षित्रहं सब्चेयं वृह्यवस्थः प्राप्नुयाम् । एव-मावां शामीत्यः वास्तरं धर्मनानादं कुरणंबहि । (भगः) सकलैश्वर्यसम्पन्नः (अर्थमा) व्यास्ट्यवस्थाकर्का (सविता) वर्वजगद्दपादकः (पुरन्धिः) सर्वजग-द्वारक: परमेण्डरः (अस्तं गाईपत्याय) गृहकारणीय त्वां मद्षे दस्तवान् तथा (देवाः) अत्र सर्वे विद्वांसः साम्निताः सन्ति यद्यावां प्रतिक्रोह्मङ् पनं कृष्यांवहि तर्हि परमेश्वरदगड्यौ विद्वदगड्यौ च भवेशेति ॥१। वित्र हं कृतवा परस्परं स्त्री-पुरुषे। कीदूशत्रत्रं माना भवेतामेतद्रथमीण्यर आजां द्दाति ( इहैबस्तं ) हे स्त्रीपुरुषौ! युवां द्वाविहास्मिंहा के यहाश्रमे स्लेनैव गर्। (यस्तम्) निवासं कुर्यातम् (मा विधीष्टं ) तथा कड़ा चिद्विरोधेन देशान्तरगननेन वा वियुक्ती वियोगं प्राप्ती ना अवेताम्। एवन्नदाशीशंदेन धर्म कुर्वाणी सर्वापकारिणी मद्भक्तिमम्बरन्ती (विश्वमायुर्ध्यम्नुतम्) विविधमुखस्यमायुः प्राप्नुतम्। पुनः ( स्व यह ) स्वकोये यहे पुत्रैनं प्ति भन्न सह मादनानी सर्वानन्दं प्राप्त-बन्ती (क्रीडन्ती) सदुर्मिक यां कुर्वन्ती सदैव भवतम् । इत्यनेनाप्येकस्याः श्चिया एक एव पतिभवत्वेकस्य पुरुषस्यैकीव स्त्री चेति। अर्थादलेकस्त्रीभिः सह विवाह निषेधो नरस्य तथा जनेकैं: पुरुषे: महैकस्याः स्त्रियात्रे ति सर्वेष वेदमन्त्रे ब्लेकल बन स्पैव निर्देशात् । एवं विवाह विधायका वेदेव्वनेके मन्त्राः सन्तीति विश्वेशम् ॥

## भाषार्थं

( गृभ्णानि ते० ) ( सीभगत्वाय हस्तं ) हे कि ! में सीभाग्य अर्थात् गृहाश्रा में सुख के लिये तेरा हस्तमहण करता हूं और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि जो काम तुम्क को अपिय होगा उस के। में अभी न करूंगा। ऐसे ही खी भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आप को अपिय होगा उस का में भी कभी न करूंगी और हम दोनों व्यभिकारादि दोपरहित हो के बुद्धावस्थापर्थ्यन्त परम्पर आनन्द के व्यवहारों को करेंगे। हम्मारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जाने कि इस से उन्तरा काम कभी न किया जान्यगा। (भग:) जो ऐश्वर्यवान (अर्थमा) सब जीवों के पाप पुगय के फलों को यावा (अर्थन्वाला (सिनता) सब जगत् का उत्पन्न करने और सब ऐश्वर्य का देनेवाला तथा (पुरन्धः) सब जगत का धारण करनेवाला परमेश्वर है वही हमारे दोनों के बीच में साद्धी हैं तथा (महं त्वा॰) परमेश्वर और विद्वानों ने मुक्त को तेरे

लिये और तुभा को मेरे लिये दिया है कि हम दोनों परस्पर प्रांति करेंगे तथा उद्योगी होकर घर का काम श्राच्छी तरह से करेंगे और मिध्याभाषणादि से बचकर सदा धर्म ही में बर्तेंगे, सब नगत् का उपकार करने के जिये सत्यविद्या का प्रचार करंगे और धर्म से पुत्रों को उत्पन्न कर के उन को सुशिचित करेंगे इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साची से करते हैं कि इन नियमों का ठीक २ पालन करेंगे। दूसरी स्त्री श्रीर दूसरे पुरुष से मन से भी स्थाभिचार न करेंगे ( देवाः ) है विद्वान् लोगो! तुम भी हमारे साची रहो कि हम दोनों गृहाश्रम के तिये विवाह करते हैं। फिर खी कहे कि मैं इस पति को छोड़ के मन बचन और कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति न मानूंगी तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इस के सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मन कर्म और वचन से कभी न चाहुंगा।। १॥ ( इहैबस्तं ० ) विवाहित स्त्रीपुरुपों के लिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम के शुभ व्यवहारों में रहो (मा वियोष्टं) अर्थात् विरोध करके अलग कभी मत हो और व्यमिनार भी किसी प्रकार का मत करो, ऋतुगामित्व से सन्तानों की उत्पत्ति, उन का . पालन और सुशिक्ता. गर्भिस्थिति के पीन्हे एकवर्षपर्यस्त ब्रह्मचर्य और लडकों को प्रसू-ता स्त्री का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारों से (विश्वमा०) सौ १०० वा १२५ वर्ष पर्यन्त आयु को भुख से भोगो (कीडन्ती०) अपने घर में आनन्दित होके पुत्र अमीर पौत्रों के साथ नित्य धर्मपूर्वक कीडा करो इस से विण्रीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी आज्ञा में वर्तमान रहो । इत्यादि विवाहाविधायक बेदों में बहुत मन्त्र हैं। उन में से कई एक मंत्र संस्कारविधि में भी लिखे हैं वहां देखलेना ॥

इति संद्येपतो विवाहविषयः ॥

## अथ नियोगविषयः संक्षेपतः॥

कुहंस्विद्योषा कुह्वस्तोर्दिवना कुहां भिष्टित्वं करितः कुहोषतः।
- को वां श्युत्रा विधवेव देवरं मध्ये न योषां कृणते स्वस्थ आ॥१॥
का० अ० ७ अ० ८ व० १८ सं० २॥ ह्यं नारी पतिलोकं दंणाना निपंद्यन उपंत्वा मर्स्य प्रेतंम् । धर्म पुराणमंतुषालयंन्ती तस्यै प्रजां इविणं चेह धेहि॥२॥ अथर्व० कां० १८ अन्० ३ व० १ मं० १॥

उंदीर्ष्वं नार्श्विमिजीवलोकं गतासुंगतमुपंशेष एहि । हस्तग्राभस्यदि-धिषोस्तवेदं पत्युंर्जिनित्वम्भिसंबंभूथ ॥३॥ ऋ० मं०१०स्०१८मं०८॥

## भाष्यम्

एकामिन-अत्र विधवाविस्त्रीकनियोगठयवस्था विधीयत इति ( कुह-स्विहोषा) हे विवाहितौ स्त्रीपुरुषौ युवां (कुह ) कस्मिनस्थाने (दोषा )रा-त्री ( वस्ती: ) वसथ: (कुहर) अश्विना दिवसे च क वासं कुरुथः (कुहाभिः) क्वाभिपित्वं प्राप्तिं करतः कुरुतः (कुहोषतुः ) क्वयुवयो निजस्थानवासो अस्ति (की वां शयुत्रा) शयनस्थानं युवयो क्वास्ति । इति स्त्रीपुस्वी प्रतिप्रक्रीन द्विवचनोच्चारणेन चैकस्य पुरुषस्थैकैव स्त्री कर्तुं योग्यास्ति । तथैकस्याः स्त्रिया एक एव पुरुष इयोः परस्परं सदैव प्रीतिर्भवेत्र कदाचिद्वियोगव्यभिचारी भवेतामिति द्योत्यते (विधवेव देवरं ) कं केव यथा देवरं द्वितीयं वरं नि-योगेन प्राप्तं विथवा इव । अत्रप्रवाशं । देवरः कस्माद् द्वितीयो घर उच्यते । निस् अ ३। खं १५ । विधवाया द्वितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे आ-ज्ञास्ति तथा पुरुषरवच विधववा सह । विधवास्त्री मृतकस्त्रीकपुरुषेण स-हैव सन्तानार्थं नियोगं कुर्यांक कुमारेण सह तथा कुमारस्य विधवया सह च । अर्थात् कुमारयोः स्त्रीपुरूषयोरेकवारमेव विवाहः स्यात् । पुनरेवं नि-योगश्च नैव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाही विधीयते । पुनर्विवाहस्तु ससु भूद्रव-र्ण एव विधीयते तस्य विद्याव्यवहाररहितत्वात् । निवीजिती स्त्रीपुरूषी कर्ष 🕟 परस्परं वर्त्तीतामित्यत्राह । ( मर्थं न योषा ) यथा विवाहितं मनुष्यं ( सध-स्ये ) समानस्थाने सन्तानार्थं योषा विवाहिता स्त्री (कृणुते ) आकृणुते । तथैव विथवा विगतस्त्रीकश्च सन्तानीत्पत्तिकरणार्थं परस्परं नियोगं करवावि-वाहितस्त्रीपुरुषवद्वर्त्तीयाताम् ॥ १ ॥ ( इयंनारी० ) इयं विधवा नारी (प्रेतं) मृतं पतिं विहाय (पतिलोकं) पतिसुखं (वृक्षाना) स्वीकर्तु मिच्छन्ती सती (मर्त्या) 🗇 हे मनुष्य ! (त्वा ) त्वामुपनिपद्यते त्वां पतिं प्राप्नोति तव समीपं नियोग-विधानेनागच्छति तां त्वं गृहाणाऽस्यां सन्तानान्युत्पादय । कथम्भूता सा ( धर्मं पुराणं ) वेदम्रतिपाद्यं सनातनं धर्ममनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पतिं वृगुते। त्वमपीमां वृगु (तस्यै) विधवायै ( यह ) अस्मिन् समये

लोके वा ( प्रजां थेहि ) त्वमस्यां प्रजीत्यत्तिं कुत ( द्रविशां ) द्रव्यां वीर्यां ( च ) अस्यां चेहि अर्थाद् गर्भाधानं कुत ॥ २ ॥ ( उदीर्वनाठ ) हे विधवे! नारि! ( एतं ) ( गतान्तं) गतप्राणं एतं विवाहितं पतिं त्यक्त्वा ( अभिजीवलोकं ) जीवन्तं देवां द्वितीयवां पतिं ( एहि ) प्राप्नुहि ( उपशेषे ) तस्य वोपशेषे सन्तानोत्पादनाय वर्त्तं स्व तत्सन्तानं ( हस्तग्राभस्य ) विवाहे सङ्ग्रहीतहस्तस्य पत्युः स्थात् । यदि नियुक्तपत्यर्थो नियोगः कृतस्तिर्हं (दिध्योः) तस्य व सन्तानं भवेत् (तवेदं) इदमेव विधवायास्तव (जनित्वं) सन्तानं भवति । हे विधवे! विगतिववाहितस्त्रीकस्य पत्यु एचैतिन्वयोगकरणार्थं तवं ( उदीर्वं ) विवाहितपतिसरणानन्तरिमनं नियोगिन्छ तथा ( अभिसंब भूष ) सन्तानोत्पत्तिं कृत्वा सुख संयुक्ता भव ॥ ३ ॥

#### भाषार्थ

नियाग उस को कहते हैं जिस से विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मरगई हो वह पुरुष ये दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में एसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की स्त्री मरजाय अथवा उन में किसी प्रकार का स्थिर राग हो जाय वा न्यूंसक बन्ध्यादीप पड़जाय और उन की यु-बावस्था हो तथा संतानीत्पत्ति की इच्छा हो तो उस अवस्था में उन का नियोग होना अवस्य चाहिये इस का नियम आगे लिखते हैं ( कुदृस्वित् ) अर्थात् तुम दोनों वि-बाहित स्त्री पुरुषों ने ( दोपा ) रात्रि में कहां निवास किया था ( कुह बस्तोरिश्वना ) तथा दिन में कहां वसे थ ( कुहाभिषित्वं करतः ) तुम ने अन्न वस्त्र धन आदि की प्राप्ति कहां की थी ( कुडोपतुः ) तुम्हारा निवासम्थान कहां है (को वां शयुत्रा) रात्रिमें तुम कहां शयन करते हो, वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाहविषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ (कि वेदरीति से एक पुरुष के लिये एकही स्त्री और एक स्त्री के लिये एकही पुरुष होना चाहिये अधिक नहीं और न कभी इन द्विजों का पुन-विवाह वा वियोग होना चाहिये) (विश्ववेव देवरम् ) जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ सं-तानोत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो । विधवा का जो दूसरा पति होता है उस को देवर कहते हैं इससे यह नियय होना चाहिये कि (द्विजों ऋशीत् ब्राह्मण चित्रिय वैश्यों में दो र सन्तानों के लिये नियोग होना) और शृद्धकुल में पुनर्विवाह भरगाण्य्यन्त के लिये होना चाहिये परन्तु माता गुरुपत्नी भगिनी कन्या पुत्रवधु आदि के साथ नियाग करने का स-र्वशा निषेध है। यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों की प्रसन्तता से हो सकता

है जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाय और जो कोई इस नियम को तोड़े उस की द्विजकुल में से अलग कर के शूदकुल में रख दिया जाय॥ १॥ (इयं नारी पतिलोकं ०) जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात् पतिसुख की इच्छा कर के नियोग किया चाहे तो (भे-तम् ) अर्थात् वह पति मर जाने के अनन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो ( उपत्वामर्त्य ० ) इस मंत्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे पुरुष! ( धर्म पुराणमनुषा-लयन्ती ) जो इस सनातन नियोगधर्म की रचा करने वाली स्त्री है उस के संतानोत्पत्ति के लिये ( तस्यै प्रजां द्रविएं चेह धेहि ) धर्म से वीर्व्यदान कर जिस से वह प्रजा से युक्त होके आनन्द में रहे। तथा स्त्री के लिये भी आज्ञा है। के जब किसी पुरुष की स्त्री मरजाय और वह संतानोत्पत्ति किया चाहे तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उस को प्रजायुक्त कर दे इस लिये में आज्ञा देता हूं कि तुम मन कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मतकरो किन्तु धर्मपूर्वक विवाह आंर नियोग से सन्तानोत्पाचि करते रहो ॥ २ ॥ ( उदीर्वनारी ) है । कि ! अपने मृतक पति की छोड़ के ( श्रमिजीवलोकां ) इस जीवलोक में (एतमुपशेष एडि) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त हो नहीं तो बदाचर्याध्रम में स्थिर होकर कन्या और खियाँ की पढा-या कर । और जो नियोगधर्म में स्थित हो तो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वरका ध्यान श्रीर सत्य धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर (हम्तयाभस्य दिवियोः) जोकि तेरा हस्त प्रहण करनेवाला दूसरा पति है उस की सेवा किया कर वह तेरी सेवा किया करे श्रीर उसका नाम दिधियु है ( तवेदं ) वह तरे सन्तान की उत्पत्ति करनेवाला हो श्रीर जो तेरे लिये नियोग किया गया हो ता वह तरा सन्तान हो (पत्यूर्जनित्वम०) श्रीर जो नियुक्त पति के लिये नियाग हुआ हो ता वह संतान पुरुष का हो इस प्रकार नियोग से अपने २ सन्तानों के। उत्पन्न करके दोनों सदा मुखी रहो ॥ ३ ॥

इमां त्विमिन्द्र मीदवः मुणुत्रां मुभगां कृण्। दशांस्यां पुत्रानाः धेष्ठि पतिमेकाद्दशं कृषि ॥ ४॥ सोसंः प्रथमो विविदे गन्धवां विं विट् उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्युताः॥ ५॥ ऋ० अष्टकः ६ अध्याय ३ व० २८ । २७ । मं ० ५ । ५॥ अदेवृष्नयपतिष्ट्री होधे शिवा पुशुभ्यं सुयमां सुववीः। प्रजावती वीर्सूर्देरकोमा स्योनेममिंग्न गाहिपत्यं सपर्य्य ॥ ६॥ ग्रथर्व० । कां० १४ अनु० २ मं० १८ ॥

#### भाष्यम्

इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्यत्तेश्व परियणसं क्रियते । क्रितवारं नियोगः कर्त्तव्यः कियन्ति सन्तानानि चोत्याद्यानीति । तद्यया-(इसां त्वसिन्द्र०) हे इन्द्र विवाहितपते ( मीढ्वः) हे वीर्यदानकर्त्तस्विति विवाहितस्त्रियं वी-र्यमेकेन गर्भयुक्तां कुरु । तां (शुप्तां) श्रेष्ठपुत्रवतीं (स्त्रगां) अनुत्तमसुख्युक्तां ( रुग् ) कुरु ( दशास्यां ) अस्यां विकाहितस्त्रियां दशपुत्रालाधिहि उत्पादय नातोऽधिकमिति ।(र्ष्टश्चरेण दशसन्तानोत्यादनस्यैवत्ता पुरुषाय दत्तेति वि-क्रोयम्) तथा (पतिमेकाद्शं रुपि ) हे स्त्रि ! त्वं विवाहितपतिं गृहीत्वैका-दशपतिपर्यन्तं नियोगं कुत्। अर्थात् कस्याङिचद्यपत्कालत्वस्थायां प्राप्ताया-मेकैकस्याभावे मन्तानोत्यत्यर्थं दशभपुनवपर्यन्तं नियोगं कुर्यात् । तथा पु-मयो। पि विवाहितस्त्रियां मृतायां मत्यां सन्तानाभावे एकैकस्या अभावे दश-म्या विधवया सह नियोगं करोत्वितीच्छा नर्शस्त चेल्या कुरुताम् ॥ ४॥ अधीत्तरीत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते (अधिः प्रथमः) हे कि 'यस्तवां प्र-थमं ( विविदे ) विवाहितः पतिः प्राप्नीति स मौकुमार्थाविगुणयुक्तत्वात् सोमसंज्ञो भवति । ( गन्धर्वो वि० ) यस्तु ( उत्तरः ) हितंथो नियुक्तः पति-विंथवां त्वां विविदे प्रत्मोति स गन्थवंसंज्ञां लभते कुतहतस्य भोगाभिजन्वात् ( तृतीयो अ० ) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोगं करोधि संधिनसंज्ञो जायते। कुत: दाभ्यां पुरुषाभ्यां भुक्तभीगया त्वया सह नियुक्तत्वाद्गिनदाहव-त्तरय शरीरस्थधातको इद्धन्त इत्यतः। ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) हे स्ति ! चतुर्यमारभ्य दशमपर्यन्तास्तव पतयः । माधारणबलवीर्यत्वानमनुष्यसंज्ञा भवन्तीति बोध्यम्। तथैव स्त्रीणामिष सोम्या यन्धर्व्यायनायी मनुष्यजाः संज्ञा-- स्तमद्गुणयुक्तत्वाद्भवन्तीति ॥ ५ ॥ (अदेष्ट-न्यणतिण्नि) हे अदेव्हिन! देवर-सेविके! हे अपतिष्टित! विवाहितपतिसेविके! स्त्रि! त्वं शिवा कल्याणगुणयुक्ता ( पशुभ्य: सुवना सुवर्षा: ) गृह्रहरूयेषु शोक्षनियमयुक्ता गृहसम्बन्धिपशुभ्यो हिता श्रेष्ठकान्तिविद्य, सहिता तथा ( प्रजावती वीरमृ: ) प्रजापालनतत्वरा

वीरसन्तानीत्पादिका (देवकामा) नियोगेन द्वितीयवरस्य कामनावती (स्थी-ना) सम्यक् सुख्युक्ता सुख्कारिणी सती (इममिनं गाईपत्यं)गृहसम्बन्धि-नमाहवनीयादिमिनं सर्वं गृहसम्बन्धिव्यवहारं च (सपर्यं) प्रीत्या सम्यक् सेवय । अत्र स्थियाः पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदित्वयम् । इति ॥ ६॥

## भाषार्थ

(इमां॰) ईश्वर मनुष्यों को त्राज्ञा देता है कि हे इन्द्रपते ! ऐश्वर्ययुक्त ! तू इस स्त्री को वीर्यदान दे के मुनुत्र और सौमाग्ययुक्त कर, हे वीर्यवद! (दगास्यां पुत्रा-नाघेहि ) पुरुष के प्रति वेद की यह आजा है कि इस विवाहित वा नियोजित स्त्री में दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कर अधिक नहीं ( पित्मैकादशं कृषि० ) तथा है स्वी : त नियोग में ग्यारह पति तक कर अर्थात् एक तो उन में प्रथम विवाहित और दशपर्यन्त नियोग के पति कर अधिक नहीं । इस की यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री के साथ सन्तानों के अभाव में नियाग करे तथा दूसरे को भी मरण वा रोगी होने के अनन्तर तीसरे के साथ करले इसी प्रकार दशवें तक करने की आजा है परन्तु एक काल में एक ही वीर्यदाता पति रहे दूसरा नहीं। इसी प्रकार पुरुष के लिये भी विवाहित की के मरजाने पर विभवा के साथ नियोग करने की आज़ा है और जब बहु मां रोगी हो या मर जाय तो सन्तानीत्पत्ति के लिये दशमस्त्रीपर्यन्त नियोग कर लेवे ॥ ४ ॥ अब पतियों की संज्ञा कहते हैं ( सोम: प्र-थमो विविदे ) उन में से जो विवाहित पति होता है उस की सोमसंज्ञा है क्योंकि वह सूक्रमार होने से सुद्र आदि गुगायुक्त होता है ( गन्धवीं विविद उत्तरः ) दूसरा पति जो नियोग से होता है सो गन्धर्वसंज्ञक अर्थान् भोग में अभिज्ञ होता है ( तृतीयो बा-गिष्टे पतिः ) तीसरा पति जो नियोग से होता है वह अग्निसंज्ञक अर्थात् तेजस्वी अधिक उमरवाला होता है ( तुरीयम्ने मनुष्यजाः ) आँर चौथे से ल के दशमपर्यंत जो नियुक्त पति होते हैं वे सब मनुष्यसंज्ञक कहाते हैं क्योंकि वे मध्यम होते हैं ॥५॥ ( ऋदेवृध्न्यपतिध्नी ० ) है विधवा स्त्रि ! तृ देवर ऋोर विवाहिनपति को मुखदेनेवाली हो किन्तु उन का श्रिपिय किसी प्रकार से मत कर श्रीर वे भी तेरा अप्रिय न करें (एपि शिवा०) इसी प्रकार गंगलकाय्यों को करके सदा गुख बढ़ाते रही (पशुभ्य: मुयगा सुवर्चाः) धर के पशु आदि सब प्राणियों की रत्ता करके जितेन्द्रिय होके धर्मयुक्त अष्ठकाय्यों को

करती रही तथा सन पकार के विद्यारका उत्तम तेज की बदाती जा (प्रजावती नीरमूः) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो बहे २ वीर पुरुषों को उत्पन्न कर (देवकामा) जो तू देवर की कामना करने वाली हैं तो जब तेरा विवाहित पति न रहे वा रोगी तथा नपुंसक हो जाय तब दूसरे पुरुष से नियोग करके संतानीत्पत्ति कर (स्योनेमिंग गाईपत्यं सपर्य ) और तू इस अगिनहोत्रादि घर के कामों की मुख्यूक्य होके सदा प्रीति से रोवन कर ।। ६ ॥ इसी प्रकार से विषवा और पुरुष तुम दोनों आपरकाल में धर्म करके संतानोत्पत्ति करो और उत्तम २ व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ, गुभहत्या वा व्यभिनार कभी मत करो किन्तु नियोग ही करतो, यही व्यवस्था सब से उत्तम है ॥

इति नियोगविषयः संनेपतः ।।

## अथ गजप्रजाधर्मविषयः संक्षपतः

र्जाणि राजाना विद्धे पुरुणि परिविश्वांनि सृष्धः सदासि । अपंद्यमञ्च मनेमा ज्ञान्वान्त्रने गंन्ध्रवा अपि वायुकेशान ॥ १ ॥ अरु अरु ३ अरु २ वर् २४ संद ३ ॥ अत्रस्य यानिरिम अत्रस्य नार्मिरिम । मान्वा हिळमानमा माहिळमाः ॥ २ ॥ यर अरु २० मंद्र में । यत्र अर्थ व स्वां च स्वां च स्वयं च में विद्यान सह । तं लाकं पुण्यं यज्ञे । यत्र अर्थ देवाः महागिननां ॥ ३ ॥ यर अरु २० मंद्र २० मंद्र । ।

## साप्यम्

एषामिश्-अत्र मन्त्रेषु राजधर्मी विधीयत इति । यथर मूर्यचनद्रीरा-जानी सर्वमूर्स द्रव्यप्रकाशकी भवतस्तथा सूर्यचन्द्रगुणशीली प्रकाशन्याययु-क्ती व्यवस्रारी जीशि सदांसि (भूषधः) भूषयतीऽलङ्कुसतः (विद्थे) ताभिः समाभिरेव युद्धे (पुरूणि) बहूनि विजयादीति मुखानि मनुष्याः प्राप्नुब-न्ति तथा (परिविश्वानि) राजधनमीदियुक्ताभित्समाभिविश्वस्थानि सर्वाशि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति सुख्यन्ति । इदमत्र बोध्यम्। एका राजा-

र्यं सभा तत्र विशेवता राजकारयां वयेव भन्नेयुः। द्वितीयाऽऽर्यं विद्यासभा तत्र विशेवते। विद्याप्रवारी सती एवकार्ये भवतः । सतीयाऽऽय्यं धर्मसभा तत्र विशेषते। धर्मीः चित्रधर्महानिश्चीपदेशेन कर्त्ता परन्त्वेतासिस्रम्स-भा:सामान्ये कार्यं विखित्तीवसर्वानु त्तरान् व्यवहारान् प्रजास प्रचारयेयुरि-ति । यत्रैतासु सभासु पर्यात्यभिविद्वद्भिः सारासारविचारेण कर्त्र ध्याकर्त्त व्य स्य प्रचारो निरोषञ्च कियते। तत्र सर्वाः प्रजाः सदैव सुख्युका भवन्ति। यत्रैको मनुष्या राजा सवित तत्र जीवितारचेति निश्चयः (अपरयमत्र ) इ-दमत्राहमपश्यम् । ईश्वरेजिभवद्ति यत्र सभवा राजप्रवन्धा भवति सत्रैव सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत इति । स्रते। थी वनुष्यः सत्याचरणे (मनसा) विज्ञानेन सरवं स्वावं ( जनस्वान् ) विज्ञातवान् स राजसभामहंति नेतरश्च ( गन्धर्वान् ) पूर्वाकाशु सभासु गन्धर्वान् पृथिवीराजपास्त्रमादिव्यवहारेषु कुशलान् ( अपि वायु: केशान् ) वायुवदृतप्रचारेण विदितसर्वव्यवहारान् सभासदः कुर्यात् । केशहस्मृध्यं रद्भयस्तद्भृत्मन्यन्यायप्रकाशकान्सर्वहितं चिकीर्षू न् धर्मात्यनः सभायद्रस्थायित्यहमाज्ञतपयागि नेतरां प्रचेती प्रवरी-पदेश: सर्वैमंन्तव्य इति ॥ १॥ ( क्षत्रस्य योनिर्नि) हे परमेश्वर! त्वं थया क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य वीनिर्निसित्तमसि । तथा ( क्षत्रस्य नाभिरसि ) एवं राजधर्मस्य त्वं प्रबन्धकत्तांधि वर्षेत्र गोऽश्मानिष कृपया राज्यपाछनिनि त्तान् क्षत्रधर्मप्रयन्धकर्नृक्ष कुष्ट (सान्वाहिश्रमीनमा माहिश्रमीः ) तथाउसमाकं मध्यात् केपि जनस्त्वा जा हिंशीद्धीद्भवतं तिरस्कत्य नान्तिका मा भवत् तथा तबं मां माहिं वीदर्घानमम तिरस्का कदाचिनमा कृष्याः दता वयं भ-वत्सृष्टी राज्याधिकारिणस्मदा भवेम ॥ २॥ ( यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च ) यत्र देशे ब्रस्म परमेश्वरी वेदे। बा ब्राम्सणी ब्रस्मविचेतत्सर्वे ब्रम्म तथा (क्षत्रं) शीर्य धैर्यादिगुणवन्ता मनुष्याश्चेता ही (सम्यञ्ची ) यथावहित्वानयुक्ता-विविन्हीं ( वरत: सह ) तं छोकं तं देशं पुषयं पुषयपुक्तं ( यक्तेषं ) यक्तकः रगोच्छाविशिष्टं विजानीमः (यत्र देवाः सङ्घाग्निना ) यस्मिन्देशे विद्वांसः परमेखरेणाग्निहोत्राद्विकानुष्ठानेन च सह वर्तन्ते तत्रीव प्रजा: सुखिन्ये। भवन्तीति विज्ञेयम् ॥ ३॥

## भाषार्थ

सब जगत् की राजा एक परमेश्वर ही है और सब संसार उस की प्रजा है इस में यह यनुर्वेद के अठारवें अध्याय के २६ वं मन्त्र के वचन का प्रमाण है

( वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम ) अर्थात् सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि इम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं और वही एक हमारा राजा है / त्रीशि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये एक मनुष्य को कभी नहीं। बे तीनों ये हैं--प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक आर्थ्यराजसमा कि जिस से विशेष करके सब राज्यकार्य्य ही सिद्ध किये जावें, दूसरी आर्य्यविद्यासभा कि जिस से सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाय. तीसरी आर्र्यधर्मसभा कि जिस से धर्म का प्रचार श्रीर अधर्म की हानि होती रहे; इन तीन सभाश्रों में ( विदंध ) अधीत् युद्ध में ( पुरू-णि परिविश्वानि भूषथ: ) सब शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के मुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिये ॥ १ ॥ ( च्लत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देने वाले परमेश्वर ! श्रापही राज्यमुखके परम कारण हैं ( च्लत्रस्य नाभिरमि ) श्राप ही राज्य के जीवनहेतु हैं तथा चात्रियवर्ण के राज्य का कारण और जीवन सभा ही है ( मा त्वा हि छेसीन्माहि छेसी: ) हे जगदीरवर ! सब प्रजा आप को छोड़ के किमी दूमरे को अपना राजा कभी न माने और आप भी हम लोगों को कभी मत होड़िये किन्तु आप और हम लोग परम्पर सदा अनुकृल वर्तें ॥ २ ॥ ( यत्र ब्रह्म च त्त्रं च ) जिस देश में उत्तम विद्वान् ब्राह्मण विद्यासभा और राजसभा विद्वान् शुरवीर चत्रिय लोग ये सब भिलके राजकामी को सिद्ध करते हैं वहीं देश धर्म और शुभ कियाओं से संयुक्त हो के मुख की प्राप्त होता है (यत्र-देवाः सहाग्निना० ) जिम देश में परमेश्वर की आज्ञापालन और अग्निनहोत्रादि मिक-यात्रों से वर्तमान विद्वान् होते हैं वही देश मन उपद्रवें से रहित होके अखगडराज की नित्य भोगता है ॥ ३ ॥

देवस्य त्वां सिवतः प्रेमिवेऽश्विनीर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्।
अश्विनें भिष्णेये तं तंस बह्मवर्वसा याभिषित्रचामि॥इन्हेस्येः
निद्येण बलाय श्रिये यशंमेऽभिषित्रचामि॥४॥ कोसि कतमोः
भि कस्मे त्वा कार्यत्वा। मुश्लोक सुमङ्गल सत्यराजन्॥५॥
जिरों में श्रीर्यक्षां मुखं त्विषः कंशांद्रच श्मश्लीण। राजां मे
माणो अस्तंश्रम्बाद चक्षंविराद श्रोत्रंम्॥ ६॥ य० अ० २०
मं० ३।४।५॥

#### भाष्यम

(देवस्य त्वा सवितः) हे सभाष्यकः! स्वप्रकाशमानस्य सर्वस्य जगत उत्पा-दकस्य परमेश्वरस्य( प्रसवे ) अस्यां प्रजायां ( अधिवनीकांह्रभ्यां ) सूर्याचनद्र-मसीबहिभ्यां बलवीर्याभ्यां ( पूष्णी हस्ताभ्यां ) पुष्टिकतुं : प्राणस्य ग्रहणदा-नाभ्यां ( अधिवनोर्भेषज्येन ) पृथिव्यन्ति शिषिपसमूहेन सर्वरोगनिवारकेण सह वर्त्तमानं त्वां (तेजसे) न्यायादिषद्गुणप्रकाशाय (ब्रह्मवर्चसाय) पूर्ण विद्याप्रचाराय ( अभिषिञ्चाभि ) सुगन्धजनैसू द्वीनि गार्जयानि तथा (इन्द्र-स्पेन्द्रियेण ) परमेश्वरस्य परमेश्वय्ये श विज्ञानेन च ( बलाय ) उत्तमबलार्थ ( त्रिये ) चक्रवर्त्तराज्यलक्ष्मीप्राप्त्यर्थं त्वां ( यशसे ) अतिश्रेष्ठकीत्यं यं च ( अभिषिज्ञामि ) राजधर्मपालनाथं स्थापयामीतीः बरोपदेशः ॥ ४॥ (की-मि ) हे परमात्मन् त्वं सुखस्वरूपोसि भवानस्मानपि सुराउयेन सुखयुक्तान् करोतु (कतमोसि ) त्वमत्यन्तानन्द्युक्तोसि । अस्मानपि राजमभाप्रव्यन्धे-नात्यन्तानन्द्युक्तान्सम्पाद्य (कस्मैत्या) अती नित्यसुखाय त्यामात्रयाम:। तथा (कायत्वा) सुलक्षपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे (सुश्लोक) हे मत्यकी-त्ती (सुमङ्गल) हे सुवृगङ्गलमय सुमङ्गलकारक ! (सत्यराजन् । हे नत्यप्रकाशक ! सत्यराज्यप्रदेश्वरास्मद्राजसभाया भवानेत्रं महाराजाचिराकं स्तिति वयं म-न्यामहे ॥ ५ ॥ सभाष्यक्ष एवं मन्येत (शिरी मे श्री: ) राज्यश्रीमें सम शि रोवत् (.यशो मुखं ) उत्तमकी सिं मुंखकत् ( तिवपि: केशाप्य प्रमण्जूणि ) स त्यन्यायदीप्तिः सम केशप्रमध्वत् (राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः शरीरम्धो जीवनहेतुवां पुरुच सम राजवत (अमृतश्रेमधार ) मीसास्य नुखं ब्रह्म वे-द्र व समाद् चकवर्तिरा जवत् ( चक्षु विराद् क्रोक्षम् ) सन्यविद्यादिगुणानां विविधमकाशकरणं श्रोत्रं चक्षुवंत्। एवं मभासदीपि मन्धरम्। एतानि म-भाष्यसस्य मभासदां चाङ्गानि सन्तीति भर्वे विजानीयः॥ ३॥

## भाषार्थ

(देवस्य त्वा सावितुः) जो कोई राजा सभाध्यत्व होने के योग्य हो उस का हम लोग अभिषेक करें और उस में कहें कि हे सभाध्यत्व ! आप सब जगत् को प्रकाशित प्र और उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की (प्रग्ने) सृष्टि में प्रजापालन के लिये (आश्वनो-र्वाहुभ्याम्) सूर्य्य चन्द्रमा के बल और वीर्य्य से (पूर्णो हम्नाभ्याम्) पृष्टि करने वाले पाण को प्रहण और दान की शिक्तरूप हाथों से आप को सभाध्यत्व होने

में स्वीकार करते हैं ( अधिनोर्भेपज्येन ) परमेश्वर कहता है कि पृथिवीस्थ और शुद्ध वायु इन श्रोषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुम को निवारण कर के ( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवर्चसाय ) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की बृद्धि के लिये तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेगा ) परमेश्वर के परमेश्वर्य और आज्ञा के विज्ञान से ( बलाय ) उत्तम सेना, ( श्रिये ) सर्वात्तम लदमी और ( यशसे ) सर्वोत्तम कीर्त्त की श्राप्ति के लिये में तुम लोगों की सभा करने की आजा देता हूं कि यह आजा राजा श्रीर प्रजा के प्रबन्ध के अर्थ है इस में मब मनुष्य लोग इस का यदावत् प्रचार करें ॥ ४ ॥ हे महाराजधर प्राप (कोमि कतमोमि) मुखस्वरूप अत्यन्त आनन्दकारक हैं हम लोगों को भी मब आनन्द से युक्त की निय ( मुश्लोक ) हे सर्वोत्तम की ति के देने वॉल! तथा (सुमङ्गल) शोभनमङ्गलरूप त्राननद के करने वॉल जगर्दाधर! ( मध्य-राजन् ) सत्यस्वरूप ऋौर सत्य के प्रकाश करने बाल ! हम लोगों के राजा तथा सब मुख़ी के देन बोल आप ही है ( कस्मैत्वाकायत्वा ) इसी अत्यंत मुख, श्रेष्ठ विचार और श्रानन्द के लिये हम लोगों ने श्राप का शरण लिया है क्योंकि इमी से हम को पूर्ण राज्य ऋोर मुख निस्संदेह होगा ॥ ६ ॥ समाध्यज्ञ समामद् ऋोर प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि ( शिरे। ये श्रीः ) श्री मेरा शिरस्थानी (यशो मुखं) उत्तम कीर्ति मेरा मुखवत ( तिर्वावः केशाध्य रमश्रुणि ) सत्यगुणों का प्रकाश मेरे केश और डाड़ी मूछ के समान तथा ( राजा में प्राराः ) जो ईश्वर सब का आधार और जीवनहेतु है वही प्रारा प्रिय मेरा राजा ( अयुन छेमन्नार् ) अमुनस्वरूप जे। ब्रह्म और मोन्न्यस है वहीं मेरा चकवर्त्ती राता तथा ( चन्न्रविराट् श्रीत्रम् ) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकाशगुक्त गेरा श्रोत्र है वही मेरी आख़ है ॥ ६ ॥

बाह में वर्लमिन्द्रिय रहस्तीं में क्मी बिलीम । ह्यातमा जनस्रो ममं॥ १॥ पृथिमिं राष्ट्रसुद्रम रसीं प्रवारक श्रोणी । क्रस संर्क्ती जानुनी विद्यों में इस्मीन सर्वतः॥ ८॥ य० २० २० में ० १। ८॥

## भाष्यम्

(बाहू में बलं) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुवद्स्ति (हन्द्रिवर्शहरूती मे) शहं विद्यायुक्तं मनः शोत्रादिकं च मस ग्रहणसाधनवत् (कर्म वीर्ध्) यदु-तमपराक्रमधारणं तन्मम कर्मवत् (आत्मा क्षत्रमुरी मन) यन्मन हृद्यं तत् क्षत्रवत् ॥ १ ॥ (पृष्ठीर्म राष्ट्रम्) यद्गाष्ट्रं तन्मम पृष्ठभागवत् ( ठदरमश्रंसी ) यौ सेनाकोशौ स्तस्तत्कर्म मम ह्रस्तमूलोद्यंवत् (ग्रीवाण्चश्रोणी ) यत्प्रजायाः सुक्षेन भूषणं पुरुषार्थीकरणं तत्कर्म मम नितम्बाङ्गवत् (क्रकः अरत्नी) यत्प्रजायाः ठयापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्ममीवरन्त्यङ्गः बद्दित (जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वतः ) यत्प्रजाराजसभणोः सर्वेषाः मेलरक्षणं तन्मम कर्म जानुवत् । एवं पूर्वोक्तानि मर्वाणि कर्माणि ममावयः ववत् सन्ति । यथा स्वाङ्गेषु ग्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य श्रद्धा भवति तथा प्रजापालने च स्वकीया बुद्धिसर्वैः कार्येति ॥ ८॥

## भाषार्थ

(बाहू में बलं) जो पूर्ण बल है वहीं मेरी भुना (इन्द्रियछहरतों) जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है वे मेरे हाथों के समान (आत्माद्धत्रमुरो-मम) जो राजधर्म शीर्य्य धेर्य्य और हृदय का ज्ञान है यही सब मेरे आत्मा के समान है। जा राज्य सेना और कोश है वह मेरे हस्त का मृल और उदर के समान तथा (प्रीवाध्य श्रोणी) जो प्रजा को मुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है सो मेरे कगर और श्रोणी अर्थात् नामि के अयोभागम्थान के समनुख्य ( ऊक्त अरबी ) जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुण करना है सो ही अरबी और ऊक्त अक्त के समान तथा (जानुनी) जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना यह मेरी जानु के समान है (विशो-मेऽक्तिन सर्वतः ) जो इस प्रकार से प्रजा पालन में उत्तम कर्म करते हैं ये सब मेरे अक्तें के समान हैं।। ८ ।।

प्रति चन्ने गतितिष्टामि राष्ट्रे प्रत्यदेवेषु प्रतितिष्टामि गोष् । प्रत्यदेवेषु प्रतितिष्टामि गोष् । प्रत्यदेवेषु प्रतितिष्टामि प्रदेश गतिवार्याने प्रतिविष्टामि प्रति ॥ १० ॥ न्यानार्मिन्द्रमि विनार्मिन्द्र १- हवे हवे सुद्ध र्श्रामिन्द्रम् । ह्यामि ज्ञाकं प्रदूतामिन्द्रं स्वास्ति नो मुग्रवां धादिक्दं ॥ ११ ॥ य० अ० २० म० १० । ५० ॥

#### भाष्यम्

( प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्टे ) अहं पद्धीश्वरी धर्मेण प्रतीते क्षत्रे प्रतिष्ठितो भवामि विद्याधर्मप्रचारिते देशे च (प्रत्यश्वेषु ) प्रत्यश्वं प्र-तिगां च तिष्ठामि (प्रत्यङ्गेषु ) सर्वस्य जगती । ङ्गमङ्गं प्रतितिष्ठामि तथा चारमानगारमानं प्रतितिष्ठामि (प्रतिप्राग्रेश) प्राणं प्राणं प्रस्येषं पुष्टं पुष्टं पदार्थं प्रतितिष्ठामि (प्रति द्यावापृथिष्योः) दिवं दिवं प्रति एथिवीं एथिवीं प्रति च तिष्ठामि ( यज्ञे ) तथा यज्ञं यज्ञं प्रति तिष्ठाम्य-हमेव सर्व त्र व्यापकोस्मीति । सामिष्टदेवं समाश्रित्य ये राजधर्ममनुसरन्ति तेषां सदैव विजयाभ्युद्यौ भवतः । एवं राजपुरूपैश्वापि प्रजापालने सर्वन्न न्यायविद्यानप्रकाशो रक्षणीयो यतोऽन्यायाविद्याविनाशः स्यादिति॥ १०॥ ( बातारमिन्द्र ) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षकं परमैश्वर्यंवन्तं ( सुहवश्रेशूर-मिन्द्रं) सहयं शोभनयुद्धकारिणमत्यन्तशृरं जगती राजानमनन्तबलवन्तं (शक्तं) शक्तिमन्तं शक्तिप्रदंच (पुरुहूतं) बहुभि: शूरै: सुसेवितं (इन्द्रं) म्प्रायेन राज्यपालकं (इन्द्रश्रंहवेहवे ) युद्धं युद्धं स्वविजयार्थः इन्द्रं परमा-त्मनं ( ह्वयामि ) आह्वयामि आश्रयामि ( स्वस्ति नीमघवा धात्विन्द्रः) म परमधनप्रदातेन्द्रः सर्वशक्तिमानीश्वरः सर्वेषु राज्यकार्येषु नोऽस्मभ्यं स्वस्ति ( घातु ) निरन्तरं विजयसुखं दघातु ॥ ११ ॥

#### भाषार्थ

(प्रतिद्वत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे ) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं उनके लिये परमेशवर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय में राज्य करे। क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं मैं उन के ज्ञत्र- धर्म क्योर सब राज्य में प्रकाशित रहता हूं क्योर वे सदा मेरे समीव रहते हैं (प्रत्य- रवेषु प्रतितिष्ठामि गोषु० ) उन की सेना के अश्व और गो आदि पशुओं में भी मैं स्वमचा से प्रविष्ठित रहता हूं (प्रत्यक्षेषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन् ) तथा सब सेना राजा के अंगों और उन के आत्माओं के बीच में भी सदा ध्रतिष्ठित रहता हूं (प्रतिप्राणेषु प्रति- तिष्ठामि पुष्टे ) उन के प्राण और पुष्टच्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हूं (प्रतिप्राणेषु प्रति- याबाष्टिष्ठक्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञे ) जितना मूर्य्यादि प्रकाशक्त्य भीर प्रथिव्यादि अप्र- काशक्त्य जीत तथा नो अश्वमेषादि यज्ञ हैं इन सब के बीच में भी में सर्वदा व्यापक काशक्त्य जीत तथा नो अश्वमेषादि यज्ञ हैं इन सब के बीच में भी में सर्वदा व्यापक

होने से प्रतिष्ठित रहता हूं इस प्रकार से तुष लोग मुक्त को सब स्थानों में परिपूर्ण देखों ॥ १०॥ जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है उनका राज्य सदा बढ़ता है (त्रातारामिन्द्रं) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेश्वर्णवान परमात्मा ही हमारा रक्तक है (ब्राविता) जो ज्ञान और आनन्द का देने याला है (मुहब शूरामिन्द्र॰ हवे हवे) वहीं इन्द्र परमात्मा प्रतियुद्ध में जो उत्तम युद्ध करानेवाला शूरवौर और हमारा राजा है (ह्यामि शक्तं पुरुहृतामिन्द्रं) जो अवन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है जिस का सब विद्वान वेदादि शाखों से प्रतिपद्ध ग्रें। इप करते हैं वही हमारा सब प्रकार से राजा है (स्वस्ति नो मधवा धार्तिन्द्रः) जो इन्द्र परमेश्वर सववा अर्थात् परमविद्याख्य धनी और हमारे लिये विजय आदि सब मुखों का देनवाला है. जिन सनुष्यों को ऐसा निश्नय है उन का पराजय कभी नहीं होता ॥ ११॥

हमं देवा असप्तार्थसंवध्यं महते ज्ञापं महते ज्येष्टयांप महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियायं हमममुख्यं पुत्रमुभ्यं पुत्रमुस्यं विद्याप्य वो अमी राज्या सोमोक्साकं ब्राह्मणानाकुराजां ॥ १२ ॥ य० अ० ६ मं० ४० ॥ इन्द्रां जयाति न पराजयाता अधिराजो राजंश राजयाते । ज्वर्तस्य ईक्यां वन्यंश्चोपसयों नमस्यों भवेह ॥१३ ॥ त्यसिन्द्राधिराजः श्रेवस्युस्त्वं भुरभिभृतिजेनांनाम । त्ये देवीविद्यां हमा विराजा प्रेष्ट्रास्थ्यम्पत्रं ने अस्तु ॥१४ ॥ अथर्व० कां० ६ अनु० १० व० ६८ । मं० । १ । २ ॥

#### भाष्यम्

(देवाः) हे देवा विद्वांसः सभासदः ( महते सत्राय ) अतुलराजधर्माय ( महते चयैष्ट्याय ) अत्यन्तज्ञानसृद्ध्यवहारस्थापनाय ( महते जानरा-ज्याय ) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय ( इन्द्रस्पेन्द्रियाय ) सूर्य-स्य प्रकाशवन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्यकारविनाणाय (अस्यै विशे) वर्षे मानाये प्रजाये यथावत्सुस्प्रदानाय ( इमं ) ( अस्यत्नश्रेसुवध्वम् )

इमं प्रत्यक्षं शत्रूद्भवरहितं निष्कण्टकमृत्तमराजधम्मं सुवध्वमीशिध्वमैश्वर्ध-हितं कुरुत यूयमप्येवं जानीत (सोमेाऽस्याकं ब्राह्मणानाश्रराजा) वेदविदां मभामदां मध्ये या अनुष्यः नाम्यगुणयम्यनः सकलविद्यायुक्तोस्ति स एव सभाष्यक्षत्वेन स्वीकृतः मन् राजास्तु । हे सभामदः ( अमी ) ये प्रजास्या मनुष्याः मन्ति तान् प्रत्यप्येवनाज्ञा आव्या (एव के राजा ) अस्माकं वी युष्माकं च स सभायद् केरयं राज्यसारव्यवहरा एव राजाम्मीति । एतद्र्यं वयं ( इससमुद्यपुत्रमभुद्ये एत्रं ) यस्यहासम्हनः पुत्रवस्य प्रस्यातनामन्याः स्त्रियाश्च सन्तानमि पिचया एएसत्वे स्वीकुम्मं इति ॥ ५२ ॥ (इन्द्रो जयाति) स एप्रेन्द्रः पर्वश्वरः सभाप्रबन्धा वा जयानि विज्ञातितक्षं सदा प्राप्नोतु (न पराजयानी) स सा कड़ा जिल्वशालयं प्राप्नीतु ( अधिराजी राज्य राजया-ते ) स राजाधिराजी विशस्थेयः वर्षेषु चक्रवर्त्तिराजसुमाग्रहिकेषुवा स्व-कीयमन्यप्रकाशन्यापेन महास्त्राकं लध्ये सदा प्रसिष्यताम्। ( चक्त्यः ) ये। जगदीश्वरः सर्वेर्मनुष्यैः पुनः पुनरुवासनावेगयोस्ति ( ईष्ट्यः ) अस्नाभिः स एवैकः स्तात् याग्यः ( वन्छण ) पूनर्नायः ( उपनद्यः ) समाग्रयितुं याग्यः (नमस्यः) नमस्कतुं धार्योस्ति (अवेह) हे महाराजेश्वर न्वसुत्तसप्रकारेणा-स्मिन् राज्ये गत्कता अव ि अवत्मत्कारेल सह वर्त्त गाना वयपप्यस्मिन् च-कवित्राच्ये मदा मत्कृतः सवेन ॥ १३॥ ( त्विमन्द्राधिगातः श्रवस्यः ) है इन्द्र परमेश्वर तबं गर्वर व जगले। अधिराधिति सब इवाचरतीति सबस्य श्री-ता च स्वक्रपया मामित ताहूणं कृष्ट ( नर्व सूर्विस्तिर्जनानाम् ) हे भगवम् त्यं भूः सदा भवसि यथा जनानः सन्तिन्ति तिर्भीष्टः स्थेश्वर्यं स्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करेरतु ( हर्ज देवी विश्व हमा धिराजाः ) हे जगदीश्वर यथा त्वं द्विष्णुणनम्पन्ना विविवेशलन्यात्रवालिताः प्रत्यन्नविषयाः प्रजाः सत्य-न्यायेन पालयकि तथा सामावि कुस ( युव्सन्थ्यमण्डरं ने अस्तु ) हे सहारा-जाधिराजिष्टर तव यदिदं सनातनं राजधर्मगुक्तं नाशरहितं विश्वसपं राष्ट्र-मस्ति तदिदं भवद्वत्तमस्याक मध्तिवति याचितः सन्नाशी देदातीदं मद्रचितं भू-गेलारूयं राष्ट्रं युक्तदधील नस्तु ॥ २४ ॥

## भाषार्थ

(इमं देवा श्रासपत्त ) अब ईश्वर यब मनुष्यों को राज्य व्यवस्था के विषय में श्राज्ञा देता है कि है विद्वान् लोगों! तुम इस राजधर्म को यथावत् जानकर अपने राज्य

का ऐसा प्रबन्ध करे। कि जिस से तुम्हारे देश पर कोई शतु न आजाय ( महते चत्रा-य० ) हे शुरवीर लोगो ! अपने चत्रियधर्म चक्रवर्ति राज्य श्रेष्ठकीर्ति सर्वोत्तम राज्यपनन्ध के अर्थ ( महते जानराज्याय ) सब प्रजा को बिद्वान् करके ठीक २ राज्यव्यवस्था में चलाने के लिथ तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बड़े ऐश्वर्ध्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के श्रर्थ ( सुवध्वं ) श्रच्छे २ राज्यसंबन्धी प्रबन्ध करो कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम मुख बढ़ता जाय ।। १२ ॥ ( इन्द्रो जयाति ) हे बन्धु लोगो ! जो परमात्मा श्रपने लोगों का विजय कराने वाला (न पराजयाता) जो हम को दूसरों से कभी हारने नहीं देता ( अधिराजो ) जो महाराजाधिराज ( राजमु राजयाते ) सब रानाओं के बीच में प्रका-शमान होकर हम को भी भूगोल में प्रकाशमान करने वाला है ( चर्क्टचः ) जो आन न्दस्वरूप परमातमा सब जगन को मुखों स पूर्ण करने हारा तथा ( ईड्यो बन्यश्च ) सब मनुष्यों की स्तृति और बंदना करने के योग्य ( उपसद्यो नमस्यः ) सब को शरण लेने श्रीर नमस्कार करने के योग्य है ( भवेह ) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय कराने वा-ला रक्तक न्यायाधीश ऋौर राजा है इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम सबों के राजा हुजिये और हम लोग आप के पुत्र और मृत्य के समान राज्याधिकारी हो कर आप के राज्य का सत्यन्याय से मुशोमित करें ।। १३ ॥ (त्विमि-न्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर ! ऋषि ही सब मंसार के ऋधिराज और आप्ती के स मान सत्यन्याय के उपदेशक ( त्वं भूर्राभभृतिर्जनानाम् ) आप ही सदा नित्यखरूप और सजान मनुष्यों की राज्य ऐश्वर्य के देने वाले (त्वं देवीविंश इमा विराजाः) आप इन वि-विध मजाओं को सुवारने और दूष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं ( यू-ष्मत्त्रत्रमजरं ते ऋस्तु ) हे जगदीक्षर ! ऋाष का राज्य नित्य तरुण बना रहे जिससे सब संसार को विविध प्रकार का मुख मिल इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति और उस की आज्ञा पालन करते हैं उन के। बद आशीर्वाद देता है कि मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥ १४ ॥

स्थिरा वं: मन्त्वायुंघा पराण्दें बील उन प्रतिष्क भेष्युष्माक मस्तु ति बेखी । पर्नीयमी मा मत्येंस्य मायिनं:॥१५॥ ऋ॰ अ०१ अ०३ व०१८ मं॰२॥तं सभा च समितिरच सेनां च॥१६॥ अथर्व॰ कां॰१५ अनु०२ व०६ मं•२॥ इमं बीरमनुंहर्षध्वसुत्रमिन्द्रं सखायों अनुसंर भध्वम्। ग्राम् जितं गोजितं वर्जुबाहुं जयंन्तमज्मं प्रमृणन्तमोजिसा ॥१७॥ अथर्व० कां० ६अनु० १० व० ६७ मं० ३॥ सभ्यं सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः। त्वयेदगाः पुरुहृत विश्वमायुर्व्ययनवम् ॥१८॥ अथर्व० कां० १९ अनु० ७ व० ५५ मं० ६॥

## भाष्यम्

( स्थिरा व:० ) अस्यार्थः प्रार्थं न (विषय: उक्तः ॥ १५ ॥ (तं सभा भ) राजमभा प्रजा च तं पूर्वोक्तं मर्वराजाधिराजं परमेश्वरं तथा सभाष्यक्षम-भिषिच्य राजानं भन्येत ( समितिश्व ) तमनुश्रित्यैव समितियुं हुमाचरणी-यम् ( मेना च ) तथा वीरपुरुषाणां या मेना सापि परमेप्रवरं ससभाष्यक्षां सभां स्वसेनानीं चानुश्रित्य युद्धं कुर्यात् ।। १६ ॥ ईश्वरः सर्वान्मनुष्यान्प्र-न्युपदिशति ( सखायः ) हे सखायः ( इमं वीरमुग्रमिन्द्रं ) शत्रूणां हन्तारं युद्धकुशलं निर्भयं तेजस्विनं प्रतिराजपुमयं तथेन्द्रं परमैश्वर्ध्य वन्तं परमेश्वरं (अनुहर्षध्वं) मर्वे यूयमनुमोदयध्वमेत्रं कृत्वैव दुष्टशत्रूणां पराजयार्थं (अ-नुकारभध्वं ) युद्धारम्भं कुरुत कथम्भूतं तं ( ग्रामजितं ) येन पूर्वं शन्नूणां समृहा जिता: (गंकितं) येनेन्द्रियाणि पृथिव्यादिकं च जितं (वजुबाहुं) वजूः प्राणी बलं बाहुर्यस्य (जयन्तं ) जयं प्राप्नुवन्तं (प्रमृणन्तमीजसा) ओजमा बलेन शत्रून् प्रकृष्टतया हिंसन्तं ( अज्म ) वयं तमात्रित्य सदा विजयं पाप्नुमः ॥ १७ ॥ ( सभव सभां मे पाहि ) हे सभावां साधी परमे-श्वर मे मम मभां यथावत् पालय। म इत्यस्मच्छन्द्निर्देशात्सवानमनुष्यामिदं वाक्यं गृह्णातीति ( ये च सम्या: सभामदः ) ये सभाकुर्ममु साधवप्रचतुराः मभायां सीद्दितते ऽस्माकं पूर्वोक्तां त्रिविधां सभा पान्तु यथावद्रसन्तु (त्व-येद्गाः पुरुहूत ) हे बहू भिः पूजित परमात्मन् त्वणा सह ये सभाष्यकाः सभासद बद्गा इतं राजधर्मजानं गच्छन्ति त एव सुखं प्राप्नुवन्ति ॥ (वि-श्वमायुर्ध्याप्रनवम्) एवं सभापालितो । इं सर्वो जनः शतवार्षि कं शुख्युक्त मायुः प्राप्तुयाम् ॥ १८ ॥

#### भाषार्थ

( स्थिरा वः सन्त्वासुधा ० ) इस मंत्र का ऋर्ध प्रार्थनादि विषय में कर दिया है ॥ १५॥ (तं समा च ) प्रजा तथा सब समासङ् सब रा शब्दों के राजा परमेश्वर को जान के सब सभाओं में सभाव्यदा का अभिषेक करें (सिनिध्ध ) सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और सर्वोपेकारक धर्म का ही आश्रय करके युद्ध करें तथा ( सेना च ) जो सेना सेनापति ऋौर समाध्यत् हैं वे सब समा कि आअत से विवारपूर्वक उत्तम सेनाको बना के सदैव प्रजापालन और युद्ध करें ॥१६॥ इंश्वर सब मतुष्योंको उपदेशक करता है कि (सखायः) हे बन्धुलोगों (इमं बीरं ) हे शुरवीर लोगों न्याय और इइमाक्त से अनन्त बलवान परमेश्वर को इष्ट कर के (अतुर्धिक्वं) शर्मीर लोगों की सदा आनन्द में रक्ती ( उप्रभिन्द्रें ) तमलेग अस्वेत उप्र परमश्मर के सहाय से एकसंमति होकर ( अनुभरमध्ये ) दुष्टीं की युद्ध में जीतने का उपाय रचा करी (मामनितं) जिसन सब भूगोल तथा (गोजितं) नवके गन क्रोंड इन्द्रियों को जीत रक्खा हैं ( वनुवाहूं ) प्रत्या कित के बाह और ( लाला ) जो इन सर की जिताने वाला है ( अज्म ) उसी को इष्ट जान के हम लोग आना राजा मार्ने ( अमुशन्तमीजमा ) जो अपने अनन्त पराक्रम से दुधें का पराजय करके हम को सम्ब देता है ॥१ ।। ( सम्य समां में पाहि ) हे सभा के यंग्य परमेरवर अप हम लेगों की राजसभा की रत्ता की-जिये ( ये च सम्याः समायदः ) हम ले.य जी समा के समासद हैं सी आप की कपा से सभ्यतायुक्त होकर अच्छे प्रकार से मत्य न्य य की रहा करें ( त्वयेदगाः पुरुहत् ) है सब के उपास्य देव (विश्वमायुर्वश्तवम् ) हम लोग आप हो के यहाय में आप की आजा को पालन करते रहें जिस से संपूर्ण आय की पुख से मीमें ॥ १० ॥

जितिष्ठा उग्रः सहस्य तुरायित स्वतस्य स्वयः स्वतः स्वयः स्वयं सन्द्र ओजिष्ठ इत्यो जस्वत्तत्स्यस्य स्वयः ।१॥ वृहत्पृष्ठं सविति क्षत्रं वे वृहत्स्त्रेणेव तत्स्रत्रं समर्थयत्ययो चत्रं वे वृहदात्मा यजमानस्य निष्कंवल्यं तथाद्वृहत्पृष्ठं भविति ॥ २॥ प्रक्षा वे रथन्तरं क्षत्रं बृहद् ब्रह्माणि खत्रु वे चत्रं प्रतिष्ठितं क्षत्रं प्रत्यः ।३॥ आंजो वा इन्द्रियं वीर्थं प्रवद्या, ओजः क्षत्रं वीर्थं राजन्यस्वदेनहो जसा क्षत्रेण वीर्थंण समर्थयित तद्भारद्वाजं भवित भारद्वाजं वे बृहत् ॥४॥ ए० प्रव व क्षं०२॥ समर्थात तद्भारद्वाजं भवित भारद्वाजं वे बृहत्॥४॥ ए० प्रव व क्षं०२॥

तानहमनु राज्याय साम्राज्याय भीज्याय स्वाराज्याय वैराज्याय पारमेष्ठ्याय राज्यायमाहाराज्यायाधिपत्याय स्वावरयायातिष्ठायां रोहामीति ॥ ५॥ नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति ब्रिष्कृत्वां ब्रह्मणे नमस्करोति। ब्रह्मण एव तत्क्षत्रं वदामेति तद्यत्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वदामेति तदाष्ट्रं समृहं तब्रीरवदाहास्मिन् वीरो जायते ॥६॥ ऐ० पाञ्च० ६। कं०६।६॥

#### भाष्यम्

इयं राजधर्मद्याख्या वेद्रीत्या संक्षेपेण लिखिताऽतोऽग्र ए तरेयशतप-थब्रास्मणादियनथरीत्या मं तेयते लिख्यते । तदाथा — ( जनिष्ठा चयः) रा-जसभायां जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांमी धर्मात्यानः श्रेष्ठपक्रतीन् मन् ष्यान् प्रति मदः सुखद् समीरया अवेषु तथा दुष्टान् प्रत्यं यो उल्बहारी धाः र्यं इति कुती यहाजकम्मां मिन तद् हि विश्वं अवन्येकं मक्षस्वद् द्वितीयमुग्न-अद्यांत्क निहेशकः छ १ स्टबनुमारेण सहनं कर्त्ता द्यम्। क्रिचित्तद्विषयं ये रा-जपुत्रपैर्षेषुग्रो दगरो नियाननीयश्चैतः क्षत्रस्य धर्मस्य स्वक्षय भवति तथा ( रन्द्र ओजिङ १००) उपलक्षक रिस्ट आनन्दक व दुष्टेस्या दुःखप्रदृष्टकाः स्य समर्वारपुर विनादिय । यंता एया वर परिनीत ये। राजिय मीस्विस च सत्र-स्य स्व इपमांस्त ।। १ ।। ( ब्रह-एएउंट ) यन्त्र कर्ने तन वर्वेभ्यः कर्षेभ्यो सहनमहर्केत तथाः एप्रतथं चित्रेष्ठानः रक्षकं मत् पुरक्तनसुवकारकं भवा-ति । एतेनोक्तेन न क्षत्रराजकम्मंणा मनुष्यो राजकम्मं वर्द्धयति नागाजन्यथा क्षराधर्मस्य बहु भे बित्मई ति । तस्यात्सवं सर्वस्मात्कर्मणो बहुद्य जमानस्य प्रजास्यस्य जनस्य राजपुरुषस्य वात्मात्मवदानन्द्रप्रदं अवति तथा सर्वस्य संसारस्य निष्कीवल्यं निरन्तरं केवलं सुखंसम्पाद्यित्ं यतः समर्थं भवति सरमात्तरक्षत्रकर्म सर्वेभिया सहत्तरं भवतीति ॥ २ ॥ ( ब्रह्म वै रधन्तरं० ) ब्रह्म शब्दोन सर्वविद्याणुक्तो ब्राक्सणवणीं गृत्त्यते तस्मिन् खलु सम्रथमीः प्रतिष्ठि-ते। भवति नैव कदाचित्सत्यविद्यया विन क्षत्राधमं स्य वृद्धिरक्षणे भवतः त था ( क्षत्रे ब्रह्म ) राजन्ये ब्रह्म उर्थात् तत्यविद्या प्रतिष्ठिता भवति । नैवा-स्माद्विना कदाचिद्विद्याया वृद्धिरक्षणे सम्भवतस्तरमाद्विद्यादाजव्यवद्यारी मि-खित्वैव राष्ट्रसुक्षाकति कर्तु शक्तुत इति ॥३॥ (ओजी वा इन्द्रियं ०) राज-

पुरुषेबंछ पराक्रमवन्ती न्द्रियाणि सदैव रक्षणीयान्यर्था जिजते न्द्रियतयेव सदैव विर्तातव्यम्। कृत ओज एव क्षत्रं वीर्ध्य मेवराजन्य इत्यु क्तत्वात्। तक्तस्मा-देशसा क्षत्रेण वीर्ध्यण राजन्येनेनं राजधमं मनुष्यः समर्ह्यति सर्वासुषैरेध-मानं करेशतीदमेव भारद्वाजं भरणीयं छहदर्थान्महत्कमांस्तीति ॥४॥ (तानहमनुराज्याय०) सर्वे मनुष्या एविमच्छां कृत्वा पुरुषायं कृषुः। पर्मेश्वरान् ग्रहेषामहनुराज्याय सभाष्यक्षत्वप्राप्तये तथा माग्डिलिकानां राज्यायु एविमच्छां कृत्यां। पर्मेश्वरान् ग्रहेषामहनुराज्याय सभाष्यक्षत्वप्राप्तये तथा माग्डिलिकानां राज्यायु धर्मन्याये न राज्यपालनायोत्तमभागाय च (स्वाराज्याय) स्वस्मे राज्यपाप्तये (वीराज्याय) विविधानां राज्यां मध्ये महत्वेन प्रकाशाय (पारमेष्ट्रियाय) परमराज्यस्थितये (माहाराज्याय) महाराज्यस्थक्षमाग्यय तन्या (आधिपत्याय) अधिपतित्वकरणाय (स्वावश्याय) स्वार्थप्रजावशत्वकरणाय (आधिपत्याय) अधिपतित्वकरणाय (स्वावश्याय) स्वार्थप्रजावशत्वकरणाय च । (अतिष्ठायां) अत्यक्तमा विद्वांमस्तिष्टिन्त यस्यां मा अतिष्ठा सभा तस्यां सर्वे गुंगाः सुक्षेत्रच रेग्हाचि बहुंगाने भवासीति ॥ ॥॥ नमे प्रस्ते क्रस्यके प्रदेश सभा तस्यां पर्वे गुंगाः सुक्षेत्रच रेग्हाचि वहुंगाने भवासीति ॥ ॥॥ नमे प्रस्ते वर्षाः परमेश्वरस्य वशमेति तद्राष्ट्रं समद्रं सन्यक् ऋद्वियु क्रवे वीरवद्भवति। तिस्मन्नेव राष्ट्रं वीरपुक्तये जायते नान्ये हो त्याह परमेश्वराध

## भाषार्थ

इस प्रकार वेदरीति से राजा श्रीर प्रजा के धम शंचेष से कह चुके इस के आगे वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय ओर शतपथबाहागादि शंघ हैं उन की मांची भी यहां लिखते हैं ( जिन्छा उत्रः ) राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हों, वे सन्ब दुष्टों पर तेजधारी श्रेष्ठों पर शांतरूप मुख दुःख के सहन करने वाले श्रीर धन के लिये श्रत्यन्त पुरुषार्थी हों क्योंकि दुष्टों पर कुद्धस्वभाव श्रोर श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राज्य का स्वरूप है ॥ १ ॥ ( मन्द्र श्रोजिष्ठ० ) जो श्रानान्दित श्रीर पराकम्युक्त होना है वही राज्य का स्वरूप हे क्योंकि राज्यव्यवहार सब से बड़ा है इस में सुरू वीर शादि गुण्युक्त पुरुषों की सभा श्रोर सेना रख कर श्रच्छे प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये ॥ २ ॥ ( ब्रह्म वे रथन्तरं० ) ब्रह्म श्रियंत्र परमेश्वर श्रोग वेदविद्या से युक्त जो पूर्ण विद्वान बाह्मण है वही राज्य के प्रवन्धों में मुखपाप्ति का हेतृ होता है इसलिये श्रच्छे राज्य के होने सेही सत्यविद्या प्रकाश को प्राप्त होती है । उत्तम विद्या श्रीर न्याय युक्त राज्य का नाम श्रोज है जिस को दगड़ के भय से उद्धांचन वा श्रन्य-भा कोई नहीं कर सकता क्योंकि श्रोज श्रिशंत् बल का नाम स्वत्र श्रीर पराकम का

नाम राजन्य है ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं तभी संसार की उन्निति होती है इस के होने श्रोर परमेश्वर की रूपा से मनुष्य के राज कर्म चक्रवर्त्तिराज्य, भोग का राज्य, श्रापना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठि राज्य, प्रकाश रूप राज्य, महाराज्य, राजों का श्राधिपातिरूप राज्य, श्रोर अपने वश का राज्य उत्यादि उत्तम २ सुख बढ़ते हैं इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिस के अनुग्रह से हम लोग इन राज्यों के अधिकारी होते हैं ॥ ६ ॥

स प्रजापतिका अयं वे देवानामं जिष्टो बलिष्टः सत्तमः पारपिष्णुतम इममेवाभिषिज्वामहा इति तथिति तहैतदिन्द्रमेव ॥ ७ ॥
सम्राजं साम्राज्यं भोजं सोजिपतरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वैराज्यं राजानं राजिपतरं परमेष्टिनं पारमेष्ट्यं क्षत्रमजिन क्षित्रियोंऽजिति विद्यवस्य भृतस्याधिपतिरजिनि विज्ञामनाजिनि पुरां भेत्ताजन्य सुराणां हन्ताजिन ब्रह्मणों गोष्ताजिनि धर्मस्य गोष्ताजिनी ।
ऐतरे० पं० ८ के० १२ ॥ स परमेष्टी प्राजापत्योऽभवत् ॥ ८ ॥ ऐत०
पं० ८ कं० १४ ॥ स एतेनेन्द्रेण महाभिषेकणाभिषिक्तः क्षत्रियः
सर्वा जितीजियित सर्वान् लोकान् विन्दित सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ट्यप्रतिष्टां परमतां गच्छिति साम्राज्यं सीज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेप्टां राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्मिल्लोके स्वयमभूः स्वराडस्तोऽमुिष्मन्तस्वर्गं लोके सर्वान् कामानाष्ट्वासृतः सभवित्
पमेतेनेन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं ज्ञापियत्वाऽभिषिज्चिति ॥ ६ ॥
ऐत० पं० ८ क० १६ ॥

#### भाष्यम्

(स प्रजापतिका०) सर्वे सभासदः प्रजास्यमनुष्याः स्वामिनेष्टेन पूज्यतमेन परमेश्वरेणीव सह वर्त्तमाना भवेषुः । सर्वे सिलित्वैवं विचारं कुर्युर्यती न क-दाचित्सुखहानिपराजयाः स्थाताम् । यो देवानां विदुषां मध्ये (ओजिष्ठः) पराक्रमवत्तमः (बलिष्ठः) सर्वोत्कृष्टबलसहितः (सहिष्ठः) अतिश्रयेन सह-

नशीलः ( सत्तमः ) सर्वेर्गुणैरत्यन्तश्रेष्ठः ( पारियव्यातमः ) सर्वेभ्यो युद्धादि दः वेभ्योऽतिशयेन सर्वोस्तार्ध्यतृतमो विजयकारकतमोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठत-मोस्तीति वयं निश्चित्य समेव पुरुषमभिषिज्याम इतीच्छेयुः। तथैव खल्व-स्टिबति मर्वे प्रतिज्ञानीयुरेवं भूतस्योत्त पपुरुषस्याभिषेककरणं सर्वेश्वर्यप्रापक-रवादिग्द्रसित्यःहः॥ १ ॥ (समार्क्तः) एवम्भूतं सार्वभीमराजामं ( साम्राज्यां ) सार्वभीमर। उदां (भीजं) उत्तमभी गसाधकं (भीजिपितरं) उत्तमभी गानां र-क्षकं (स्वराजं) राजकर्मस प्रकाशमानं सद्विद्यादिगुणैस्खहृद्ये देदीप्यमानं (स्वाराज्यं) स्वकीयराज्यपालचं (विराजं) विविधानां राजा प्रकाशकं (वैराज्यां ) विविधराज्यप्राप्तिकरं (राजानं ) श्रेष्टीश्वय्येंग प्रकाशमानं (राजिपिनरं) राज्ञां रक्षकं (पामे छिनं) परमात्कृष्टे राज्ये स्थापियतुं यो रयं (पारमेष्ठयं ) परमेशिमण्यादितं सर्वीत्कष्टं पुरुषं वयमभिषिज्वामहे । एवमभिषिक्तस्य पुरुषस्य हरायुक्तं क्षत्रमजनि पादुर्भवतीति । अजनीति छ-न्दिस लुङलङ्खित इि वर्त्तमानकाले लुङ् ( क्षत्रियोजनि ) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः (विश्वं०) सर्वस्य प्राणिमात्रस्याधिपतिः सधाध्यक्षः ( विशामता० ) द्ब्दप्रजानामत्ता (धनाशकः ( पुरां भे० ) शतुनगराणां विनाशकः ( असुना-णां हन्ता) दुष्टानां हन्ता हननकत्तां (ब्रह्मणी०) बेदस्य रक्षकः (धर्मस्य गेः०) धर्मस्यच रक्षकेत्ज्ञिन मध्दुसंबतीति ( स परमेष्ठीप्रा०) स राजधर्मः सभाध्यः क्षादिननुष्यैः (प्राजापत्यः) अर्थात् परमेश्वर इष्टः करणीयः । न तद्भिकोऽर्थः केन विन्मनुष्येण एः कर्नुं येश्यास्त्यतः सर्वे सनुष्या परमेश्वरपूजका सर्वेयुः ।। दे। ये। मनुष्ये। राज्यं कत्तुं भिष्ठेटस (एतेनैन्द्रेण०) पूर्वोक्तेन सर्वेश्वर्यः-प्राप्तिनिमित्तेन (महाभिषेकेणाः) अभिषिक्तः स्वीकृतः (क्षत्रियः) क्षत्रध-र्मवान् ( सर्वं ) सर्वेषु युद्वेषु जयति सर्वत्र विजयं तथा सर्वानुत्तमां ल्लाकां श्व विन्दति प्राप्नोति मर्वेषां राज्ञां मध्ये श्रेष्ठयं सर्वोत्तमस्वं पूर्वोक्तांप्रतिष्ठां या परेषु शत्रुषु विजयेन हर्षनिमित्ता तथा परेषां शत्रूणां दीनत्वनिमित्ता सा परमत्ता सभा तां वा गच्छित प्राप्नोति तया सभया पूर्वोक्तं साम्राज्यं भीज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं महाराज्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वा-उस्मिन् छ।के चक्रवर्त्ति सार्वभामा महाराजाधिराजी भवति तथा शरीरं

त्यक्रत्वाऽस्मिन्स्वर्गी सुल्स्वस्ति लोधं परब्रह्मणि स्वयम्भूः स्वाधीनः (स्वराट्) स्वप्रकाशः (असृतः) प्राप्तमोक्षसुलः मन्सर्वान्कामरनाग्नोति (आग्नामतः) पूर्णकामाऽजरामरः सम्भवति (परमेनैन्द्रेण) एतेनोक्तेन सर्वे ख्वय्यंण (शा-पित्वा)पतिक्वां कारियत्वा य सकलगुणीत्कष्टं स्वतियं (महाभिषेश) अभिष्ठचित्व सभासदः सभायां स्वीकुर्वन्ति तस्य राष्ट्रे कदाचिद्निष्टं न प्रसज्यत इति विक्षेयम् ॥ ९॥

# भाषार्थ

जो स्तत्र अर्थात् राज्य परमेश्वर् आधीन और विद्वानी के प्रवन्थ में होता है वह सब सुख कारक पदार्थ और वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकाशित होता है (स प्रजापातिका०) श्रीर वे विद्वान एक श्राहितीय परमेश्वर के ही उपामक होते हैं क्यों कि वहीं एक परमा-्तमा सब देवों के बीच में अनंत विद्यायुक्त और अपार बलवान है तथा। असान्त सहन-स्वभाव और मब से उत्तम है वही हम की सब दुःखी के पार उतार के सब सुखों की प्राप्त करने वाला है उसी परमात्मा की हम लीग अपँच शाज्य और मना में अभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैं तथा जिल का नाम इन्द्र अर्थात् परमें श्वेर्ययुक्त है वही हमारा मम्राट् अर्थात् चक्षवर्ता राजा और वही हंग को भी नक्रव-. ति राज्यदेनेवाला है जो विता के महम एवं वकार व हवार पाचन करने बाला स्वराट अयोत् स्वयं प्रकाशस्वरूप जीर प्रकागरूप गाउप के देने याता है तया जी विशेष्ट अर र्यात् मव का अकाशक विविध राज्य का बेसे काला है जमी हो। हम सका और सब रा जात्रीं का पिता सानते हैं त्योकि वहीं पर्मिष्टी मेंबेलम २०३४ हा भी देनेयाला है । उसी की कृपा में मैंने राज्य के प्रासिद्ध किया अर्थात् में कविय कीं वि सब माशियों का अर विपति हुआ तथा प्रनात्रों का मंग्रह दुष्टों के नगरों का मेदन अमर अधीव चीर डा-कुओं का ताडन बहा अर्थात वेद विद्या का पालन और धर्म की रचा करनेवाला हुआ। हैं । जो चत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्य करों से अभिषिक्त अर्थात् युक्त होता है वह सब युद्धों को जीत लेता है तथा सब उत्तम सुध और लोकों का अधिकारी बन फर सब राजाओं के बीच में ऋत्यन्त उत्तमता की पाप्त होता है जिस से इस लोक

में चक्रवार्त्त राज्य और लन्मा की भीग के मरगानन्तर परमेश्वर के समीप सब मुखीं को भीगता है क्योंकि ऐन्द्र अर्थात् महाऐश्वर्ययुक्त अभिषेक में त्रित्रय को प्रतिज्ञापूर्वक राज्याधिकार मिलता है इसलिये जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रवन्ध किया जाता है वह देश अत्यन्त मुख की प्राप्त होता है।। र ॥

चत्रं वे स्विष्टकृत्॥ क्षत्रं वे साम ॥ साम्राज्यं वे साम ॥ द्रा० १ अ० ८ । त्रा० २ ॥ त्रह्म वे त्राह्मणः क्षत्रधराजन्यस्तद्स्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चाभयतः श्रीः परिगृहीता भवति । गुडं वे राजन्यस्य वीर्ध्यम् । द्रा० का० १० । अ० १ । त्रा० ५ ॥ राष्ट्रं वा अद्वन्यस्य वीर्ध्यम् । द्रा० का० १० । त्रा० ६ ॥ राजन्य एव द्रार्ध्यं महिः मानं द्धाति तस्मात्पुरा राजन्यः त्र्र इपव्योतिव्याधी यहारथां जज्ञं । द्रा० कां० १३ । अ० १ ॥ त्रा० ९ ॥

( क्षत्रं वै० ) क्षत्रमथांद्राजसभाग्रबन्धेन यद्यथावत्मजापासनं क्रियते तदेव स्विष्टकृद्षांदिष्टमुखकारि (क्षत्रं वै मामः) वद्गे दृष्टकर्मणामन्तकारि तथा सर्वस्याः प्रजायाः सान्त्वप्रयोगकत्ं च अवति ( साम्राज्यां वै०) तदेव श्रेष्ठं राज्यं वर्णयन्ति ( ब्रह्म बै०) ब्रह्मार्थाद्वेदं परमेश्वरं च वेत्ति स एव ब्राह्म-णी अवितुमहंति । ( क्षत्रं ) या जितिन्द्रियो विद्वान् शाय्यांदिगुण्युक्ती महा-बीरपुरुषः अत्रधर्म स्वीकरोति स राजन्या भवितुमहीति। (तदस्य ब्रह्मणा०) ताहशैक्रांस्मणे राजनयेश्व सहास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मीः परितः सर्वता गृहीता भवति नैवं राजधमां नुष्टानेनास्याः श्रियः कदाचि-सान्यथात्वे भवतः। ( युद्धं ६० ) अत्रेदं बोध्यं युद्धकरणमेत्र राजन्यस्य बी-व्यं बलं भवति नानेत विना महाधनसुखयाः कदाचित्रप्राप्तिभवति । कुतः । निघं० अ०२ खं०१९। सङ्ग्रामस्यैव महाधनमञ्ज्ञत्वात्। महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स महाधनः मङ्ग्रामा नास्माद्विना कदाचित् महः ती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः । (राष्ट्रं वा अष्रवमेधः ) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्वमेधारूयो यज्ञो भवति नाश्वं हत्वा तदङ्गानां हे।मकरणं चेति ॥ (राजन्य एव०) पुरा पूर्वाक्तिंगु णेयुक्तो राजन्या यदा शाय्यं महि-मानं द्धाति तदा सार्वभी मं राज्यं कर्तुं समर्थी भवति तस्मातकारणाद्राजन्यः

शूरो युद्धोत्सुकौ निर्भयः ( इषव्यः ) शस्त्रास्त्रप्रक्षेपणे कश्रलः (अतिव्याची) अत्यन्ता व्याचाः शत्रूणां हिंसका योद्धारीयस्य ( महारथः ) भहान्ती भूजलान्तिरिक्षगमनाय रथा यस्येति यस्मिन् राष्ट्रेईदूशी राजन्यी जही जातीस्ति नैव कदाचित्तस्मिन्भयदुः वे सम्भवतः ॥ १३ ॥

#### भाषार्थ

( त्तंत्रं वै० ) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत् प्रजा का पालन किया जाता है वही स्विष्टकत् अर्थात् अच्छे प्रकार चाहे हुए मुख का करनेवाला होता है। (त्तत्रं वे मा०) जो राजकम्में दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है वही साम्राज्यकारी अर र्थात् राजमुखकारक होता है। (ब्रह्म वे०) जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात् परमेश्वर ओर वेद का जाननेवाला है वही ब्राह्मण होने के योग्य हैं। (क्तत्रं०) जो इन्द्रियों का जीतनेवाला प-गिडत शूरतादि गुणयुक्त श्रष्ठ वीरपुरुष क्षत्रधर्म को स्वीकार करता है सो ज्ञिय होने के योग्य है । (तदस्य ब्रह्मणा०) ऐसे ब्राह्मण श्रीर दात्रियों के साध न्यायपालक राजा की अनेक प्रकार से लदमी प्राप्त होती है और उस के ख़ज़ाने की हानि कभी नहीं होती। ( युद्धं वै० ) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है वही उस का बल होता है उस के विना बहुत धन और मुख की प्राप्ति कभी नहीं होती क्यों-कि निवंदु में सङ्ग्राम ही का नाम महाधन हैं। सो उस को महावन इसलिये कहते हैं कि उससे बड़े २ उत्तम पदार्घ प्राप्त होते है क्योंकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और वन कभी नहीं प्राप्त होता आरे जो न्याय से राज्य का पालन करना है वही चित्रियें। का अश्वमेध कहाता है किन्तु बोड़े को मार के उस के अंगों का होम करना यह अ श्वमेध नहीं है ( राजन्य एव० ) पूर्वोक्त राजा जब शुरतारूप की सि को धारण करता है तभी संपूर्ण पृथिवी के राज्य करने को समर्थ होता है इसलिय जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहनेवाला निभेय रास्त्र अस्त्र चलाने में अतिचतुर और जिस का रथ एथिवी समुद्र और अन्तरिक्त में जाने आनेवाला हो ऐसा रामा होता है वहां भय और दुःख नहीं होते ॥

श्रीवें राष्ट्रम् । श्रीवें राष्ट्रस्य भारः । श्रीवें राष्ट्रस्य मध्यम् । क्षमो वे राष्ट्रस्य ज्ञीतम् । विड्वे गभो राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विद्या

हिनत तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः ॥ विशंभव राष्ट्रायाचां करोति त-स्माद्राष्ट्री विशमित्त न पुष्टं पशुमन्यत इति । शत॰कां॰ १३ अ०२॥ ब्रा०३॥

( श्रीवैं राष्ट्रम् ) या विद्याद्यत्तमगुणरूपा नीति: सैव राष्ट्रं भवति (श्रीवें राष्ट्रस्य भारः ) सैव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारी भवति (श्रीर्वे राष्ट्रस्य-मध्यम् ) राष्ट्रय मध्यभागोपि श्रीरेवास्ति ( क्षेमो वै रा० ) क्षेमो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य शयनविक्तिरुपद्रवं सुखं भवति (विड्वै गभी०) विड् या प्रजा सा गभा ख्या क्ति (राष्ट्रं पसी०) यद्राष्ट्रं तत्पसाख्यं भवति तस्मा द्यद्राष्ट्रस-न्यन्धि कर्म तद्विशि प्रजायामाविषय तामाहन्त्याममन्तातकर प्रहरीन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति ( तस्माद्राष्ट्रीविश) यस्मात्मभया बिनैकाकी पुरुषो भवति तहा प्रजा मदा पीडिता भवति तस्मादेकः पुरुषो राजा नैव कर्त्तव्यो नैकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ढाने यथावत् सामध्यं भवति तस्मा त्सभयीव राज्यप्रवन्धः कर्ता शक्योस्ति (विशमेवराष्ट्रायाः ) यत्रैको रा-जास्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामाद्यां भक्षणीयां भोज्यवनाडितां करीति । यस्मात्स्वसुखार्थं प्रजाया उत्तमान्पदार्थान् गृह्णन्मन् प्रजायी पीडां ददाति त स्मादेको राष्ट्री विशमत्ति (न पुट्टं पशुम ०) यथा मांसाहारी पुट्टं पर्श द्रुप्ट्वा इन्तुमिच्छति तथैको राजा न मत्तः कप्रिचद्धिको भवेदितीर्थया नैव प्रजा-स्थस्य कस्यचिनमन्ष्यस्योतकपं सहते तस्मातमभाप्रधन्धयुक्तेन राज्यव्यवहा-रेंगैव भद्रमित्येवं राजधर्मध्यवहारप्रतिपादकः मन्त्रा बहुबः मन्तीति ॥

### भाषार्थ

(श्रीवें राष्ट्रं) श्री जो लन्मी है वही राज्य की स्वस्था सामग्री श्रीर मध्य है तथा राज्य का जो रत्तण करना है वही शोमा अर्थात श्रेष्टभाग कहाता है। राज्यके लिये एक को राजा कभी नहीं मानना जाहिये क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं वहां सब प्रजा दुः ली श्रीर उस के उत्तम पदार्थों का श्रमाय हो जाता है, इसी से किसी की उन्नित नहीं इहोती। इसी प्रकार सजा करके राज्य का प्रबन्ध आर्थों में श्रीमन्महागज युधिष्टिरपर्ध्यन्त करावर जला श्राया है कि जिसकी साली महाभागत के राज्य मं आदि अंश तथा मनुस्मृत्यादियमें शास्त्रों में यथावत् लिखी है, उनमें जो कुछ प्रक्षिम किया है उस को लेख के शाकी सब श्रम्का

है क्योंकि वह वेदों के अनुकूल है आंर आय्यों की यह एक बात बहा उत्तम थी कि जिम सभा वा न्यायाधीय के सामने अन्याय हो वह प्रजा का दोप नहीं मानते थे किंतु वह दोप सभाध्यत्त सभामद और न्यायाधीय का ही गिना जाता था, इन लिये वे लोग मत्य त्याय करने में अत्यंत पुरुपार्थ करते थे कि जिम में आर्थावर्त के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था और जहां होता था वहां उन्हीं न्यायधीशों के दोष देत थे । यहीं सब आर्थों का सिद्धान्त है अर्थात् इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीति से आर्थों ने मूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इस में कुछ सन्देह नहीं ॥

इति संदोपतो राजप जाधमीविषयः ॥

## ऋथ वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः

तम्र वर्णविषयो मन्त्रं ब्राह्मणोस्य मुखमासीदित्युक्तस्तद्र्यद्व तस्यायं द्राषः ॥ वर्णां वृणांतः ॥ १ ॥ नि० अ० २ खं० ३ । ब्रह्म हि ब्राह्मणः ॥ क्षत्रंथहीनद्रः सन्त्रः राजन्यः ॥ २ ॥ द्रा० कां० ५ म्र० १। ब्रा० १ ॥ बाह् वै मित्रावरुणो पुरुषो गर्नः ॥ वीर्य्य वा एतद्राः । जन्यस्य यहाह वीर्य्य वा एतद्पा रसः ॥ द्रा० कां० ५ । म्र० ४ । ब्रा० २ ॥ इपवा वै दिस्यवः॥ ३॥ द्रा० कां० ५ अ० ४। ब्रा० ४ ॥

### भाष्यम्

वर्णी वृणीतिरिति निक्तकप्रामाण्याद्वर्णीया वरीतुमहा गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः ॥ १ ॥ (व्रस्त हि व्रास्तणः ) व्रस्तणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वर्त्तमानी विद्याद्युक्तमगुणयुक्तः पुरुषो ब्रान्स्रणो भिवतुमहित । तथैव (क्षत्रश्रे हीन्द्रः०) क्षत्रं क्षत्रियकुलम् । यः पुरुष वन्द्रः परमेश्वय्येवान् अत्रृष्णां क्षयकरणाद्युद्वीत्मुकत्वाच्च प्रकापालनतत्परः (राजन्यः) क्षत्रियो भिवतुमहिति ॥ २ ॥ (मित्रः) सर्वेभ्यः मुखदाता (वर्तणः) उत्तमगुणकर्मधारणेन श्रेष्ठः । इमावेव क्षत्रियस्य द्वी बाहूबद् भवेताम् (वा ) भयवा वीर्ये पराक्रमो बलं चैतदुभयं राजन्यस्य क्षत्रियस्य बाहू भवतः । भयां प्राणानां यो रस आनन्द्रतं प्रजाभयः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीर्ये वर्धते

हस्य ( इषवः ) वाणाः शस्त्राध्वाणामुपलक्षणमेतत् । ( दिद्यवः ) प्रकाशकाः सदा भनेयुः ॥३॥

भाषार्थ

अब वर्गाश्रमविषय लिखा जाता है, इस में यह विशेष जानना चाहिये कि प्रथम (मनुष्यजाति सब की एक है)सोभी वेदों से सिद्ध है इस विषय का प्रमाण सृष्टि विषय में लिख दिया है तथा ( ब्राह्मणे ऽस्य मुखमासीत् ) यह मंत्र साप्ट विषय में लिख चुके हैं। वर्गों के प्रतिपादन करनेवाले वेदमंत्रों की जो व्याख्या बाह्मण श्रीर निरुक्तादि प्रथी में लिखी है वह कुछ यहां भी लिखते हैं । मनुष्यनाति के बाह्मण चित्रय वैश्य शृद्ध ये वर्ण कहाते हैं। वेदर्गति से इन के दो सेद हैं एक आर्थ और दूसरा दस्यु; इस विषय में यह प्रमाण है कि ( विजानीह्यारयीन्ये च दस्यवी ०) अर्थात् इस मंत्र से परमेश्वर उपदेश करता है कि है जीव ! तू आर्थ्य अर्थात् श्रष्ठ और दस्यु अर्थात् दुष्ट स्वभावयुक्त डांक आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्यों के ये दी भेद जान ल तथा ( उन गुद्दे उत आर्थ्य ) इस मंत्र से भी आर्थ्य बाह्मगा क्तिय वैश्य और अनार्थ्य अर्थात् अनार्डी जो जो कि शृह कहाते हैं: ये दो भेद जाने गये हैं तथा ( अभूर्या नाम ते लोका > ) इस मंत्र से भी देव और अमुर अर्थात् विद्वात और मृखं ये दें। ही भेद जाने जाते हैं और इन्हीं दोनों के विशेष के। देवामुर मंग्राम कहते हैं । बाह्मण क्विय बैश्य और शुद्ध ये चार मेद गुरा कर्मों से किय गये हैं ( वर्गां > ) उन का नाम वर्ग इस लिये है कि जैसे जिस के गुण कर्म हों वैसाई। उस को आर्थकार देना चाहिये ( ब्रन्स हि ब्रा० ) ब्रह्म अर्थात् उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान बाह्मण्डणे होता है ( सत्रश्र हि० ) परमोध्यर्थ (बाहू ) बल बीर्थ के होने से मनुष्य सत्रियवर्ण होता है जैसा कि राजधर्म ें लिख आये हैं ॥

आश्रमा अपि चत्वारः मन्ति । ब्रह्मचर्यगृहस्यवानप्रथमंन्यासभेदात्। ब्रह्मचर्येण सद्विद्याशिक्षा च ग्राच्या गृहात्रमेणोत्तमाचरणामां श्रेष्ठानां पदार्थानां चोरुतिः कार्या । वानप्रस्थेनेकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विद्यापछिविचारणादि च कार्यम् । संन्यामेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते सदुपदेशेन सर्वस्मा आनन्ददानं चेत्यादि चतुर्भिरात्रमैर्धनांचंकाममोक्षाणां सम्यक्
सिद्धिः सम्यादनीया । एतेषां मुरूयत्या ब्रह्मचर्येण सद्विद्याद्यशिक्षादयः
शुभगणाः सम्यग्याद्याः ॥ अत्र ब्रह्मवर्यात्रमे प्रमाणम् —

आचार्य उपनयमाना ब्रह्मचारिण कुण्ते गर्भमन्तः॥ त राजीस्तिस्र उद्दे विभक्ति तं जातं इष्ट्रेमिभ्रम्यंन्ति देवाः॥ १॥ द्वयं ममिन्द्रियिवां यौद्धितीयातान्तरिक्षं समिधां पृणाति॥ ब्रह्मचारा सिमधा मेखलया अमेण लाकांस्तर्यमा पिपित्ति ॥ २॥ पृत्रीं जातां ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्म वसानस्तप्रमादातिष्ठत ॥ तस्मांच्जातं ब्राह्मणं
ब्रह्मं च्येष्ठं देवाश्च सर्वे अस्तेन साकम् ॥ २॥ अथवे॰ कां० ११
अन्० ३ व० ५ मे० । ३ । ४ । ५ ॥

#### भाष्यम्

( आचार्या उ०) आचारवीं विद्याच्यापके ब्रह्म बारिणमुपनयमानी वि-द्याःपठनार्थमुपयीतं द्रहन्नतम् यदिशन्नन्तर्गर्भे मित्र क्षम् ते करोति तं तिस्त्रो रा-त्रीस्त्रिदिनपय्यंनतमुद्रे बिभक्ति। अथांत सर्वा शिक्षा कराति पठनस्य च री तिमुपदिशति । यदा बिद्यायुक्तो विद्वान् जायते तदा तं विद्यास जातं प्रा-द्भंतं देवा विद्वांसाद्रष्ट्रमिसंयन्ति प्रमन्तवा तस्य मानं कुर्वन्त । अस्मा-कं मध्ये महाभाग्ये।द्येनेकरानुयहेण च मर्जमनुष्ये।पकरार्घ तवं विद्वान् जात इति प्रशंतन्ति ॥ १॥ ( इयां मिनितः ) इयां पृथिवी दीः प्रकाशीन्ति सं चानया मनिषा स अस्तवारी एणाति तत्रस्थान् सर्वान् प्राणिना विद्यया होमेन च प्रमन्त्राम् करोति (समिधा) अग्तिहोत्रादिना मेखल्या ब्रह्म-चर्यं चिन्ह्यार सेन च ( अमेण ) परिश्रमेण ( तपसा ) धन्तेनुष्ठानेनाध्याप-नेने।पदेशेन च ( लेका० ) सर्वान्प्राणिनः पियत्ति पुष्टान्प्राणिनः पिपत्ति पुष्टान्मसम्बान्करेरित ॥ २ ॥ ( पूर्वेर जातेर ब्रस्त्य ) ब्रस्तिण वेदे चरितं शीलं यस्य स ब्राह्म वारी ( धर्म वसानः ) अत्यन्तं तपञ्चरन् । ब्राह्मणे। उर्याद्वेदं परमे-श्वरं च विदन् (पूर्वः) सर्वेवामाश्रमाणामादिनः सर्वात्रमभूषक (तपसा धर्मानु-क्षानेन ( उद्विष्ठत् ) ऊर्ध्वे उत्कृष्ट्ये ध्यवहारे च विष्ठवि तस्मात्कारणात् ( ब्रम्म उपेष्टं ) ब्रम्भीव परमेश्वरे विद्या वा उपेष्ठा सर्वे एक्स परम तं ब्रम्स ज्येष्ठम्। असृतेन परमेश्वरमेश्व बेश्वेन परमानन्देन साकं सह वर्त्त मानं(ब्राष्ट्राग्रं) अस्तविदं (जातं ) प्रसिद्धं (देवाः ) सर्वे विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥

### भाष्यम्

अब आगे नार आश्रमी का बरीन किया जाता है। ब्रह्मचर्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रीर संन्यास, ये चार आश्रम कहाते हैं इन में से पांच या आठ वर्ष की उमर से अड-तालीस वर्ष पर्यन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय है इस के विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे। वह मुशित्वा और मत्यविद्यादि गुण प्रहण करने के लिय होता है। दूसरा गृहाश्रम जो कि उत्तम गुगों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उलाति से सन्तानों की उत्पात्ति और उन को मुशिद्धित करने के लिये किया जाता है। तीसरा वानपम्थ जिस से ब्रह्मविद्यादि साद्धात् साधन करने के लिये एकांन में परमेश्वर का सवन किया जाता है। चौथा सन्यास जो कि परमेश्वर ऋषीत् मोत्तमुख की प्राप्ति और सत्यापदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है।। धर्म अर्थ काम और माद्य इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार आश्रमों का मेवन करना सब मनुष्य को उचित है। इन में मे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम जो कि सब त्राश्रमों का मूल है उस के ठीकर मुचरने में मब त्राश्रम मुगम और बिग-डने में नष्ट हो जाते हैं। इस आश्रम के विषय में वेदों के अपनेक प्रमाण हैं उन में से कुछ यहां भी लिखते हैं ( अपनार्घ्य उ० ) अर्घात् जो गर्भ में बस के माता और पिता के मम्बन्ध से मनुष्य का जन्म होता है वह प्रथम जनम कहाना है और उसरा यह है कि निम में आचार्य पिता और विधा माना होती है, इस दुमरे जनम के न होने से म-नुष्य को मन्त्यपन नहीं प्राप्त होता. इसलिये उस को प्राप्त होना मनुष्यों की अवस्य नाहिये। जब आठवें वर्ष पाटशाला में जाकर आचार्य अर्थात् विद्या पहाने वाले के ममीप रहते हैं तभी से उन का नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारियी है। जाता है क्योंकि व ब्रह्म बेद और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं उन को आचार्य तीन राजिपस्पेत गर्भ में रखता है अर्थात् ईश्वर की उपासना र्थम परम्पर विद्या के पटने और विचारने की युक्ति आदि जो मुख्य २ वार्ने हैं वे सब तीन दिन में उन को सिखाई जाती हैं। वीन दिन के उपरांत उन को देखने के लिये अध्यापक अर्थात बिद्वान लोग आते हैं ॥१॥ (इयं ममित्०) फिर उस दिन होम कर के उन को प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो ब्रह्मचा-री पृथिबी मृट्ये और अन्तरित्त इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण क-रने की इच्छा करता है मो इन समिवाओं में पुरुषार्थ कर के सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूर्ण अपनिदत कर देता है।। २ ।। ( पूर्वी जाती अ० ) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है वह धर्मानुष्टान से अन्यन्त पुरुषार्थी हो कर सब मनुष्यों का

कल्याण करता (ब्रह्म ज्येष्ठं०) किर उस पूर्ण विद्वान् ब्राह्मण् को जो कि अमृत अर्थात् परमेश्वर की पूर्ण भक्ति और धर्मानुष्ठान से युक्त होता है देखेंन के लिये सब विद्वान आते हैं ॥ ३ ॥

ब्रह्मचार्यंति समिधा समिद्धः कार्ण् वसीनां दीक्षितां दीर्घ-इमेश्रः। स स्व एति पृर्वेस्माद्वत्तरं समुद्रं लोकान्तस्क्युभ्य सुद्रुगा-चरिकत् ॥४॥ ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्मापा लोकं प्रजापति परमेष्ठि-नं विराजम् । गभी भृत्वासृतस्य योग्नाविन्द्रो ह भृत्वाऽसुरास्तत्वर्ह् ॥५॥ ब्रह्मचर्येण तपसा राजां राष्ट्रं विरक्षति । आचारयीव ह्यच-रयेण ब्रह्मचरिणमिच्छते ॥६॥ ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्द्ते पतिम् । अन्द्वान् ब्रह्मचर्येणाद्वी धासं जिगीपति ॥ ७॥ ब्रह्म-चर्येण तपसा देवा मृत्युमुपांच्नत् । इन्द्रों ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व-रराभरत् ॥ ६॥ अथवे० कां० ११ अनु० ६ मं० ६। ७। १७ । १८ । १६ ॥

### भाष्यम्

( ब्रह्मचार्येतिः ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (सिमधा) विद्यया (सिमिद्धः) प्रकाशितः ( कार्णः ) सृगचर्मादिकं ( वसानः ) आच्छाद्यन् ( दीर्घष्मश्रुः ) दीर्घकालपर्यन्तं केशक्ष्मश्रूणि धारितानि येन सः(दीक्षितः) प्राप्तदीक्षः (एति) परमानन्दं प्राप्नोति । तथा ( पूर्वस्मात् ) ब्रह्मचर्यानुष्ठानसूतात्समुद्रात् ( उत्तरं ) गृहाश्रमं मसुद्रं ( सद्यएति ) शीघ्रं प्राप्नोति । एवं निवासयोग्यान्सर्वान् ( छोकान्तसं०) सङ्गुद्ध मुहुर्वारंवारं ( आचरिक्रत् ) धर्मापदेशमेव करीति ॥ ४॥ ( ब्रह्मचारी०) सब्रह्मचरी ( ब्रह्म ) वेदिवद्यां पठन् ( अपः ) प्राणान् (छोकं )दर्शनं ( परमेष्ठिनं ) प्रजापति ( विराजं ) विविध्यकाशकं परमेश्वरं (जनयन् ) प्रकट्यन् ( अमृतस्य ) मौक्षस्य ( योनी ) विद्याया ( गर्भो सूत्वा ) गर्भवित्वयमेन स्थित्वा यथाबद्विद्यां गृहीत्वा (इन्द्रो ह सूत्वा) सूर्यवत्यकाशकः सन् ( अ- खरान् ) दुष्टकनेकारिणो सूर्वान्याखिष्ठनो जनान् दैत्यरक्षः स्वभावान् ( त-

तहं ) तिरस्करौति सर्वान्त्रिवारयति । यथेन्द्र: सूर्योऽसुरान्मेघान् रात्रिं च नि-बारयति तथैव ब्रह्मचारी सर्वशुभगुणप्रकाशकोऽशुभगुणनाशकश्च भवतीति ॥ ५॥ (ब्रह्मचर्घेण०) तपसा ब्रह्मचर्घेण कृतेन राजा राष्ट्रं विरक्षति विशिष्टतया प्रजा रक्षित्ं योग्यो भवति । आचार्योपि कृतेन ब्रह्मचर्यं गैव विद्यां प्राप्य ब्रह्मचारिणमिच्छते स्वीकृष्यांकान्यथेति ॥ ६॥ अत्र प्रमाणम्-आचार्यः कस्मादाचारं ग्राह्मयत्याचिनोत्यथांनाचिनोति बुद्धिमिति वा। निसक्त अ० १ खं० ४ ॥ ( ब्रह्मचर्घे ण० ) एवमेव कतेन ब्रह्मचर्घे शैव कन्या युवतिः सती युवानं स्वसदृशं पति विन्दते नान्यथा न चातः पूर्वमसदृशं वा। अनड्वानित्युपलक्षणं वेगवतां पशूनां ते पशवोऽग्रश्च घासं यथा तथा कृतेन ब्रह्मचर्येण स्वविरोधिनः पणून् जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति । अतो म-नुष्यैस्त्ववश्यं ब्रह्मचर्यं कत्तंव्यमित्यभिद्रायः॥ १॥ (ब्रह्मचर्येण तपसा देवा० ) देवा विद्वांसी ब्रह्मचय्येण वेदाध्ययनेन ब्रह्मविज्ञानेन तपसा धर्मा-मुष्ठानेन च मृत्युं जन्ममृत्युप्रभवदुः खमुपाप्नत नित्यं प्ननित नान्यथा । ब्र-स्मचर्ये ॥ सुनियमेन (हेति किलार्थे) यथा इन्द्रः मृट्यो देवेभ्य इन्द्रियेभ्यः स्त्रः सुखं प्रकाशं चाभरद्वारयति तथा विना ब्रह्मचय्यं ण कस्यापि नैव वि-द्यासुरुं च यथावद्भवति । अतौ ब्रह्मचय्यांनुष्टानपूर्वका एव गृहाश्रमाद्यस्त्रय आश्रमा: सुखमेधनते । अन्यथा मृलाभावे कृतः शाखाः किन्तु मृले हद-शासापुरुषफलच्छायादयः मिद्वा भवन्त्येवेति ॥ ६॥

### भापार्थ

(ब्रह्मचार्यति०) जो ब्रह्मचारी होता है वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बहे र केश श्मश्रुओं से युक्त दीना को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है तथा जो कि शीध ही विद्या को प्रहण करके पूर्व समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है उसके पार उतर के उत्तर समुद्र स्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त होता है और अच्छे प्रकार विद्या का संग्रह करके विचार पूर्वक अपने उरदेश का मौभाग्य बहाता है।। १।। (ब्रह्मचारी ज०) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के प्राण्यविद्या लोकविद्या तथा प्रजापित परमेश्वर जो कि सब से बड़ा और मन का प्रकाशक है उस का जानना इन विद्याओं में गर्भ रूप और इन्द्र अर्थात ऐरवर्य युक्त होके अपनर अर्थात मृत्वीं की अविद्या का ब्रेदन कर देता हैं।। १८।।

#### शृहाश्रमविषयः ॥

( ब्रह्मचर्थ्यं ए त० ) पूर्ण ब्रह्मचर्थ्य से विद्या पढ़के और सत्यवर्म के अनुष्ठान से राजा राज्य करने को ओर आचार्थ्य विद्या पढ़ोंने को समर्थ होता है। आवार्थ्य उम को कहते हैं कि जो असत्याचार को छुड़ा के मत्याचार का और अनर्थों को छुड़ा के अर्था का प्रहरण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है।। ६।। ( ब्रह्मचर्थ्येण क० ) अर्थात् जब वह कन्या ब्रह्मचर्याश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके तब अपनी युवावस्था में पूर्ण ज्ञान पुरुष को अपना पति करे इसी प्रकार पुरुष भी मुर्णाल वर्मातमा स्त्रा के माथ प्रमन्नता से विवाह करके देनों परस्पर मुख दुःख में महायकारी हो क्योंकि अनड्वान अर्थात् पशु भी जो पूरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात् मुनियम में रक्खा जाय तो अत्यन्त बलवान हो के निर्वल जीवों को जीत लेता है।। ७।।

( ब्रह्मचर्येंग त०) ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म मरगा की जीत के मोद्यमुख को प्राप्त है। जाते हैं जैसे इन्द्र अधीत सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होके सब लोकों का प्रकाग करने वाला हुआ है तसे ही मनुष्य का अपत्मा ब्रह्मचर्य से प्रकाशित होके सब को प्रकाशित कर देता है इस से ब्रह्मचर्याश्वम ही सब अपश्रमों में उत्तम है।

॥ इति ब्रह्मचय्यांश्रमविषयः संक्षेपतः॥

# अथ गृहाश्रमविषयः

यद ग्रामं यदरंण्यं यत्मभायां यदिन्दियं। यदेनदेचकुमा व्यामंद तद्वयजामहं स्वाहां ॥ ९ ॥ देहि मे दद्गिम ते नि में घेहि नि ते देथे । निहारं च हर्गिम में निहारं निहर्गण ते स्वाहा ॥ १० ॥ गृहा मा बिभीत मा बेपध्वमूर्ज बिश्रेत एमेसि । ऊर्ज विश्रेद्धः । मुम्मनाः सुम्भा गृहानेमि मनेमा मोदेमानः ॥ ११ ॥ येवामध्येति प्रवासन्येषु सामन्यो बहुः । गृहान्पह्रयामहे ते नो जानन्त जान्तः॥१२॥ उपहृता हृह गाय उपहृता अज्ञावयः । अथो अर्थस्य क्रीलाल उपंत्रे हृतो गृहेषु नः ॥ क्षेमाय वः शान्त्ये प्रपंत्रे शिवक्ष्यामक्ष्ये विश्रेवः । धेमाय वः शान्त्ये प्रपंत्रे शिवक्ष्यामक्ष्ये विश्रेवः । थेन स्वास्य क्षिमाय वः शान्त्ये प्रपंत्रे शिवक्ष्यामक्ष्ये । ४२ । ४३ ॥

#### भाष्यम्

(एषामिभाश) एतेषु गृहास्त्रमविधानं क्रियत इति । (यद्यामेश) यद् ग्रामे गृहाश्रमे वसन्तो वयं पुगयं विद्याप्रचारं सन्तानोत्पत्तिमत्युत्तमसामाजिक-नियमं सर्वोपकारकं तथैवारगये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविवारं विद्याध्ययनं तप-श्वरणं सभासम्बन्धे यच्छे प्टं इन्ट्रिये नात्रमन्यवहारे च यदुत्तमं कर्म च कु में स्तत्सर्वमी प्रवरमोक्षप्राप्त्यर्थं मस्तु । यच अमेगीनः पापं च कृतं तत्सर्वमिदं पापमवयजामह आश्रमानुष्ठानेन नाशयामः ॥ १ ॥ (देहि मे०) परमेश्बर आज्ञापयति है जीव त्वमेवंवद मे मद्यां देहि मत्सुखार्थं विद्यां द्रव्यादिकं च त्वं देहि। अहमपि ते तुभ्यं ददामि में मस्यं मदर्थं त्वमुत्तमस्वभावदान-मुदारतां मुशीलतां च घेहि घारय । ते तुभ्यं त्वद्धं महमप्येवं च द्घे । तथैव धर्मव्यवहारं क्रयदानादानास्यं च हरामि प्रयच्छ । तथैवाहमपि ते तुभ्यं त्वदर्थं निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहेति मत्यभाष र्णं सत्यमानं सत्याचरणं सत्यवचनश्रवणं च मर्वे वयं मिलित्वा कुर्घामेति सस्येनैव सर्व व्यवहारं कुर्युः । १०॥ ( गृहा० ) हे गृहाश्रममिच्छन्ती मः नुष्याः स्वयंवरं विवहं करवा यूयं गृहाणि प्राप्नुत गृहाश्रमानुष्ठाने ( मा विभीत ) अयं मा प्रप्नुत तथा ( मा वेपध्वं ) मा कम्पध्वं ( कर्जे विभ्रत एममि) कर्ज बलं पराकमं च बिभनः पदार्थानमिन वयं प्राप्नुम इतीच्छत ( कर्जविश्वद्वः ) वो युष्माकं मध्ये । हमृजं विश्वत्मन् ( सुमनाः ) शुद्धमनाः सुमेधीत्तमबुद्धियुक्तः ( मनमा सीदमानः ) प्राप्तानन्दः ( गृहानैमि ) गृहाणि माण्नीमि ॥ ११ ॥ ( येपामध्येति प्र० ) येपु गृहेषु प्रवमती मनुष्यस्य (बहुः) अधिकः (मौमनमः) आनन्दी अवति । तत्र प्रवमन् येषां यान्पदार्थान्सुख कारकान्स (अध्येति) स्मरति (गृहानुपहुणामहे) वयं गृहेपुविवाहादिपु मत्कारार्थं तान् गृहमम्बन्धिनः मखिबन्ध्याचार्यादीक्रिमन्त्रयामहे (तेनः) विवाहनियमेषु कृतप्रतिज्ञानम्मान् (जानतः) प्रीटज्ञामान् युवाः वस्थान्स्वेच्छया कृतिविवाहान् ते ( जानन्तु ) अस्माकं साक्षिणः सन्तिवति ॥ १२। (उपहूता इह०) हे परमेणवर भवत्रुपया इहास्मिन् गृहाश्रमे ( गावः ) पशुप्यिवीन्द्रियविद्याप्रकाशाह्लाद्गद्यः (उपहूताः) अथात्सम्पक् प्राप्ता सवन्तु तथा (अजावयः) उपहूता असमदनुकूछा भवन्तु (अथी असस्य की०) अथी इति पूर्वोक्तपदार्थमाप्तयनन्तरं नो उस्माकं गृहे ध्वक्रस्य भी क्तडयपदार्थसमूहस्य कीला

लें विशेषेणोत्तमरस उपहूतः सम्यक् प्राप्तो भवतु ( क्षेमाय वः शान्त्यै०) वेर युष्मानत्र पुम्बव्यत्ययोस्ति तान्पूर्वोक्तान्प्रस्यक्षान्पदार्थान् (क्षेमाय ) रक्षणाय ( शान्त्यै ) सुखाय प्रपद्ये प्राप्नोमि तत्प्रात्या ( शिवं ) निश्त्रे यमंकत्याणं पारमार्थिकं सुखं ( शाग्नं) मांमारिकमाम्युद्धिकं सुखं च प्राप्नुयाम् । शयोः शमिति निचग्दौ पदनामास्ति । परोपकाराय गृहात्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य द्विविधस्य सुखस्योक्ततिं कुम्मं: ॥ १३ ॥

## भाषार्थ

( यद्यामे ० ) गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह पूर्ण विद्या की पट चुके तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे और व दोनों यथावत उन विवाह के नियमों में चलें जो कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं परन्तु उन से जो विशेष क-हना है सो यहां लिखते हैं। गृहस्थ स्त्री पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिये जो २ काम करना है तथा ( यदरगये ) बनवासियों के साथ हित और ( य-त्सभायाम् ) सभा के बांच में सत्य विचार और अपने मामर्थ्य में मंसार को मुख देने के लिये ( यदिन्द्रिये० ) जितन्द्रियता से ज्ञान की उद्धि करनी चाहिये सो २ सब काम अपने पूरी पुरुषार्थ के साथ यथावत् करें और ( यदेनश्राकः ) पाप करने की चुद्धि को हम लोग मन वचन और कमें से हो। कर सर्वथा सब के हिनकारी बने ! र !! परमेश्वर उपदेश करता है कि ( देहि में ) जे। सामाजिक नियमें। की व्यवस्था के अनुसार टीक २ चलना है वही गृहस्य की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवें प्राथवा देवें में। भी सत्यव्यवहार के माथ करें ( निमे घेहि निते देथे ) अर्थात् मैं तरे साथ यह काम करागा खोर न मेरे साथ ऐसा करना. ऐसे व्यवहार की भी सत्य-ता से करना चाहियं ( निहारं च हरामि में नि॰ ) यह वस्तु मेरे लियं तृ दे वा तेरे लिये में दंशा इस की भी यथावत पूरा करें अर्थात् किसी प्रकार का मिष्टया व्यवहार किसी में न करें इस प्रकार गृहस्य लोगों के सब व्यवहार सिंह होते हैं क्यों कि जो गृहस्य विचार पूर्वक सब के हिनकारी काम करते हैं उन की सदा उलति होती है।।१०। गृहा सा विभीत०) हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगे। तुम लोग स्वयंत्रर अर्थात् अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह कर के गृहाश्रम को प्राप्त हो और उस में डरो बा कम्पा मत किन्तु उस से बल पराक्रम करेनबाल पदार्था की भाम होने की इच्छा करे। तथा गृहाश्रमी

पुरुषों से ऐसा कही कि में परमात्मा की रूपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनन्द को प्राप्त हो कर गृहाश्रम करूं ।। ११॥ (येपामध्येति॰) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है उन में बे मनुष्य अपने संबन्धी भिन्न बंधु और आचार्य्य आदि का स्मरण करते हैं और उन्हीं लोगों को विवाहादि शुभ कार्यों में सत्कार से बुला कर उन से यह इच्छा करते हैं कि ये सब हम को गुवाबस्था गुक्त और विवाहादि नियमों में ठीक २ प्रतिज्ञा करनेवाले जानें अर्थात् इम्मरे सान्ती हों ॥ १२ ॥ (उपहु०) हे परमेश्वर! आप की रूपा में हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथिवी, विद्या, प्रकाश, आनन्द, बकरी, और भेड आदि पदार्थ अच्छे प्रकार से प्राप्त हों तथा हमारे घरों में उत्तम रस गुक्त खोने, पीने के योग्य पदार्थ मदा बने रहें (व:) यह पद पुरुष व्यत्यय से सिद्ध होता है हम लोग उक्त पदार्थों को उन की रच्चा और अपने मुख के लिये प्राप्त हों फिर उस प्राप्ति से हम को परमार्थ और संसार का मुख मिले (श्योः) यह निघगटु में प्रतिष्ठा अर्थात् सांसारिक मुख का नाम है ॥ १२ ॥

इति गृहाश्रमविषयः संदेपतः॥

#### ग्रथ वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः॥

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव ब्रितीयो ब्रह्मचार्य्याचार्य्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्य्यकुलेऽवसा-दन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ॥ छान्दोग्य० प्र० २ खं० २३ ॥

#### भाष्यम्

(तयो धर्मं०) अत्र सर्वेष्वात्रमेषु धर्मस्य स्कन्धा अवयवास्त्यः सन्ति। अध्यम् यद्गः क्रियाकाग्रहं दानं च । तत्र प्रथमे ब्रह्मसारी तपः स्रिशक्ताध-मांमुष्ठानेनाचार्यं कुले बसति । द्वितीया गृहात्रमी । तृतीयाऽत्यन्तमात्मान-मवसाद्यन् इदये विचारयक्रेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात् सवान्यस्थात्रमी ॥ एते सर्वे ब्रह्मचर्याद्यक्त्रय आत्रमाः पुगयलोकाः सुस्रिनवान्मः सुस्युक्ता भवन्ति पुग्यानुष्ठानादेवात्रममं इस्या जायने ।। ब्रह्मचर्यात्रमेण यहीतविद्यो धर्मश्वरादि सम्यङ् निश्चित्यगृहात्रमेण तदनुष्ठानं तद्विक्रानवृद्धिं

च रुखा ततो नवनेकान्तं गत्वा सम्यक् सत्यासत्यवस्तुव्यवहाराकिश्चित्य वानप्रस्थान्नमं सनाप्य सत्व्यासी भवेत्।अर्थात् ब्रह्मचर्यात्रमं सनाप्य गृहीभवेत् ग्रही भूत्वा वनी भवेद्वनी भृत्वा प्रव्रजेदित्येकः पक्षः । (यदहरेव विरजेत तदहरेव प्राव्रजेद्वनाद्वा गृहोद्वा ) अस्मिन् पक्षे वानप्रस्थात्र सम्बद्धता गृहान्नसानग्तरं सन्न्यासं गृह णीयादिति द्वितीयः पक्षः। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् सम्यग्बन्धसम्यग्नमं कत्वा गृहम्थवानप्रस्थात्रमावकत्वा सन्त्यासात्रमं गृहणीयादिति तृतीयः पक्षः। सर्वत्रान्यात्रमिकत्वा सन्त्यासात्रमं गृहणीयादिति तृतीयः पक्षः। सर्वत्रान्यात्रमिकत्वा तकः परन्तु ब्रह्मचर्याः श्वनस्त्रनुष्ठानं नित्यमेव कत्तंत्वित्यायाति । कृतः—ब्रह्मचर्यात्रमेण विनाऽन्यात्रमानुत्यतेः।।

## भाषार्थ

(त्रयो धर्म०) धर्म के तीन स्कंध हैं एक विद्या का अध्ययन, हमरा यज्ञ अर्थात् उत्तम कियाओं का करना, तिसरा दान अर्थान् विद्यादि उत्तम गुर्खों का देना तथा अध्यम तप अर्थान् वेदोक्तधर्म के अनुष्ठानपूर्वक विद्या पहाना हसरा आचार्यकुल में वस के विद्या पहना और तीसरा परमेश्वर का ठीक २ विचार कर के सब विद्याओं को जान लेना । इन बातों से सब प्रकार की उन्निति करना मनुष्यों का धर्म है तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं उन में एक यह है कि जो विषय भीग किया चाहे वह ब्रह्मचर्य गृहम्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को कर के सन्न्यास ग्रहण करे हूमरा (यदहरेवप०) जिस समय वैराग्य अर्थान् बुरे कामों से चित्त हर कर ठीक २ सत्य मार्ग में निश्चित होजाय उस समय गृहाश्रम से भी मन्यास हो सकता है और तीसरा जो पूर्ण विद्वान् होकर सब प्राणियों का शीघ उपकार किया चाहे तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही सन्यास शहण करेला।

ब्रह्मस्रस्थोऽमृतत्वमित । छान्दो॰ प्रपा॰ २ खं • २३ ॥ तमेतं वेदानुबचनंन विविद्धिन्त । ब्रह्मचर्य्यं तपसा अख्या यज्ञेनाना-दाकेन चैतमेव विदित्वा मुनिभवत्येतमेव प्रवाजिनो लोकमीप्सन्तः प्रवजन्ति । एतद्व सम व तत्वृवं ब्राह्मणाः । अनुचाना विद्वारसः प्र-जाँ न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ते हस्म पुत्रैषणायाद्य वित्तेषणायाद्य लोकैषणायाद्य व्युत्था-याथ भिक्षाचर्य्य चरन्ति याद्येव पुत्रेषणा सावित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणोभे ह्येत एषण एव भवतः। द्वार कां १४ ग्र॰ श्वा०२॥

#### भाष्यम्

(ब्रह्मसंध्रस्थ:०) चतुर्थी ब्रह्मसंस्थः सन्न्यासी ( अमृतरवमेति ) प्राप्नोति ( तमेतं वेदा० ) सर्व आग्रमिणी विशेषतः सन्न्यासिमतमेतं परमे-श्वरं सर्वभूताधिवतिं वेदान्वचनेन तद्ध्ययनेन तच्छुवसेन तदुक्तान् ष्टानेन च वेत्तमिच्छन्ति । ( ब्रह्मचंदर्भेण० ) ब्रह्मचंदर्भेण तपसा धर्मानुष्ठानेन ब्रद्धया ऽत्यन्तप्रेम्णा यञ्चेन नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकारहेन चैतं परमेश्वरं विदित्वैव मुनिर्भवति ॥ प्रव्राजिनः सन्त्यासिन एनं यथोक्तं लोकं द्रष्टव्यं परः मेश्वरमेत्रेप्सन्तः प्रव्रजनित सन्न्यासात्रमं गृहणन्ति ( एतद् ब्रह्म० ) य एत-दिच्छन्तः सन्तः पूर्वे अत्युक्तमा ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽनूचाना निष्शङ्काः पूर्णज्ञानिनोऽग्येषां शङ्कानिवारका विद्वांसः प्रजो गृहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति (ते ह स्म०) हेति स्फ्टे स्मेति स्मयेते प्रोत्फ्लाः प्रकाशमामा वदन्ति वयं प्रजया किं करिष्यामः किमपि नेत्यर्थः । येषां नोऽस्माकमयमा त्मा परमेशवरः प्राप्यो लोको दर्शनीयश्चास्ति । एवं ते (प्त्रीयणायाञ्च) पुत्रो-त्पादनेच्छायाः (वित्तीषणायाष्ट्रच ) जडधनप्राप्तयनुष्ठानेच्छायाः ( स्रोकी-षणायात्रच ) लोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तृतिनिन्देच्छायात्रच (ध्युत्थाय ) विरच्य ( भिक्षाचर्य च० ) मन्त्यामात्रमानुष्टानं कुर्बन्ति । यस्य पुत्रैषणा पुत्रप्राप्तये षणेरुका भवति तस्यावर्यं विनीपणापि भवति यस्य विनीपणा तस्य निष्रम येन लोकेषणा भवतीति विज्ञायते तथा यस्यैका लोकेषणा भवति तस्योभे पूर्वे पुत्रैषणालोक्षेषणे भवतः। यस्य च परमेश्वरमोक्षप्राप्त्येषशेष्ठास्ति तस्यैतास्तिस्रो निवर्त्त । नैव ब्रस्मानन्द्वित्ते न तुरुषं छोकवित्तं कदाचिद् अवितुमहंति। यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वो प्रतिष्ठा नैव 🌶 क्षिता भवन्ति । सर्वानम् यानतुग्रहणन् मर्यदर मत्योपदेशेन सुखयित तस्य केवलं परीपकारमात्रं सत्यप्रवर्त्तनं प्रयोजनं भवतीति ॥

## भाषार्थ

(तमतं) जो कि वेद को पढ़ के परमेश्वर की जानने की इच्छा करते हैं।

( ब्रह्मसंश्रह्यः ) वे सन्यासी लोग मोक्समार्गको प्राप्त होते तथा ( ब्रह्मच० ) जो सत्पुरुष ब्रह्मचर्थ्य, धर्मानुष्ठान श्रद्धा यज्ञ ग्रोरे ज्ञान से परमेश्वर को जान के मृनि अर्थात् विचारशील होते हैं वे ही ब्रह्मलोक कर्यात् संन्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के लिये संन्यास लेते हैं जो उन में उत्तम पूर्ण विद्वान् हैं वे गृहाश्रम श्रीर वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचर्थ्य श्राश्रम से ही संन्यासी हो जाते हैं श्रीर उन के उपदेश से जो पुत्र होते हैं उन्हीं को सब से उत्तम मान कर (पुत्रपणा) श्रर्थात् सन्तानोत्पत्ति की इच्छा (वित्तेषणा) ग्रर्थात् सन्तानोत्पत्ति की इच्छा (वित्तेषणा) ग्रर्थात् सन्तान में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के वे भिक्ताचरण करते हें श्रर्थात् सर्वगुरु सन्त के श्रातिथ होके विचरते हुए संसार को श्रज्ञानरूपी श्रंथकार से छुड़ा के सत्यविद्या के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं।।

प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रव-जेदिति शतपथे श्रुत्यक्षराणि ॥ यं यं लोकं मनसा संविभाति वि-शृद्धसत्यः कामयते यांश्च कामान् । तं तं लोकं जायते तांश्च कामां-स्तस्मादात्मज्ञं स्वर्चयेद्गतिकामः ॥ १ ॥ मुगडकोपनि० मुगडके दे खं० १ मं० १०॥

#### भाष्यम्

(प्राजापत्या०) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताकामिष्टिं कृत्वा हृद्ये सर्वमेतिकिश्चित्य तस्या (सर्व व दसं) शिखासूत्रादिकं हुत्वा मुनिसंननशीलः सन् प्रव्रजति संन्यासं गृहणाति । परन्तवयं पूर्णविद्यावतां रागद्वे परहितानां सर्वमनुष्योपकारवुद्गीनां संन्यासग्रहणाधिकारो भवति नाल्पविद्यानामिति । तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोभो दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवर्त्तानं सत्यधर्मानुष्ठातं चैवाग्निहोत्रम् । किन्तु पूर्वे वां त्रयाणामेवाश्रमिणामनुष्ठातुं योग्यं यदा द्यक्रियामयमस्ति संन्यासिनां तन्न। सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रह्मवज्ञः । देवपन्नो ब्रह्मोपासनम् । विद्यानिनां प्रतिष्ठाकरः पितृयन्नः । त्राज्ञभ्यो ज्ञानदानं सर्वे वां भूतानामुपर्धानु ग्रहोप्रविद्याक्तः।सर्व मनुष्योपकाकाराधे अमणमिमानशून्यता सत्योपदेशकरकेन सर्व अनुष्याणांसत्कारानुष्ठानं चातिथियन्नः।एवं लक्षणाःपञ्च महायन्नाः विद्यान्यभानु दठानमयः भवन्तीति विद्ययम् । परन्तव कस्याद्वितीयस्य सर्व शक्तिमदादिविशेषणयुक्तस्य परब्रह्मण उपासना सत्यधर्मानु दठानं च सर्वे-

षामाश्रमिणामेकमेव भवतीत्ययं विशेषः ॥ (विशुद्धस०) शुद्धान्तः करणी मनुष्यः (यं यं लोकं मनसा) ध्यानेन संविभाति इच्छिति (कामयते यांच कामान्) यांच मनोरथानिच्छिति तं तं लोकं तांश्च कामान् (जायते) प्राप्नोति तस्मात् कारणाद् (भूतिकामः ) ऐश्वय्यं कामो मनुष्यः (अत्मन्नं) आत्मानं परमेश्वरं जानाति तं संन्यासिनमेव सर्वदार्चयेत् सत्कुर्यात् । तस्य व सङ्गेन सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा लोकाः कामाश्च सिद्धा भवन्तीति । तद्भिन्नान् भिष्योपदेशकान् स्वार्थसाधनतत्वरान् पाखिषडनः कोपि नैवार्चयेत् । कृतः, तेषांसत्कारस्य निष्फलत्वाद्दुः सफलत्वाच् ति ॥

#### भाषार्थ

(प्राजापत्याः) अर्थात् इस इष्टि में शिखा मुत्रादि का होम करके गृहस्य आश्रम को छोड़ के बिरक्त होकर संन्यास अहला करें (यं यं लोकंः) वह शुद्ध मन में जिस र लोक और कामना की इच्छा करता है वे सब उस की सिद्ध हो जाती हैं इसलिये जिस को ऐश्वर्य की इच्छा हो वह आत्मक्त अर्थात ब्रह्मवेत्ता मंन्यासी की सेवा करे। ये चारों आश्रम बेदों और युक्तियों से सिद्ध हैं क्यों के सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पड़ने में व्यतीत करना चाहिये और पूर्ण विद्या को पड़ कर उस से संसार की उन्नति करने के लिये गृहाश्रम नी अवश्य करें तथा विद्या और संसार के उपकार के लिये एकांत में बेट कर सब जगत का अधिष्ठाता जो इंश्वर है उस का ज्ञान अच्छे, प्रकार करें और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश करें फिर उन के सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों के निश्चय कराने के लिये मंन्यास आश्रम भी अवश्य अहण करें क्योंकि इस के विना मंद्रण पद्मपत छूटना बहुत कठिन है।।

इत्याश्रमविषयः संज्ञेपतः॥

# अथ पञ्चमहायज्ञविपयः संत्तेपतः

ये पञ्चमहायद्वाः मनुष्येनित्यं कर्ताष्ट्याः सन्ति तेषां विधानं क्र संक्षेपतोऽत्र लिखामः । तत्र ब्रह्मयद्वस्यायं प्रकारः—साङ्गानां वेदादि । शास्त्राणां सम्यगध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासनं व सवैः कर्त्तंष्ट्यम् । तः त्राध्ययनाध्यापनक्रमो यादृशः पठनपाठनविषय उक्तस्तादृशो प्रा-द्यः । सन्ध्योपासनविधिश्व पञ्चमहावद्यविधाने यादृश उक्तस्तादृशः कर्त्तंत्रकः। तथाग्निहोत्रविधिश्च यादृशस्तत्रोक्तस्तादृश एव कर्त्तंत्र्यः ! अत्र त्रस्तयज्ञाग्निहोत्रप्रमाणं खिख्यते ॥

समिधारिन दुवस्यत घृतेबीधयतातिथिम् । आस्मिन् ह्व्या जु-होतन ॥ १ ॥ य० अ० ३ मं० १ ॥ अर्गिनं दूतं पुरोदंधे ह्व्यवाह्मपं-ब्रुवे देवाँ २॥ आसाद्यादिह् ॥ २ ॥ य० अ० २२ मं० १७ ॥ सायं स्रीयं गृहपंतिनीं अग्निः प्रातः प्रातः सामनस्यं द्वाता । वसोविसोविसु-दानं एधि व्यन्त्वेन्धानास्तन्वं पृषेम् ॥ ३ ॥ प्रातः प्रांतर्गृहपंतिनीं अ-ग्निः सायं सायं सामनस्यं दाता । वसोविसोविसुदानं पृधीन्धानास्त्वा ज्ञातिहमा अर्थम् ॥ ४ ॥ अथ्वे० कां० १६ अनु० ७ मं ३ । ४ ॥

#### भाष्यम्

(सिमधागिंगं) हे मनुष्या ं वाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्ध्या परे। पकाराय (गृतै:) गृतादिभिश्शोधितैर्द्रंग्यै: सिमधा चातिथिमगिं यूयं बोधयत नित्यं प्रदीपयत (अस्मिन्) अग्नौ (हृग्या) होतुमहांणि पुष्टिमधुरसुगन्धरोः गनाशकरैर्गुवीर्युक्तानि सम्यक् शोधितानि दृग्याणि (आ जुहोतन) आ समग्तात्रजुहुत । एवमग्निहोत्रं नित्यं (दुवस्यत) परिचरत । अनेन कर्मणा सर्वीपकारं कुरुत ॥ १॥ (अग्निंटूतंग्) अग्निहोत्रकर्त्तंवनिष्ण्येद्धं वायौ मे-पमग्रहले च भूतद्रश्यस्य प्रापणार्थमग्निं दृतं भृत्यवत (पुरोद्धे) सम्मुखतः स्थापये कथम्भूतमग्निं (हृश्यवाहं) हृश्यं दृश्यां देशान्तरं वहति प्रापयती-ति हृश्यवाह् तं ( उपब्रुवे) अन्यान् जिक्कामून्प्रत्यपदिशानि (देवान्) सोग्निरेतद्ग्निं होत्रकर्मणा देवान् दिश्यगुणान् वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारेहास्मिन् संसार आसाद्यादासमन्तात्प्रापयति यद्वा । हे परमेश्वरः ! (दूतं सर्वेभ्यः - सत्योपदेशकं) (अग्निं) अग्निसंक्वकं त्वां (पुरोद्धे) इष्टत्वेनोपास्यं मन्ये तथा (हृश्यवाहं) ग्रहीतुं योग्यं शुभगुणमयं विक्वानं हृश्यं तद् वहति प्रा-पयसीति तं स्वां (उपब्रुवे) उपदिशानि स भवान् रूपया (इह) अस्मिन् चंद्रारे (देवान्) दिग्यगुणान् (आसादयात्) आ समन्तात् प्रापयतु ॥२॥

(न:) अस्माकमयं ( अग्नः ) भौतिकः परमेश्वरश्च गृहपतिगृहात्मपासकः प्रातः सायं परिचरितः सूपासितश्च । (सीमनस्य दाता ) आरोग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति तथा ( वसीर्वं) उत्तमीत्तमपदार्थस्य च दातास्ति । अत एव परमेश्वरः ( वसुदानः ) इति नाम्नाख्यायते । हे परमेश्वरैवम्भूतस्त्वमस्माकं राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( एपि ) प्राप्तो भव । तथा भौतिकोप्यग्निरत्र ग्रास्थः ( वयन्त्वे० ) हे परमेश्वर ! एवं ( त्वा ) त्वामिन्धानाः प्रकाशमानाः वयं (तन्वं ) शरीरं (पुषेम ) पुष्टं कुर्याम । लया निहोत्रादिकर्मणा भी-तिकमग्निमिन्धानाः प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्यामः ॥ ३ ॥ ( प्रातः प्रातर्गृह्यतिनीं ) अस्यार्थः पूर्ववद्विद्वेयः । अत्र विशेषस्त्वयम् । एवमरिन-होत्रमीश्वरीपासमं च कुर्वन्तः सन्तः ( शतिहमाः ) शतं हिमा हेमन्तर्शवी गच्छन्ति येषु संवत्तरेषु ते शतहिमा यावत्स्यस्तावत् ( ऋषेम ) वर्षेमहि । एवं कतेन कर्मणा नोऽस्माकं कदाचिद्वानिर्म भवेदितीच्छामः ॥ ४ ॥ अग्नि-हीत्रकरणार्थं ताम्रस्य मृत्तिकाया वैकां वेदिं सम्पाद्य काष्ठस्य रजतसुवर्णयोवां चमसमाज्यस्थालीं च सङ्गृद्धा तत्र वेद्यां पलाशास्त्रादिममिधः संस्थाप्याग्नि प्रज्वालय तत्र पूर्वीक्तद्रव्यस्य प्रातःसायङ्कालयोः प्रातरेव वोक्तमन्त्रीनिगं हामं कुरबात् ॥

### भाषार्थ

अब पत्रचमहायज्ञ अर्थात् जो कम मनुत्यों को नित्य करने चाहियें उन का वि-धान संदोप से लिखते हैं। उन में से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है जिस में अक्षों के स-हित वेदादि शास्त्रों का पहना पढ़ाना तथा सन्त्योपासन अर्थात् प्रात्काल और सायंकाल में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना सब मनुत्यों को करनी चाहिये। इन में पठन पाठन की व्यवस्था तो जैसी पठन पाठन विषय में विस्तारपूर्वक कह आये हैं वहां देख लेना तथा सन्ध्योपासन और अप्निहोत्र का विधान जैसा पत्रचमहायज्ञविधि पुस्तक में लिख चुके हैं वेसा जान अब आगे ब्रह्मयज्ञ और अप्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं (स-मिधानिं) हे मनुष्यों नुम लोग वायु आप्यी और वर्षात्रल की शुद्धि से सब के उपकार के अर्थ वृतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात् आस्त्र वा दाक आदि काष्ठों मे अतिथिरूप अप्निको नित्य प्रकाशमान करों, फिर उस अप्नि में होम करने के योग्य पुष्ट मचुर सुगन्धित अर्थात् दुग्य वृत शर्वरा गुड़ केशर कस्तूरी आदि और रोगनाशक नो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध हत्य हैं उन का अच्छे प्रकार नित्य अपनिहोत्र

करके सब का उपकार करो ॥१॥ ( अमिनं दूतं० ) अमिनहोत्र करनेवाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे कि मैं प्राणियों के उपकार करनेवाले पदार्था की पवन और मेघमगडल में पहुंचाने के लिये अगिन को सेवक की नाई अपने सामने स्थापन करता हूं क्योंकि वह ् अग्नि इव्य अर्थात् होम करने के योग्य वस्तुओं की अन्य देश में पहुंचानेवाला है इसी से उस का नाम हव्यवाद है। जो उस अगिनहोत्र को जानना चाहै उन को मैं उपदेश करता हूं कि वह अपिन उस अपिनहोत्र कर्म्म में पवन और वर्षा जल की शाद्धि से (इह ) इस संसार में ( देवान ) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है। दूसरा अर्थ —हे सब माणियाँ को सत्यउपदेशकारक परमेश्वर जो कि भ्राप ग्रग्नि नाम से प्रसिद्ध हैं मैं इच्छापूर्वक आप को उपासना करने के योग्य मानता हूं ऐसी कृपा करो कि आप को जानने की इच्छा करनेवालों के लिये भी मैं आप का शुभगुरायुक्त विशेष ज्ञानदायक उपदेश करूं तथा आप भी कृपा कर के इस संसार में श्रेष्ठ गुर्गा। को पहुंचावें।। २ ।। (सायं सायं •) प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अर्थात वर और आत्मा का रक्तक भौतिक अग्नि परमेश्वर (सामनस्य दा०) आरोग्य, आनन्द और वसु अर्घात् धन का देनेवाला है इसी से परमेश्वर ( वस्दानः ) अर्थात् धनदाता प्रसिद्ध है। हे पर-मेश्वर आप मेरे राज्य आदि व्यवदार और वित्त में सदा प्रकाशित रहे। यह भौतिक अग्नि भी प्रहण करने के योग्य है : वयं त्वे : ) हे परमेश्वर जैमे पूर्वीक्त प्रकाश से हम आप को मान करते हुए अपने शरीर से ( पुषेम ) पृष्ट हाते हैं वैमे ही भौतिक अपिन को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हों ॥ ३ ॥ ( प्रातः प्रातगृंहपतिनों ० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो परन्तू इस में इतना विरोध भी है कि अग्निहात्र और ई-श्वर की उपासना करते हुए हम लोग ( शतिहमा: ) सा हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्य्यन्त अर्थान् सो वर्ष तक धनादि पदार्थां से ( ऋषेम ) वृद्धि की पास हों ॥ ४ ॥ श्राग्निहोत्र करने के लिय ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काछ चांदी वा सोने का चमसा अर्घीत् अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थानी अर्थात् घृतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके उस वेदी में ढाक वा आम्र आदि वृत्तों की समिधा स्थापन करके अग्नि को पज्वित करके पूर्वीक्त पदार्थी का प्रातःकाल और सायंकाल अथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें।।

# त्र्रथाग्निहोत्रे होमकरणमन्त्राः ॥

सृष्यों ज्योतिज्योंतिः सूर्य्यः स्वाहां । सूर्य्यो वच्यो ज्योतिर्वर्षः स्वाहां ॥ ज्योतिः सूर्य्यः सूर्य्यां ज्योतिः स्वाहां । सुजूर्देवेनं सिब्जा

सङ्ग्रुषसेन्द्रेवत्या जुषाणुः सूय्यौ वेतु स्वाहां ॥ इतिप्रातःकालमन्त्राः॥ अग्निज्योतिज्योतिग्रिनः स्वाहां ॥ अग्निर्वर्द्धो उयोतिर्वर्द्धः स्वाहां ॥ अग्निर्वर्द्धो उयोतिर्वर्द्धः स्वाहां ॥ अग्निज्योतिरिति मन्त्रं मनसोचार्य्य तृतीयाद्दृतिर्देयां ॥ सङ्ग्रुद्धेवेनं सिव्त्रा सजूराज्येन्द्रेवत्या । जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहां ॥य० अ० ३ म० ९ । १० ॥ इति सायङ्कालमन्त्राः ॥

### भाष्यम्

( सूर्व्यो० ) यश्वराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानां उयोतिः प्रकाशकः सूर्यः सर्वप्राणः परमेश्वरोस्ति तस्मै न्वाहाऽर्थात् तदाश्वापास्त्रमेन सर्वजग-दुपकारायकाहुति दझः ॥ १॥ ( सूर्योव०) यो वर्षः सर्व विदां ज्योतिषां श्चानवतां जीवानां वच्चीन्तर्यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा सूर्यः परमेश्व-रोस्ति तस्मै। ।।२।। (ज्योति: मू०) यः स्वयम्प्रकाशकः सर्वजगत्प्रकाशकः सूर्यो जगदीश्वरोस्ति तस्मैं।।।।। (सजू०) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूर्ण्यकीकेन जीवेन च तथा ( इन्ट्रवत्या ) मूर्णप्रकाशवत्योषमाथवा जीववत्या मान-सवृत्या ( सजूः ) सह वर्त्तमानः परमेश्वरोस्ति सः ( जुवाणः ) सम्प्रीत्या वर्तमान: सन् ( सूर्यः) सर्वात्मा रूपाकटाक्षेणास्मान् वेतु विद्यादिसद्गुकेषु जातविज्ञानान् करोत् तस्मै। ॥ ॥ इमा चतस्त्र आहृतीः प्रातरिनहोत्रे कुर्वन्ति ॥ अथ सायं काङ्लाहुतया (अग्निज्योंतिः ) यो ज्ञानस्वक्षयो ज्यो-तिरग्निः परमेशवरोस्ति तस्मै ।। १ ।। ( अग्निवं च्ची ) यः पूर्वीक्रो अग्निः परमेश्वरोस्ति तस्मै ।। २ । अग्निज्यौतिरित्यनेनैव तृतीयाहुतिर्दे या तद-र्घ त्रचपूर्व वत् ॥ ३॥ ( मजूर्द् ० ) यः पूर्वोक्तेन देवेन सविज्ञा सह परमेश्वरः सजूरस्ति । यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या राज्या सहवर्तते सीग्निः (जुवाणः) मम्ब्रीतोऽस्मान् बेतु नित्यानन्दमीक्षसुसाय स्वक्रपया कामयतु तस्मै जग-दीत्वराय स्वाहेति पूर्ववत् ॥ ४ ॥ एतीभिः सायंकालेग्निहोत्रिणी जुहुति एकस्मिन् काले सर्वाभिवां (सर्वं वै०) हे जगदीश्वर यदिदमस्माभिः परीपकारार्थं कर्न कियते तद्भवत्रुपयाऽलं भवत्विति हेतीरेतरकर्न तुभ्यं समर्प्य ते तथैतरेयमास्वसे पञ्चमपञ्चिकायामेकत्रिंशसमायां कविद्यकार्या च चायम्प्रातरम्निहोत्रमञ्जा भूमुवःस्वरोमित्यादयो दर्शिताः॥

#### भाषार्थ

( सूर्यो ज्यो ०) जो चराचर का आतमा प्रकाशस्वरूप और मूर्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाशकरनेवाला है उस की प्रमन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं ।। १ ॥ ( सूर्योवर्खी ० ) सूर्य जो परमेश्वर है वह इस लोगों को सब विद्यात्रों का देनेवाला स्वीर हम से उन का प्रचार करानेवाला है उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ॥२॥ (ज्योति: मू०) जो आप प्रकाशमान और जगत् का प्रकाश करने वाला मूर्य अर्थात संसार का ईश्वर है उस की प्रमन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं ॥ ३ ॥ (सजूर्देवेन०) जो परमेश्वर मूर्घ्यादि लोकों में व्याप्त वायु भौर दिन के माथ संसार का परम हितकारक है वह इम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे इन चार आहुतियों से प्रानःकाल अग्नि होत्री लोग होम करते हैं ॥ ४ ॥ अब सा-यंकाल की आहुति के मंत्र कहते हैं ( अग्निज्यों ० ) आग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर है उस की अ।ज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैं और उस का रचा हुआ। यह भौतिक अगिन इसलिये हैं कि वह उन द्रव्यों को परमागुरूप कर के वायु और व-े पीजल के साथ मिला के शुद्ध कर दे जिस से सब संसार की मुख और आरोग्यता की वृद्धि हो ॥ १ ॥ ( ऋग्निर्वर्चो ० ) ऋग्नि परमध्यर वर्च अर्थात् सव विद्याओं का देने-वाला और भौतिक आग्नि त्रारोग्यता और बुद्धि का बढ़ाने वाला है इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। यह दूसरी आहुति है। तीसरी मौन होके प्रथम मंत्र से करनी । आँर चौथी ( सजूर्देवेन० ) जो अगिन परमेश्वर मूर्यादि लोकों में व्याप्त, बायु और रात्रि के साथ संसार का परमहितकारक है वह हम को विदित होकर हमारे किये हुए होम का ग्रह्मा करे।।

अधोभयोः कालयोरग्निहोत्रे होमकरणार्थाः समानमन्त्राः॥ ओम्भूरग्नये प्राखाय स्वाहा ॥१॥ ओम्भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥२॥ ओं स्वरादित्त्याय व्यानाय स्वाहा ॥३॥ श्रोमभूर्भुवः स्वर-ग्निवाय्वादित्त्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥४॥ ओमापो ज्यो-तीरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरों स्वाहा ॥५॥ ओं सर्व वे पूर्णकृंस्वाहा ॥६॥ इति सर्वं मन्त्रासंकिरीयोपनिषद्वाद्यायेनैकीकृताः॥

#### भाष्यम्

एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि एषामर्था

गायत्यर्थे द्रष्टत्याः । अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्र हवनं दानं यस्मिन् कर्मेशि क्रियते तद्ग्निहोत्रम् । देश्वराश्चापालनार्थेवा । सुगन्धि—पुष्टि—मिष्ट—बुद्धिवृद्धि—शौर्यं—धैर्यं—बल—रेग्नाशकरेगुं श्रेयुं काः नां दृत्याणां होमकरसेन वायुवृष्टिजलयोः शुद्ध्या पृथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायु जलयोगात् सर्वेषां जीवानां परमसुखं भवत्येव । अतस्तत्कर्मकः त्र्वंणां जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुखमीश्वरानुग्रहश्च भवत्येतदाद्यर्थमग्निहोत्र करणम् ॥

## भाषार्थ

इन मंत्रों में जो भूः इत्यादि नाम हैं वे सब ईश्वर के ही जानो गायत्री मंत्र के आर्थ में इन के अर्थ कर दिये हैं। इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल संध्योपासन के पीछे उक्त मंत्रों से होम कर के अधिक होम करने की इच्छा हो तो स्वाहा शब्द अंत में पढ़ कर गायत्री मंत्र से करे। जिस कर्म में अग्नि वा परभेश्वर के लिये जल और पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञापालन के अर्थ होत्र हवन आर्थात् दान करते उसे अग्नि होत्र कहते हैं। जो जो केशर कस्तूरी आदि सुगंधि वृत दुग्य आदि पृष्ट. गृड शर्करा आदि मिष्ट, बुद्धिबल तथा धैर्य्यवर्धक और रोगनाशक पदार्थ हैं उन का होम करने से पवन और वर्षा जल की शुद्धि से प्रथिवी के सब पदार्थों की जो अत्यंत उत्तमता होती हैं उसी में सब जीवों को परम मुख होता है इस कारगा अग्नि होत्र करने वाले मनुष्यों को उस उपकार से अत्यंत मुख का लाभ होता है आरे ईश्वर उन पर अनुग्रह करता है। ऐसे २ लामों के अर्थ अग्नि होत्र का करना अवश्य उचित है।। इत्यग्निहोत्राविधिः समाप्तः।।

# अय तृतीयः पितृयज्ञः

तस्य द्वी भेदी स्त एकस्तर्पणास्या द्वितीयः प्राद्वारुयञ्च । तम्र येन कर्मः णा विदुष्टे देवानृषीन् पितृं त्व तप्यन्ति ग्रुसयन्ति तस्तर्पणम् ।। तथा यसे य प्रद्वया सेवनं कियते तष्काद्वं वेदितव्यम् । तम्र विद्वत्तु विद्यमानेष्वेतरकर्मं सङ्घट्यते नैव मृतकेषु । कुतः । तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाश्चयत्वात् । तद्र्यकृतकर्मणः प्राप्त्यभाव इति वयर्थतापसे च । तस्माद्विद्यमानामिप्रायेणैत-त्कर्मोपदिश्यते । सेव्यनेवकस्वकर्षात्मकर्षात्वस्त्रतेतरकत् श्वयतः इति । तम्र सरकर्षा-व्यास्त्रवः सन्ति । तम्र सरकर्षा-व्यास्त्रवः सन्ति । देवाः स्वयः पितरञ्च । तम्र देवेषु प्रभाणम् ॥

पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तुं मनसा धियः। पुनन्तुं विश्वांमूतावि जातवेदः पुनिहि मां ॥ १ ॥ य० अ० १९ । मं० ३९ ॥ अयं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चैवानृतं च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इदम-हमनृतात्सत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ॥ स वै सत्यमेव व-देत् । एतद वै देवा बतं चरन्ति यत्सत्यम् । तस्मात्ते यशो यशो ह भवति य एवं विद्वान् सत्यं वदति ॥ श० कां० १ अ० १ ब्रा० १ ॥ अविद्वा स्तां हि देवाः । श० कां० ३ अ०० ब्रा० ९ ॥ अथविष्ममाणम् ॥ तं यशं बृहिष् प्रौक्षन्युरुषं जातम् यतः । तेनं देवा अजयन्त साध्या ऋषयक्ष्य ये ॥ २ ॥ य० अ० ३१ म० ९ ॥ अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनिर्षे भ्य ऋष्णं जायते तद्येभ्य एतत् करोत्पृषीणां निधिगोप इति ह्यनुचान्माहुः । श० कां० १ अ० ९ ब्रा० ५ कण्डिका ३ ॥ अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेवनमेतदेवभ्यश्च निवेद्यत्ययं महावीय्यों यो यशं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते । श० कां० १ अ० ४ ब्रा० ५ कं०३ ॥

### भाष्यम्

(जातवेदः) हे परमेश्वर (मा) मां पुनीहि सर्वथा पवित्रं कुरु ।
भविक्ष छा भवदाक्षापालिनी (देवजनाः) विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनी विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पवित्रं कुर्वन्तु तथा (पुनन्तु मन०) भवद्दत्तविक्यानेन भवद्विषयकथ्यानेन वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । तथा
(पुनग्तु विश्वाभूतानि) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्रुपया खुखानन्द्युक्तानि पविश्वाचि भग्वतु ॥ (द्वयं वा०) मनुष्याणां द्वाभ्यां छक्षणाभ्यां द्वे एव संज्ञे भवतः । देवोमनुष्यश्चेति तत्र (सत्यं चैवानृतं च )
कारचे स्तः (सत्यनेष०) ग्रत्यत्यवक्षनं सत्यमानं सत्यक्षनं तदेव देवा आक्र-

यन्ति तथैवानृतवचनमनृतमानमृतं कर्षे चेति मनुष्याश्चेति । अत एव योऽनृतं त्यक्त्वा सत्यमुपैति स देवः परिगण्यते । यश्च सत्यं स्यक्त्वाऽनृतमुपैति स मनुष्यश्चातः क्षुत्यमेव सर्वदा वदेन्मन्येत कुर्याच्च यः सत्यव्रतो दे
वोस्ति स एव यशस्विनां मध्ये यशस्वी भवति तद्विपरीतो मनुष्यञ्च तस्माद्वः
विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ तं यश्चमिति मृष्टिविद्याविषये व्याक्ष्यातः ।
(अष यदेवाः ) अष्येत्यनन्तरं सर्वविद्यां पित्त्वा यद्नुवचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानमस्ति तद्वष्टित्यं विद्यायते । तेनाध्ययनाध्यापनकर्मणैवर्धय सेवनीया
जायन्ते । तत्तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकर्तृभ्य एव सुसकारो भवति । य सर्वविद्याविद्भूत्वाऽध्यापयति तमेवानृचानमृषिमाद्वः । (अथावयं
प्रदः ) यो मनुष्यः पाठनं कर्म प्रदणीते तदार्षेयां कर्म कथ्यते य ऋषिभ्यो
देवेभ्यो विद्यार्थिभ्यश्च प्रियं वस्तुनिवेद्यित्वा नित्यं विद्यामधीते स विदान् महावीय्यों भूत्वा यद्यं विद्यानास्त्रं (प्रापत्) प्राप्नोति तस्मादिद्मावैयं कर्म सर्वैभेनुष्यैः स्वीकार्यम् ॥

# भाषार्थ

मन तीमरा पिनृयज्ञ कहते हैं उम के दो भेद हैं एक नर्पण भीर दूमरा श्राह्म उन में से जिस कर्म करके विद्वान्कप देव ऋषि और पितरों को मुख्युक्त करते हैं सो तर्पण कहाता है तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है उसी को श्राह्म जानना चाहिये यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात् जीते हुए जो मृत्युक्त हैं उन्हीं में घटता है मरे हुओं में नहीं क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्त होना श्रासमय है इम लिये उन की मेवा नहीं हो सकती तथा जो उन के लिये कोई पदार्थ दिया चाहे वह भी उन को नहीं मिल सकता इस से केवल विद्यमानों को ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण और श्राह्म वेदों में कहा है क्योंकि मेवा करने योग्य और मेवा करने वाले इन दोनों ही के प्रत्यक्त होने मे यह सब काम हो सकता है दूमरे प्रकार से नहीं मो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन हैं देव ऋषि और पितर देवों में प्रमाण (पुनन्तु०) हे जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब प्रकार से मुक्ते पितर देवों में प्रमाण (पुनन्तु०) हे जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब प्रकार से मुक्ते पितर देवों में प्रमाण (पुनन्तु०) हे जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब प्रकार से मुक्ते पितर देवों में प्रमाण (पुनन्तु०) हे जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब प्रकार से मुक्ते पितर देवों में प्रमाण के विद्यादान से पित्र करें और आप के दिये विरोपज्ञान वा आप के विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियां पित्र हों तथा (पुनन्तु विश्वाम्तानि) सब संसारी

जीव आप की छपा से पवित्र होकर आनन्द में रहें ( द्वर्य वा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं अर्थात् एक देव और दृत्श मनुष्य, उन में भेद होने के सत्य और मंद्र दो कारण हैं। (सत्यमेव) जो सत्यभाषण सत्यस्वीकार और सत्यकर्म करते हैं वे देव तथा जो मूंठ बोलते, मृंठ मानते और मृंठ कम करते हैं वे मनुष्य कहाते हैं। इसलिये फुंठ की छोड़कर सत्य की प्राप्त होना सब की उचित है। इस कारण से बुद्धिमान लोग निरन्तर सत्य ही कहें, माने और करें क्योंक सत्यवत अल रण करनेवाले जो देव हैं वे तो कीर्तिमानों में भी कीर्तिवान होके सदा आनन्द में रहते हैं परन्तु उन से विपरीत चलनेवाले मनुष्य दुःख की प्राप्त होकर सब दिन पीडित ही रहते हैं। इस से सत्यधारी विद्वान ही देव कहाते हैं।। (तं यज्ञं ) इस मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है ॥ ( अथ यदेवा० ) नो सब विद्याओं को पढ़ के भौरों की पढ़ाना है यह ऋषिकर्म कहाता है और उस से जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋगा हो उस सब की निवृत्ति उन की सेवा करने से होती है । इस से जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवाकर्म करना है, वही परस्पर त्रानन्दकारक है भौर यही व्यवहार ( निधिगोप० ) अर्थात् विद्याकोश का रत्तक है ।। (अर्थापेयं प्रवृ०) बिद्या पढ़ के सब की पढ़ानेवाल ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थीं से सेवा करने वा-ला विद्वान वह पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान की प्राप्त होता है, इस से अधिय अर्थात् ऋषिकर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें ।।

# ऋथ पितृषु प्रमागाम्

ऊर्ज वहन्तीरुमृतं घृतं पर्यः क्रीबालं परिस्नुतम् । स्वधास्थं तर्प-यंत मे पितृत् ॥ १ ॥ यज् अ २ मं० ३४ ॥ आयंन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । अस्मिन् यज्ञे स्वधया म-दन्तोऽधित्नुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥ २ ॥ य० अ० १९ म० ५८ ॥

#### भाष्यम

( कर्जं बहरती०) सर्वे मनुष्याः सर्वान् प्रत्येवं जानीयुश्वाक्तपेयुः ( मे-पितृम् ) नम पितृपितानद्वादीनाचार्यादींश्व सर्वे यूरां तर्पयत सेवया प्रस- कान् कुस्ते ति तथा ( स्वधास्य ) सत्य विद्याभक्तिस्व प्रदार्थभागि भवत । केन केन परार्थन ते सेवनोयास्तानाइ ( ऊर्जं० ) पराक्रमं प्रापिकाः सुगिष्धिताः प्रिया इद्या अपः ( अस्तं ) अस्तात्मक निकविधं रसं ( घृतं ) आज्यं ( पयः ) दुग्धं ( कीलालं ) सस्कारैः सम्पादित्तमनेक विध्यमतं ( परिस्नृतम् ) मान्निकं मधुकालपक्कं फलादिकं न निवेद्य पितृन् प्रसन्त न् कुट्यांत् ॥ १ ॥ ये (सीम्यासः ) सीमगुगाः आव्ताः मीमवल्ल यदिरमान्व प्रदेन नत्राः अन्विकाताः ) अग्निः परमेवरि । भग्निवल्ल यदिरमान्व प्रदेन नत्राः अन्विकाताः । तथा होमकरणः ये शिलपविद्यामिद्वये स् भौि को ग्निराक्तो गृहीतो यैस्ते पितरो विद्यानवश्तः पालकाः मन्ति ( आयन्तु नः ) ते अस्मत्समी-पमागच्छन्तु । वयं च तरसामीप्यं नित्यं गच्छेम । ( पथिभिर्देव० ) तान् विद्वनमार्गेट्टं ष्टपथमागतान् दृष्ण्वाऽभ्युत्थाय । हे जित्यो ! भवन्त आय निरवत्युक्त्वा प्रीत्याऽऽमनादिकं निवेद्य निर्वं मत्त्वुय्यांम ( अस्मिम्० ) हे पितरोऽक्तिन् ! सत्कारहपे यज्ञे ( स्वध्या ) अस्वक्ष्या सेवया (मदन्तो) हर्षन्तोऽस्मान् राक्षतारः सन्तः सत्यविद्यामिधव्यवन्तृ पदिशन्तु ॥ २ ॥

# भाषार्थ

( ऊउने बहु० ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र पेंत्र स्वी खोर नौकरों को इस प्रकार खाजा देवें कि ( तर्षयत मे० ) जोर इमारे मान्य पिता पितामहादि गाता मातामहादि और आवार्य तथा इन से भिन्न भी विद्वान लोग जो अवस्था वा जान में बड़े और मान्य करने योग्य हैं तुम लोग उन की ( ऊर्न० ) उत्तम २ जल ( अमृतं ) रोग नाश करने वाले उत्तम अन्न ( परिस्नुतं ) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करों कि जिस से वे प्रमन्त होके तुम लोगों को महा विद्या देते रहें क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोंगे ( स्वधास्थः ) और ऐसा विनय सदा रक्खा कि हे पूर्वोंक पितर लोगों! आप हमार अमृतक्षप पदार्थों के भोगों से तृस हुजिये और हम लोग जो २ पदार्थ आप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदन कर सकें उन २ की अज्ञा किया की निये । हम लोग मत बचन और की से आप के मुख करने में स्थित हैं आप किमी प्रधार का दुःख न प इय क्योंक जैसे आप लोगों ने बाल्यावस्था और बढ़ा वर्ध्य अम में इम लोगों की मस्य दिया है वैसे ही हम की भी आप लोगोंका प्रत्युपकार करना अवस्थ चाहिये कि जिससे इम लोगों को कुतकनता दोष न

प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( आयन्तु नः ) पितृ शब्द के सब से रक्तक श्रेष्ठस्यभाववाले ज्ञानियों 🕾 का अहरण होता है क्यों कि जैसी रक्ता मनुष्यों की मुशिक्त और विद्या से हो सक्ती है वैसी किसी दूसरे प्रकार से नहीं। इस लिये जो विद्वान लोग मनुष्यों को ज्ञानचत्त देकर उन के भविद्यारूपी भन्यकार के नाश करने वाले हैं उन की पितर कहते हैं उन के सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को देखकर अभ्यत्थान अर्थान् उठ के प्रीतिपूर्वक कहें कि आइये बैठियं कुछ जलपान कीजियं और खाने पीने की आजा दीनिये परचात् जो २ बातें उपदेश करने के योग्य हैं सो २ प्रीतिपूर्वक समकाइये कि जिस से हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर कहावें और सदा ऐसी प्रार्थनाकरें कि है पर-मेरवर श्राप के त्रानुसह से ( में।म्यास: ) जो शीन स्वभाव श्रीर सब को मुख देने वाले विद्वान् लोग ( अग्निष्यात्ताः ) अग्नि नाम परमेश्वर श्रीर रूप गुरा वाले मीतिक श्रानि की श्रलग २ करने वर्ला विद्यत् रूप विद्या की यद्यादत जाननेवाले हैं वे इस विद्या श्रीर सेवायज्ञ में ( स्वधया सद्द्वः ) श्रपनी शिन्तः विद्यः के दान औं। प्रकाश से श्र स्यन्त हर्षित होके । अवःस्वम्मान् ) हमारी सदा रक्ता हरें तथा उन विद्यार्थियों स्पीर सेवकों के लिये भें। इंश्वर की आज़ा है कि जब २ वे अवि तब २ उन को उत्थान नमस्कार और वियवचन आदि से सन्तृष्ट रक्लें तथा फिर वे लोग भी अपने सत्यभाषण से निवेरिता और अनुग्रः अदि सद्गुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्गमें चल ने और आप भी हरता के माथ उसी में चलें ऐसे सबलाग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के अर्थ अपना सत्य व्यवहार रक्खें ( पथिभिर्देवयानै: ) उक्त भेद से बिद्ध नों के दे। मार्थ हाते हैं एक देवयान और दूसरा पितृयान अर्थात् जो बिद्या-मार्ग है वह देवयान जीर जी कर्मीपासनामार्ग है वह पितृयान कहाता है सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्ध को सदा करते रहें ॥

ग्रत्रं पितरा माद्यध्वं यथाभागमावृषायध्वम् । अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥ ३ ॥ नमी वः पित्रो रसांय नमी व पितरः शाषाय नमी वः पितरा जीवाय नमी व पितरः स्वधाये। नमी वः पितरो योराय नमी वः पितरो मन्यवे नमी वः पितरः पितरो नमी वः। गृहासं पितरो दत मतो वं पितरो देखी तसं पितरो वासः॥ ४ । ग्राधंत्त पितरो गर्भे कुमारं पुष्करस्रजम् । य-थेह पुरुषोऽसंत्॥ ५ ॥ य॰ ग्र० २ । मं० ३१ । ३२ । ३३ ॥

#### भाष्यम्

( अत्र वितरी० ) हे पितरी । त्रास्यां सभायां पाठशास्त्रायां वारस्मान् विद्याविद्यानदानेनानन्द्युक्तान् कुमत (यथाभागः ) भजनीयं स्वं स्वं वि-द्यारत्यं भागं ( आवृषायध्वं ) विद्वद्वत्स्वीकृत्य ( अमीमदन्त ) अस्मिन् सत्योपदेशे विद्यादानकर्मणि इर्षेण सदीत्साइवन्ती भवत् । (यथामागना०) तथा यथायोग्यं सत्कारं प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ( नमीव: ) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरसविज्ञानानन्दग्रहणाय ( नमोव: पितरः ) शोषायाग्तिवायुविद्याप्राप्तये ( नर्भोवः पितरो जी० ) जीवनार्थं विद्याजीविकाष्राप्तये (नमीव: पितरः स्व०) मोक्षविद्याप्राप्तये (नमीव:०) आपत्कालनिवारणाय ( नर्मा वः० ) दुष्टानामुपरि क्रोधधारणाय क्रोधस्य निवारणाय च ( नमोवः पितरः ) सर्व विद्याप्राप्तये च युष्मभ्यं बारं वारं नमोस्तु ( गृहान्नः ) हे पितरी गृहान् गृहसम्बन्धिव्यवहारबोधाकोऽसमभ्यं यूयं दत्त ( सतीव:0 ) हे पितरी ये।स्माकमिषकारे विद्यमानाः पदार्थाः सन्ति तान् वयं को युष्मभयं दृद्मी यती वयं (देष्मः) कदाचिद्भवद्भयी विद्यां प्राप्य सीणा न भवेम ( एतद्वः पितरः ) हे पितरो उस्माभियंद्वासी व-स्त्रादिकं वस्तु युष्टमभ्यं दीयते एतद्यूयं प्रीत्या गृहणीत ॥ ४॥ ( आधत्त-चितरो०) हे चितरो यूयं मनुष्येषु विद्यागर्भमाधत्त धारयत । तथा विद्यादा-नार्थं ( पुरुकरस्त्रजं ) पुरुषमालाधारिणं कुमारं ब्रह्मचारिणं यूयं धारयत ( यथेह०) येन प्रकारेबोहास्मिन्संसारे विद्यास्रिक्षायुक्तः पुरुषोऽसस्स्यात्। येन च मनुष्येपूनमविद्योकतिभं वेत्तर्येव प्रयतष्ट्यम् ॥ ५ ॥

## भाषार्थ ।

( अत्र पितरों मा दयध्वम् ) हे पितर लोगों आप यहां हमारे म्थान में भानन्द की निये ( यथामागमादृ० ) अपनी इच्छा के अनुकूल मोजन वस्नादि मोग से भानन्दित हुनिये ( अमीमदन्त पितरः ) आप यहां विद्या के प्रचार से सब को प्रानन्दयुक्त कीजिये (यथाभागमा०) हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त हो-कर अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हम की भी आनिन्दत की जिये ॥ ३ ॥ ( नमी वः ) हे पितर लोगो ! हम लोग अप्रापको नमस्कार करते हैं इसालिये कि आप के द्वारा हमको रस श्रद्यात विद्यानंद श्रोषि श्रीर जल विद्या का यथावन ज्ञान हो तथा ( नमो व:० ) शेष भाषीत भागि भीर वायु की विद्या कि जिस से श्रोपिध भीर जल सुख जाते हैं उस के बोध होने के लिये भी हम आप को नमस्कार करते हैं ( नमें। व:० ) हे पि-तर लोगो ! आप की सत्यशिद्धा से हम लोग प्रमादरहित और जितेन्द्रिय होके पूर्ण आय को भीरों इसलिये हम आप को नमस्कार करते हैं ( नमा व:0 ) हे विद्वान लोगों अमृ-तरूप मोत्तविधा की प्राप्तिके लिये हम आपकी नमस्कार करते हैं(नमो व:०) हे पितरो ! घोर विपत् अर्थात् अ।पत्काल में निर्वाह करनेकीविद्याओं को जानने की इच्छा से दु:खेंकि पार उतरनेके लिये हम लोग आप की सेवा करते हैं(नमोवः ) हे पितरो ! दुष्ट जीव और नष्ट कमी पर नित्य अप्रीति करने की विद्या सीखने के लिये हम आप को नमस्कार क ै रत हैं ( नमो व: o ) हम आप लोगों के। वारंवार नमस्कार इमलिये करते हैं कि गृ-हाश्रम आदि करने के लिये जा २ विद्या अवस्य हैं सो २ सब आप लोग हम को देवें (सतो ब:०) है पितर लोगो ! श्राप सब गुणों श्रोर सब संसारी सुखों के देनेवाले हैं इसालिये हम लोग आप को उत्तम २ पदार्थ देते हैं इन को आप प्रीति से लीजिये त था प्रतिष्ठा के लिये उत्तम २ वस्त्र भी देते हैं इन की स्त्राप धारण की निये स्रोर प्रसन्त होके सब के मुख के अर्थ संसार में मत्याविद्या का प्रचार कीजिये।। ४ ॥ ( आधत पितरो • ) है विद्या के देनेवाले पितरले।मां इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के समान रचा कर के उत्तम बिद्या दीनिय कि जिस से वह विद्वान होके 🔞 पुण्करस्र । जैसे पुण्पों की माला धारण कर के मन्त्य शोभा को प्राप्त होता हैं वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त होने । ( यथेह पुरुषोऽसत् ) अर्घात् जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादिसद्भुगों से उत्तम की तीं और सब मनुष्यों की मुख प्राप्त हो सके वैसा ही प्रयत श्राप लोग सदा कीजिये। यह ईश्वर की श्राज्ञा विद्वानों के प्रति है इसलिये सब मनुष्यों को उचित है। के इस का पालन सदा करते रहें।। ५ ।।

ये संमानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषां श्रीमीयं क-ल्पतामस्मिल्लोके शत रसमाः ॥ ६ ॥ य॰ अ॰ १९ मं० ४६ । उदी- रतामवं उत्परां स उन्मध्यमाः पितरः सोभ्यासः । असं य ध्युरंवृका क्षंत्रज्ञास्तेनोऽवन्त पितरो हवेषु ॥ ७॥ आङ्गरसो नः पितरो नवेष्या अथविणो भृगवः सोम्यासः । तेषां वय सम्मतौ यञ्जियोनामपि भद्दे सीमनसे स्याम ॥८॥ य• अ०१९ मं०४९।५०॥ ये संमानाः समनसः पितरो यम्राज्ये। तेषां लोकः स्वधा नमो यञ्जो देवेषु कल्पताम् ॥ ६॥ य० अ०१९। मं०४६॥

#### भाष्यम्

( ये समाना: ) ये मामका मदीया आचार्यादयः (जीवा:) विद्यमान-जीवनाः ( समनसः ) धर्मेश्वरमर्वमनुष्यहितकरणैकनिष्ठाः ( समानाः ) धर्मे-श्वरसत्यविद्यादिश्वभगुरोषु समानत्वेन वर्णमानाः (जीवेषु ) उपदेश्येषु शि ष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदे। षराहित्येन वर्त्तमाना विद्वांसः सन्ति (तेषां) विद्षां या श्री: सत्यविद्यादिगुणाढ्या शाभास्ति ( अस्मिल्लेकि । शतं०) सामयिकी लक्ष्पीः शतवर्षपर्यन्तं कल्पनां ) हिथरा भवतु यतो वर्षं नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६ ॥ ( उदीरतामवरे० ) ये पितराज्यकप्रगुणाः (उत्परात्तः) उत्ऋष्टगुणाः( उनमध्यमाः) मध्यस्थगुणाः (साम्यासः) साम्यगुणाः ( अवृकाः ) अजातशत्रवः ( ऋतजाः ) ब्रह्मविदे। वेदविदश्च ते ज्ञानिनः पि-तरे। हवेषु देयग्रास्यव्यवहारेषु विज्ञानदानेन ( मोऽवन्तु ) अस्मान् सदा र- १ क्षन्तु तथा (अस् य ईयुः) ये असं प्राणमीयुः प्राप्नुयुग्योद् द्वाभ्यां जनमभ्यां विद्वांसा भूत्वा विद्यमानजीवनारु युस्त एव सर्वैः सेवनीया नैव मृतार्चेति कु उरनेषां देशान्तरप्राप्तया सिककर्षाभावात् सेवाग्रहरोऽसमर्थाः सेवित्मशक्या श्र । ९ ॥ ( अङ्गिरसानः ) येऽङ्गेषु रसभूतस्य प्राणास्यस्य परमेश्वरस्य 🖈 जातार: ( नवावा: ) सर्वासुविद्यासूत्तमकर्मसु च नवीना गतथी येषां ते (अध न र्वाणः) अर्थववेदविदे। धनुवेदिवदश्च (भृगवः) परिपक्कत्तानाः शुद्धाः (साम्यानः) शान्ताः सन्ति (तेषां वयश्रं सुमती) वयं तेषां यज्ञानां यज्ञादिसत्कर्मसु कुशला-नामपीति निष्येन सुनतै। विद्यादिशुभगुणग्रह्ये (भद्रे) कल्याण करे व्यवहारी

(तीमनसे)यत्र विद्यानन्द्युक्तं मनो भवति तस्मिन् (स्याम) अर्थाद्भवतां सका-शादुपदेशे गृहीत्वा धर्मार्थकाममोक्षप्राप्ता भवेम।।।।(ये समानाः) (समनसः) अन्नयोर्थं उक्तः । ये ( यमराज्ये ) राजसभायां न्यायाधीशत्वेनाधिकताः ( पितरः ) विद्वांसः सन्ति (तेषां लोकः ) यो न्यायद्श्रेनं स्वधा असृतात्म-को लोको भवतीति ( यक्तो०) यत्र प्रजापालनाख्यो राजधर्मव्यवहारो देवेषु विद्वन्द्र प्रसिद्धोस्ति । सोऽस्माकं मध्ये ( कल्पतां ) समर्थतां प्रसिद्धो भवतु। य एव सत्यन्यायकारिणः सन्ति तेभ्यो ( नमः) नमोस्तु अर्थाद्ये सत्यन्याया-धीशास्ते सदैवास्माकं मध्ये तिष्ठग्तु । १।।

### भाषार्थ

( ये समानाः ) जो ब्याचार्य्य ( जीवाः ) जीते हुए ( समनसः ) धर्म ईश्वर ब्रीर सर्वाहित करने में उद्यत ( समानाः ) मत्यविद्यादि शुभगुगों के प्रचार में ठीक २ विचार श्रौर ( जीवपु ) उपदेश करने योग्य शिप्यों में सर्व विद्यादान के लिये छलकप-्टादि दोषरहित होकर भीति करनेवाले विद्वान् हैं (तेषां) उन की जो श्री अर्थान् सत्यविद्यादि श्रेष्ठगुणयुक्त शोभा और राज्यलदमी है सो मेरे लिये ( अस्मिल्लोके शतं समा: ) इस लोक में १०० सीवर्ष पर्य्यन्त स्थिर रहे जिस से हमलोग नित्य मुखसंयुक्त होंके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६ ॥ ( उदीरताम० ) जो विद्वान् लोग ( अवरे ) कनिष्ठ ( उन्मध्यमाः ) मध्यम ऋौर / उत्परासः ) उत्तम ( पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को आनन्द करानेवाले (अमुं य ईयु:) प्राणिवद्यानिधान, (अवृकाः) ' रातुरहित अर्घान सब के प्रिय पत्तपात छोड के सत्यमार्ग में चलनेवाले तथा (ऋतज्ञाः) जो कि ऋत अर्थात् ब्रह्म, यद्यार्थ धर्म, और सत्यविद्या के जानने वाले हैं ( ते ने।ऽ-बन्तु पितरो हवेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारों में हमार साध होके अधवा उन की विद्या दे के हमारी रचा करें ॥ ७ ॥ ( अक्रिरसी न: ) जो ब्रह्माएडभर के एथि व्यादि सब अंगों की मर्म विद्या के जाननेवाल ( नवग्वाः ) नवीन २ विद्याओं के महरा **ंकरने और करानेवाले ( अथर्वागाः ) अथर्ववेद और** धनुर्वेदविद्या में चतुर तथा दुष्ट शत्रु स्त्रीर दोषों के निवारण करने में प्रवीण ( भुगवः) परिपकज्ञानी ऋौर तेजस्वी (सोम्यासः) जो परमेश्वर की उपासना स्पीर स्मपनी विद्या के गुणों में शान्तस्वरूप (तेषां वयश्रमुम-तीं ) तथा यज्ञ के जानने और करनेवाले ( पितरः ) पितर हैं तथा जिस कल्यास कारक विधा से उन की मुमति, (भद्रे ) कल्याया और (सीमनसे ) मन की शुद्धि

होती है उस में ( अपिस्याम ) इम लोग भी स्थिर हों कि जिसके बोधसे व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त होके सदा आनिद्तित रहें ॥ = ॥ ( ये समा० ) जो पितर अर्थात् विद्वान् लोग यमराज्य अर्थात् परमेश्वर के इस राज्य में सभासद वा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले और ( समनसः पितरः० ) सब सृष्टि के हित करने में समान-बुद्धि हैं ( तेषां लोकः स्वधा० ) जिन का लोक अर्थात् देश सत्यन्याय को प्राप्त हो के सुखी रहता है ( नमः ) उन को हमलोग नमस्कार करते हैं क्योंकि वे पद्मपात राहित होके सत्य व्यवस्था में चल के अपने दृष्टांत से औरों को भी उसी मार्ग में चलाने वाले हैं ( यज्ञो देवेषु कल्पतां ) यह सत्यधमसंबन्धी प्रजापालनरूप जो अस्थमेश यक्ष है सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ अर्थात् प्रकाशमान बना रहे ॥

ये नः पूर्वे पितरंः सोम्यसोऽन्हिरे सीमप्रीथ वसिष्ठाः । तेभिर्माः संक्र्राणो ह्वीछंष्युद्दानुद्दाद्भैः प्रतिकाममंत्तु ॥ १०॥
बिहिषदः पितर क्रत्युर्वाणिमा वो हृव्या चंक्रमा जुष्ध्वम् । त आग्रतावसाद्दान्तमेनाथा नः द्रा योर्रप्पो दंघात ॥ ११ ॥ आहं पितृन्त्स्विद्त्री २॥ ऽअवित्सि नपति च विक्रमणं च विष्णोः । बहिषदो
ये स्वध्या सुतस्य भजन्त पित्वस्त हृहागिमिष्ठाः ॥ १२ ॥ य० अ०
१९ मं० ५१ । ५५ । ५६ ॥

### भाष्यम्

(ये) (सोम्यासः) सोमविद्यासम्पादिनः (विसण्ठाः) सर्वविद्यासूत्तमगुग्नेष्वतिशयेन रममाणाः (सोमपीयं) सोमविद्यारक्षणं (अनूहिरे) पूर्व सर्वा
विद्याः पिठित्वाऽध्याप्य तांस्ताअनुप्रापयन्ति ते (नः पूर्वे पितरः) येऽस्माकं
पूर्वे पितरः सन्ति (तेभिः) तैः (उशिद्धः) परमेश्वरं धर्मं च कामयमानैः पितृभिः सह समागमेनैव (सर्थरराणः) सत्यविद्यायाः सम्यक्दानकर्सा (यमः) सत्यविद्याध्यवस्थापकः परमेशवरो विदितो भवति किं कुर्वम् ( हवीर्थसिः) विकामादीन्युशन् सर्वे भ्यो दानुं काभयन् सन् । अतः सर्वो क्रम एवमाचरम् सन्

(प्रतिकाननत्) सर्वान् कामान्प्राप्नीतु ॥१०॥ (वहि वदः) ये बहि वि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां च निषरणास्ते (पितरः) विद्वांसः (अवसा शन्तमेन) अति-शयेन कल्याणक पेण रकेक्षन सह वर्त्तमानाः (आगत) अस्माकं समीपमा-गच्छन्तु आगतान् तान्प्रत्येवं वयं ब्रूमहे हे विद्वांसः यूयमागत्य (अवांक्) पश्चात् हमा) इमानि इव्यानि ग्राश्चादेयानि वस्तूनि (जुबधवं) सम्प्रीत्याः सेवष्वम् । हे पितरः वयं (कत्या) भवदृक्षकेन वी युष्माकं सेवां ( चक्रम ) नित्यं कुट्याम। (अथान: शं०) अथेति सेवाप्राप्तेरनन्तरं यूयं नोऽस्माकः शंयोवि शानरूपं सुखं द्धात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दूरीकृत्य (अरपः) नि-ष्पापतां द्घात । येन वयमपि निष्णपा भवेमेति ॥११॥ (आइंपिवृन्सुविद्-त्रांठ) ये बहि षदः स्वधया असे न सुतस्य सोमवल्यादिभ्यो निष्पादितस्य रस-स्य प्राशनं (भजन्ते) सेवन्ते (पित्वः) त्त्पानं कृत्वा (त इहागः) ब्रस्मत्सिबिहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । य ईहशाः पितरः सन्ति ताम् विद्यादिशुभगुणानां दानकर्तृनहं (आ, अवित्स ) आसमन्ताद्वेद्मि । अत्र व्यत्ययेमात्मनेपद्मिडभावश्च । तान् विदित्वा मङ्गम्य च (विद्णोः) सर्वत्र व्यापकस्य परमेश्वरस्य (विक्रमणं च) विविधकमेण जगदूचनं तथा ( मधातं च) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तम्मीक्षारुयं पदं च वेद्रमि यस्प्राच्य मु-कानां सद्यः पाती न विद्यते तदैनम् विदुषां सङ्गेनैव प्राप्तं भवति। तस्मा-त्सर्वेवि दुवां समागमः सदा कर्त्त व्य इति ॥ १२ ॥

### भाषार्थ

(येनः पूर्वे पितरः ) जो कि हमारे पूर्व पितर अर्थात पिता पितामह और अध्या-पक लोग शान्तात्मा तथा (अनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः) जो सोमपान के करनेकराने और वासिष्ठ अर्थात सब विद्याओं में रमण करने वाले हैं (तोभिर्यमः सर्थाण) ऐसे महात्माओं के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात् न्यः यकारी अन्तर्यामी परमेशवर निस्सन्देह जाना जाता है (हविः) जो सत्यमिक आदि पदार्थों की कामना और (उशिद्धः प्रतिका०) सब कामों के बीच में सत्यसेवन करने वाले तथा जिन का आधारभूत परमेश्वर ही है। हे के

मनुष्य लोगो! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्संग से तुम भी उसी परमात्माक आनन्द से तृप्त हों इस में निरुक्तकार का प्रमाण अब ११ खंब १६ निरुक्त में लिखा है (अक्रिस्सो नबगतय इत्यादि ) वहां देख लेना ॥ १० ॥ (बाईपदः पि०) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं वे हमारी रचा के लिये सदा तत्पर रहें इस प्रकार से कि हम लोग तो उन की सेवा करें और वे लोग हम को प्रीतिपूर्वक विद्यादि दान से प्रसन्न कर देवें (त आगतावसा०) हे पितरलोगो हम कांचा करते हैं कि नव २ आप हमारे वा हम आप के पास आवें जावें तब २ (इमाहब्या०) हम लाग उत्तम २ पदार्थी से श्राप लोगों की सेवा करें और आप लोग भी उन को प्रीतिपूर्वक महरा करें (अव्०) अर्थात् हम लोग तो अनादि पदार्थों मे और आप लोग (शन्त०) हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से (अथान: शंयो० ) इस के पीछे हमार कल्याण के विधान से (अरपः) अर्थात् जिस से हम लोग पाप न करें ऐसी वातों का धारण कराइये ॥ ११ ॥ ( अहं पितृन्०) मैं जानता हं कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से मुख देने वाले हैं (नपातं च विक्रमणं च विष्णोः) जो में मब में ब्यापक परमेश्वर का विक्र-मण अधीत् सृष्टि का रचन ऋार नपात अर्थात् उस के अविनाशी पद की भी (आ) (अवित्सि) ठीक २ जानता हूं (बाईपदो ये०) यह ज्ञान मुक्त को उन्हीं पितरलोगों की कृपा से हुआ है जिन को देवयान कहते हैं और जिमकी प्राप्ति से जीव पुनर्दुःख में कमी नहीं गिरता तथा जिन में पूर्ण मुख प्राप्त होता है उन दोनों मार्गें को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता है (स्वधा०) जो विद्वान् अपन अमृतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं । तथा उस में आप भी ( पित्व: ) आनिन्दित होकर संसार में मब मुखों के देने वाले होते हैं वे सर्वदितकारी पुरुष हमारे पाम भी सदा श्राया करें कि जिस से इमलोगों में नित्यं ज्ञान की उन्नीत हुआ करे ॥१२॥

उपह्ताः पितरः माम्यासी बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु त आगंमन्तु
त इह श्रुंबन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥१३॥ अग्निष्वात्ताः पितर्
एह गंच्छत् सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । अत्ता ह्वी रेषि प्रयंतानि
बहिष्यथा रियिथंसर्ववीरं दधातन ॥१४॥ ये श्रीपनष्वात्ता ये अर्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वध्यां माद्यन्ते। तेभ्यः स्वराहस्नीतिमेतां
यथा व्यान्तन्वक्रस्पयाति ॥१५॥ य० अ० १९ मं० ५७। ५९। ६०॥

#### भाष्यम्

(सोम्यासः) ये प्रतिष्ठार्हाः चितरस्ते (बर्हिष्येषु) प्ररुष्टेषु (नि-धिषु ) उत्तमवस्तुस्थापनार्हेषु ( ब्रियेषु ) ब्रीत्युत्पादकेषु आसनेषु ( उपहू-ताः ) निमन्त्रिताः सन्तः मीदन्तु (आगमन्तु ) मत्कारं प्राप्यास्मत्समीपं वारंवारमागच्छन्तु (त इह) त इहागत्यास्मत्प्रप्रमान् ( श्रुवन्तु) श्रववन्तु श्रु त्वा तदुत्तराणि (अधिश्रुवन्तु ) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारीप देशेन च (तेऽवन्त्वस्मान् ) सदाऽस्मान् रक्षन्तु ॥ १३ ॥ (अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत ) हे पूर्वोक्ता अग्निप्वाक्ताः पितरः अस्मत्सिकाची मीत्या आगच्छत आगत्य ( सुप्रणीतय: ) शोभना प्रकृष्टा नीतिये वां त एवरभूता भवन्तः पूरवा मन्तः (सदः सदः सदत ) प्रतिगृहं प्रतिमभां चौपदेशार्थं स्थि-ति भ्रमणं च कुरुत (अत्ताहवी श्रेषि) प्रयत्नयुक्तानि कर्माणि दातुं योग्यान्यु-त्तमान्त्रानि वा यूयं स्वीकुरुत ( बर्हिच्यथा० ) अधित्यनन्तरं बर्हिष सदसि गृहे वा स्थित्वा (रिवर्श्वमर्ववीरं ) सर्वैर्विरियुक्तं विद्यादिधनं यूवं दथातन यतो । स्मास बुद्धिशरी रवलयुक्ता वीरा: स्थिराः भवेयु: सःयविद्याको शश्य ॥ १४ ॥ ( ये अग्निष्यासाट ) ये अग्निविद्यायुक्ताः ( अनग्निष्वासाः ) ये वायु जलभूगभादिविद्यानिष्ठाः ( मध्ये दिवः ) द्योतमात्मकस्य परमेश्वरस्य सद्विद्याप्रकाशकस्य च मध्ये (स्वध्या ) अन्नविद्ययाशरीरबुद्धिवलधारखेन च (माद्यम्ते) आनन्दिता भूत्वा अस्मान्मर्वान् जनानानन्दयन्ति (तेभ्यः) तेभ्यो विद्वद्भयो वयं नित्यं मद्विद्यां तथा ( असुनीतिमेतां ) सत्यन्याययु-कामेतां प्राणनीतिं च गृह्णीयाम (यथा वर्ष) ते बिद्वांमी वयं च विद्या-विज्ञानप्राप्त्या मर्बोपकारकेषु नियमेषु स्वतन्त्राः प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु यतः (स्वराट्) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान् राजयति प्रकाशयति वा स स्वराट् परमेश्वरः ( तन्वंकल्पयाति ) तनुं विद्वच्छरीरमस्मदर्थं रूप-पया करुपयति करुपयतु निष्पादयतु यती । स्माकं मध्ये बहवी विद्वांसी भवेयुः ॥ १५॥

भाषार्थ

( उपहूता: पितर: ) उन पितरों को हम लोग निमंत्रण देते हैं कि वे हमारे समी-प आके ( बहिंप्येषु ) उत्तम आसनों पर बैंडकर जो कि बहुमूल्य और नुनने में प्रिय हों हमको उपदेश करें ( त आगमन्तु ० ) जब वे पितर आवें तब सब लोग उन

का इस प्रकार से सम्मान करें कि आप आइये उत्तम आसन पर बैठिये ( इह अबन्तु) सहां हमारी विद्या की बातें और मक्ष सुनिये ( आधिब्रवन्तु ) इन प्रक्षों के उत्तर दी-जियं और मनुष्यों को ज्ञानदके उन की रज्ञा कीजिये ॥ १३ ॥ ( श्राम्निष्वात्ताः पि-तर पुद्द ) हे आनिविद्या के जानने वाले पितर लोगों ! आप उपदेशक होकर हमारे वरों: में आकर उपदेश और निवास की जिये फिर वे पितर कैसे होने चाहियें कि (मु-प्रसीतयः ) उत्तम २ गुरायुक्त होके ( बर्हिषि० ) सभा के बीच में सत्य २ न्याय क-रते हीं तथा ( हिन: ) वे ही दान भीर प्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान औ-इ इद्देश करने वाले हों ( रियध्धमर्ववीर द्रधातन ) विद्यादि जो उत्तम धन है कि जिस से बीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती हैं उस के उपदेश से हम को पुष्ट करें ऐसे ही उन बिद्वानों के प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग देश २ और घर २ में जाके सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश करें।। १४॥ ( ये चानिष्वाता ये च-नाग्नप्वात्ताः ) जो पितर अभिनाविद्या और सोमविद्या के जानने वाले तथा ( मध्ये दि-बः स्वध्या मादयन्ते ) नो कि दिव अर्थात् विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में मुखभोग से भानन्दित रहते हैं ( तेभ्यः स्वागडमु० ) उन के हितार्थ स्वराट् नो स्वकाशस्वरूप पर मेश्वर है वह ( अमुनीति) अर्थात् प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये हम प्रा र्थना करते हैं कि ( यथावशंतन्वकल्पयति ) हे परमेश्वर ! आप अपनी कूपा से उन के शरीर सदा सुदी तेनस्त्री और रोगरहित रिविय कि जिस से इम को उन के द्वारा आन प्राप्त होता रहे ।। १५॥

अग्निष्वात्ता नृतुमतो हवामहे नाराश्यं से सीमपीयं य आशाः।
ते नो विप्राप्तः मुहवा भवन्तु व्यथंस्याम् पत्रयो र्धाणाम् ॥ १६॥
ये चेह पितरो ये च नेह यांइचं विद्या यां २॥ उं च न प्राव्या ॥ स्वं वेत्थ्य यति ते जातवेदः स्वधाभिष्यक्रथंसकृतं ज्ञयस्व ॥ १०॥ इदं पितृभ्यो नमी अस्त्वय ये पूर्वीसो य उपरास र्पषः । ये पार्थिवे रजस्या निषंणा ये वा नूनथंसवज्ञनांस विक्षा ॥ १८॥ य० अ० १९ मं० ६१ । ६०। ६८॥

### भाष्यम्

(अग्निव्यात्ताः) हे मनुष्याः! वया ययं ऋतुविद्यावतोऽर्थाद्यवा समयमृ-द्योगकारिणोऽग्निव्यात्ताः पितरः सन्ति तान् (इवानहे) आहूयानहे सबैव बुव्ता-

भिरचि तत्सेवनायाह्वानं निष्यं कार्यम्। (सामपीथं य आशुः) ये सामपानम-प्रमन्ति ये च (नाराशंश्रेमे) नरै: प्रशस्येऽनुष्ठातव्ये कर्मणि कुशला: सन्ति (ते नी विप्रासः) ते विप्रा मेथाविनी नी उस्मान् ( सहवा० ) सुन्द्रतया ग्रहीतारा भवन्तु (मामपीयं०) ये मामविद्यादानग्रहणाभ्यां तृप्ताः। एषां संगेन ( वयर्थभ्याम पतयो० ) सत्यविद्याचकवर्त्तिराज्यश्रीणां पतय: पा-छकाः खामिनी भवेम ॥ १६॥ (ये चेह पिनरे१०) ये पितरे। विद्वांस इहा-स्मत्सिका वर्तन्ते ये चेहास्मत्सयज्ञेन सन्त्यथां हेशान्तरे तिष्ठन्ति ( यांश्च विदम ) यान् वयं जानीमः (यान् उ चन०) दूरदेशस्थित्या यांश्व वयं न जानीमस्तान्सर्वान् हे (जातवेदः) परमेश्वर ! (तवं वेत्यः) तवं यथाव-ज्जानास्यता भवान् तेषामस्माकंच संगं निष्पाद्य (स्वधाः) यो।स्माभिस्सु-कृतः सम्यगन्षितो यशोक्ति त्वं स्वधाभिगन्नाद्याभिः मामग्रीभिः मम्पादितं यक्तं सदा जुषस्य मेवस्य येनारमाकमभ्युद्यनिःश्रेयसकरं क्रियाकाग्रहं सम्यक् मिध्येत ( यति ते ) ये यात्रन्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांतः सन्ति तान-् स्मान्प्रापय ॥ १९ ॥ (इदंपितृभ्यः ) ये पितरोऽद्येदानीमस्मत्समीपेऽध्य-यनाध्यापने कर्मणि वर्त्तन्ते ( पूर्वामः ) पूर्वमधीत्य विद्वांसः सन्ति ( ये पार्थिवे रस्ति ) ये पृथिवीसंबंधिभूगर्भविद्यायां ( आनिषत्ता ) आसमंता-किष्यकाः सन्ति (ये वा नून छे.सु०) ये च सुष्टु बलयुक्ता सप्रजासभाष्यकाः मभामदी भूतवा न्यायाधीशस्वादिकमंग्रेऽधिकृताः मन्ति ते चास्मानीयुः प्राप्तुयुः इत्यं भूतेभयः पितृभयोऽस्माकिमदं सततं नमान्तु । १८॥

# भापार्थ

( श्राग्निप्वातानृतुमतो ) हे मनुष्य लोगे ! जिमे हम लोग श्राग्निविद्या श्रोर ममयाविद्या के जानने वाले पितरों को मान्य से बुलाते हैं वैमे ही तुम लोग भी उन के पास जाते श्रीर उन को श्रपंन पाम सदा बुलाते रही जिस मे तुम्हारी मब दिन विद्या बटती रहे। ( नाराशक्ष्रिसे सोमपीधं य श्राशुः ) जो मोमलतादि श्रोषधियों के रसपान तथा रत्ता से मनुष्यों को श्रेष्ठ करने वाले हैं उन से हम लोग सत्य शिद्धा लेके श्रानंदित हों ( तेनो विद्राः मुहवा ) वे विद्वान लोग हम को सत्य विद्या का प्रहणा प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहें। ( वयक्षस्याम पतयो रयीगाम् ) जिस से कि हम लोग सुविधा से वक्षवार्त्त राज्य की श्रां श्रादि उत्तम पदार्थों को प्राप्त तथा उन की रत्ता श्रोर उत्तरि करने में भी समर्थ हों।। १६ ।। (ये चेह पितरो ) हे जातवेद परमेश्वर! जो

पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में हैं ( यांश्च विद्या ) जिन को समीप होने से हम लोग जानते और ( याँ २)। उच नप्रविदम ) जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं ( यति ते० ) जो इस संसार के बीच में वर्तमान हैं ( तवं वेत्च ) उन सब को आप यथावत् जानते हैं । कुपा करके उन का और हमारा परस्पर संबन्ध सदा के लिये कीजिये ( स्वध मिर्यज्ञ छे मुक्तनं - और आप अपनी धारणादि शक्तियों से व्यवहार और परमार्थ रूप श्रेष्ठ यहाँ। को श्रीतिपूर्वक सेवन कीजिये कि जिस से हम लोगों को सब मुख प्राप्त होते रहें ॥ १०॥ इदं पितृभ्यों न० ) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं ( अय पूर्वामों य उपरास ईयुः ) जो कि प्रथम आप बिद्वान् होके हम लोगों को भी विद्या देते हैं अथवा जो कि विरक्त और सन्न्यामी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं तथा (ये पार्थिव रजस्या निपत्ताः) जो कि पार्थिव अर्थात् भूगभविद्या और मूर्यादि लोकों के जानने वाले हैं तथा ( ये वा नूनछे मु० ) जो कि निश्चय कर के प्रजाओं के हित में उद्यत और उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर हैं उन सभों को हम लोग नमस्कार करते हैं इसिलये कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ॥ १०॥

उद्यानतेस्त्वा निर्धामह्युकान्तः समिधामहि । उक्षत्रेकृत आवेह पितृन्द्विषे अनंवे ॥ १६ ॥ य० अ० १९ मं० ५० ॥ पितृभ्यः स्वधा- पिन्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रापिता महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायिभ्यः ह्या नमः । अक्षत् पित्रराज्मीमदन्त पित्रराज्नीतृपन्त पित्ररः पित्रयः कृत्यं ध्वम ॥ २० ॥ पुनन्तं मा पित्ररः सोम्यामः पुनन्तं मा पितामहाः पुनन्तु प्रापितामहाः प्रवित्रेण कृता येषा । पुनन्तं मा पितामहाः पुनन्तु प्रापितामहाः प्रवित्रेण कृता येषा । पुनन्तं मा पितामहाः पुनन्तु प्रापितामहाः प्रवित्रेण कृता येषा । पुनन्तं मा पितामहाः पुनन्तु प्रापितामहाः प्रवित्रेण कृता येषा । विक्रमायुक्येदनवे ॥ २१ ॥ य० अ० १९ मं० ३३ । ३५ ॥

# ॥ भाष्यम् ॥

(उशंतस्त्वानिधीमहि) हे वरमेश्वर ! वयं त्वां कामयमाना इष्टत्वेन हृद्या-काशे श्यायाधीशत्वेन राष्ट्रेसदास्थापयामः (उशंतः मनिधीमहि) हे जनदीश्वर!

त्वां शरवन्तः श्रावयन्तः सम्यक् मकाशयेमहि कस्मै प्रयोजनायेत्यश्राह ( ह-विषे अस्तवे ) सद्विद्याग्रहणाय तेभ्या धनाद्यत्तमपदार्थदानायामन्दभागाय च ( उशकुशत आवह पितृन् ) मत्यापदेशविद्याकामयमानान् कामयमान-स्संस्त्वमस्मानावहासमन्तात्प्रापय ॥ १९ ॥ (पितृभ्यः) स्वां स्वकीयाममृता-रुयां माक्षविद्यां कत् शीलं येषां तेम्या वसुसंज्ञकेम्या विद्याप्रदातृभ्या ज-मकेभ्यन्न ( स्त्रधा ) अन्नाद्युत्तमवस्तु दद्मः । ये न चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तेन ब्र-स्मन्यर्थीण विद्यामधीत्याध्यापर्यान्त ते वसुसंज्ञकाः।( पितामहेभ्यः ) ये चतु-श्चत्वारिंशद्वर्षपर्धनतेन ब्रह्मचर्येण विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः (प्रिपितामहेभ्यः) येऽष्टाचत्वारिंशद्वषंत्रमितेन ब्रह्मचर्येण विद्यापारावारं प्राप्याप्यापयन्ति त अगदित्याख्या अथात् मत्यविद्याद्योतकाः ( नमः ) ते-भ्याऽस्माकं सततं नमास्तु। ( अक्षन् पितरः ) हे पितरा भवन्ते। ऽक्षन्नत्रैव भेरजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन्। अमीमदन्त पितर इति पूर्व व्याख्यातम् ( अतीतृपन्तपितरः ) हे पितरे। ऽस्मत्मेवया ऽऽनिद्ता भृत्वा तृप्ता भवत (पिनरः शुन्धध्वम् ) हे पितरे यूपमुषदेशेनाविद्यादिदेषिवनाशादस्मान् शुन्धध्वं पवित्रान् कुरुत ॥ २० ॥ ( पुनन्तु मा पितरः ) भी पितर: पिताम हा: प्रिंपतामहाञ्च भवन्ता मां मन:कर्मवननद्वारा वारं वारं पुनन्तु पवित्र-व्यवहारकारिणं कुर्वन्तु । केन पुनित्वत्याह (पवित्रेणः पवित्रकर्मानुष्ठानक-रगोपदेशेन ( शतायुषा ) शतवपंषर्यं नतजीवन निमित्तेन ब्रह्मचर्येण मा पुनन्तु अग्रे पुनन्त्विति क्रियात्रयं योजनीयम् येनाहं (विश्वमायुट्यं प्रनवै) सम्पूर्णमायुः प्राप्नुयाम् । अत्र पुरुषावावयक्तं इत्याकारेण छ।न्दीग्योपनिष-त्ममागोन विद्वा वसुरुद्रादित्यसङ्गा वेदिनव्याः ॥ २१ ॥

### भाषार्थ

(उरान्तस्त्वा निर्धामिह) हे अपने परमेश्वर ! हम लोग आप की प्राप्ति की कामना करके आप को अपने हदय में निहित अर्थात स्थापित और ( उरान्तः समिर्धामिह ) आप का ही मवंत्र प्रकाश करते रहें। (उरान्तुशत आवह पितृत्) हे भगवत्! आप हो मारे कल्याण के अर्थ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त की निये कि ( हिवपे अत्तवे ) हम लोग उन की मेना में विद्या लिने के लिय स्थिर रहें।। १६ ॥ (पितृभ्यः स्थधा०) जो चोबीस वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पटके सब को प्रश्नते हैं उन पितरों को हमारा नम-स्कार है ( पितामहेभ्यः०) जो चवालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से वेदादि विद्याओं को पढ़ के सब के उपकारी और अमृतरूप ज्ञान के देने वाले होते हैं (प्राप्तामहेभ्यः०)

जिन्होंने अड़तालीस वर्ष पर्ध्यन्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्याओं को पढ के हस्त-कियाओं से भी सब विद्याओं के दृष्टान्त साद्मात् देख के दिखलाते और जो सब के मु-खी होने के लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं उन का मान भी सब लोगों को करना उ-चित है। पिताओं का नाम वसु है क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिये योग्य होते हैं । ऐसे ही पितामहें। का नाम रुद्र है क्योंकि वे वसु संज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुणी विद्या और बलवाले होते हैं। तथा प्रियामहीं का नाम आदित्य है क्योंकि वे सब विद्याओं और मब गुणों में मूर्य्य के समान प्रकाशमान होके सब विद्या भीर लोगी को प्रकारामान करते हैं। इन तीनों का नाम वसु रुद्र और आदित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहन नहीं देते । इस में (पुरुषो वावयज्ञ०) यह छान्दोग्य उपनिषद् का प्रमाण लिख दिया हैं सो देख लेना ( अज़न् पितर: o ) हे पितर लोगो! तुम विद्यारूप यज्ञ को फैला के मुख भागा तथा ( अमीदन्त पितरः ) ह-मारी मेवा से अत्यन्त प्रमन्न रहा ( अतीतृपन्तापितरः ) हमारी मेवा से तृप्त होकर हम को भी आनन्दित और तृप्त करने रही तथा निम पदार्थ को नुम चाही अधवा हम आप की मेवा में भूलें तो आप लोग हम को शिचा करो (पितरः शुन्धध्वम् ) हे पितर लो-गों ! आप हम को धर्भोपदेश और सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि निस से हम लोग आप के साथ मिल के सनावन परमात्मा की भक्ति श्रपनी शुद्धि के श्रथं प्रेम से करें ॥२०॥ ( पुनन्तु मा पितरः ) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं वे मुक्त को विद्यादान से पवित्र करें (पुनन्तु मा पितामहाः) इमी प्रकार पितामह और प्रपितामह भी मुक्क को अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें इसलिये कि उन की शिक्षा को सुन के अक्षाचर्का धारण करने से सौ वर्ष पर्यन्त आनन्दयुक्त उमर होती रहे इस मंत्र में दो बार पाठ केवल आदर के लिये है। इत्यादि अन्य मंत्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं उन स-भों का अर्थ सर्वत्र इसी प्रमाण से सम्भ लेना चाहिये तथा जहां कही अमाबास्या में पितृयज्ञ करना लिखा है वहां भी इसी अभिप्राय से है कि जो कदाचित निस्य उन की सेवा न बन सके तो महीने २ अर्थात् अमावास्या में मासेष्टि होती है उस में उन लोगों को बूला के अवश्य सत्कार करें।। २१॥ इति पितृयशः समातः॥

# ग्रथ बलिवें उवदेवविधिर्लिख्यते ॥

यद्त्रं पक्तमक्षारत्वणं भवंत्तंनेव बत्तिवैश्वदेवकर्म कार्यम्। बै-श्वदेवस्य सिद्धस्य गृद्धेशनी विधिपूर्वकम्। आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणोहोममन्वहम् ॥ १॥ मनुस्मृतौ अ० १ इलोकः ८४॥

# अथ बलिवेश्वदेवकर्मागा प्रमागाम् ॥

अहरहर्षिक्षिमें हर्न्तोऽइवांग्व तिष्ठंत ग्रासमंग्ने। रायस्पोन् षेण सिम्पामदेन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥ अधर्व० कां० १९ अनु० ७ मं० ७ ॥ पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनेसा धि-यः ॥ पुनन्तु विश्वाभूतानि जातेवेदः पुनी हि मा स्वाहा ॥ २ ॥ य० अ० १६ मं० ३९ ॥

### भाष्यम्

(अग्ने) है परमेश्वर !(ते) तुभ्यं त्वदाज्ञापालनार्थं (इत) एव (तिष्ठ-तेऽक्वास) ( घासं ) यथाऽश्वस्याग्रे पुरुकलः पदार्थः स्थाप्यते तथैव (इव) ( अहरहः ) नित्यं प्रति ( बलिं ) ( हरन्तः ) भौतिकमग्निमतिथों बलीन् प्राध्यम्तः (सिमधा) सम्यगिष्यते या सा सिनट् तया श्रद्धया ( रायस्पोषेण) चक्रवित्ते राज्यलक्ष्म्या ( मदन्तः ) हर्षन्तो वयं (अग्ने ) हे परमात्मन्! (ते) तब ( प्रतिवेशाः ) प्रतिकृत्वा भूत्वा सृष्टिस्थान् प्राणिनः ( मारिषाम ) मा पीडयेम किन्तु भवत्कृत्या सर्वे जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु सर्वेषां च वयं सलायः स्म इति द्यात्वा परस्परं नित्यमुपकारं कुर्याम् ॥१॥ (पुनन्तु मा०) अस्य मन्त्रस्थार्थस्तर्येणविषय उक्तः ॥

## भाषार्ध

• ( अपने ) हे परमेश्वर ! जैसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ घोड़े के आगे रखते हैं वैसे ही आप की आझापालन के लिये ( अहरहः ) प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम करते और अतिबिगें को बाले अर्थात् भोजन देते हुए हम लोग अच्छे प्रकार बांच्छित चक-वर्ति राज्य की लच्मी से आनन्द को प्राप्त होके ( अग्ने ) हे परमात्मन्! ( प्रतिवेशाः ) आप की आज्ञा से उलटे होके आप के उत्पन्न किये हुए प्राणियों को ( मा रिपाम ) अन्याय से दुःस कमी न देने किन्तु आप की कृपा से सब जीव हमारे मित्र और हम सब बीवों के मित्र रहें ऐसा जान कर परस्पर उपकार सदा करते रहें ॥ १ ॥ ( पुन-वर्ष भाव ) इस मेन का अर्थ सर्पण विषय में कह दिया है ॥ २ ॥

ओमरनेथं स्वाहा ॥ ओं सीमाय स्वाहा ॥ ओमरनीषीम भ्यां स्वाहा ॥ ओं विद्देभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तर्ये स्वाहा ॥ ओं कुह्ने स्वाहा ॥ आमर्यन्ये स्वाहा ॥ ओं प्रजापत्यं स्वाहा ॥ ओं सह्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ओं स्विष्ठकृतं स्वाहा ॥

# भाष्यम्

(ओम०) अग्न्यथं उक्तः (ओं सी०) सर्वानन्द्रवृते यः सर्वजगदुत्पाद्क ईश्वरः सीऽत्र ग्राच्यः (ओमग्ती०) प्राणापानाभ्यामनयोरथीं गायत्रीमन्त्रार्थं उक्तः (ओं वि०) विश्व देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसी वा (ओं घ०) सर्व रोगनाणक इंश्वरोऽत्र गृच्यते (ओं कु०) द्र्णेष्ट्रवर्षीयमार-म्भः । विद्यापठनानन्तरं मिन्मिननं ज्ञानं यभ्याश्वितिशक्तेः साऽनुभतिर्वा तः स्यै (ओं प्र०) सर्वजगतः स्वामी रक्षक इंश्वरः (ओं मह०) इंश्वरेण प्रकृष्टगुणैः म-होत्पादिताभ्यामित्रभृमिभ्यां मर्वीयकारा ग्राच्याः । एतद्रविद्यारम्भः ॥ (ओं श्विष्ट०) यः सुञ्दुशोभनमित्रदं सुखं करोति म चेश्वरः । एतैर्मन्त्रेहींसं कृश्वाय बलिप्रदानं कुष्यांत् ॥

## भाषार्थ

(अोम०) अनि शब्द का अर्थ पंद्ध कह अ ये हैं। (ओं सी०) अर्थात मन पदार्थों को उत्पन्न, पृष्ट करने ओंर मुख देनेवाला (अं।म०) जो सन प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण् तथा जो दुःख नाश का हेतु अपान (ओं वि०) समार के प्रकाश करने वाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान् लोग (ओं ४०) जनममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा (ओं कु०) अमावास्येष्टि का करना (ओम०) पीणमास्येष्टि वा मर्वशास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशाक्त (ओं प्र०) सन जगत का स्वामी जगदी-श्वर (ओं स०) मत्यविद्य के प्रकाश के लिये एधिबी का राज्य और अभि तथा भूमि मे अने क उपकारों का अहण (ओं निव०) इष्ट मुख का करनेवाला परमेश्वर इन दश मंत्रों के अर्थों मे ये १० प्रयोजन जान लेना। अन आग बितदान के मंत्र लिखते हैं।।

श्रों सानुगायेन्द्राय नमः॥ १॥ श्रों सानुगाय यमाय नमः॥२॥ श्रों सानुगाय वरुणाय नमः॥३॥ ओं सानुगाय सोमाय नमः॥४॥ ओं मरुद्भ्यों नमः॥६॥ ओं वनस्पतिभ्यों नमः॥९॥ श्रों श्रियं नमः॥८॥ ओं भद्रकाल्यं नमः॥९॥ ओं व्रद्धेभ्यों व्रद्धापतयं नमः॥१०॥ ओं वास्तुपत्ये नमः॥११॥ ओं विद्धेभ्यों देवेभ्यों नमः॥१२॥ ओंदिवाचरंभ्यों भृतेभ्यों नमः॥१६॥ श्रों विद्धेभ्यों वर्क्स्यों नमः॥१२॥ ओंदिवाचरंभ्यों भृतेभ्यों नमः॥१६॥ ओं पिन्तुभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः॥१६॥ इति नित्यश्राद्धम्॥

#### भाष्यम

( ओं मा० ) णमप्रह् बत्वे प्राठ्दे इत्यनिन मत् क्रियापुरस्मरिवचारेण मनुप्याणां यथार्थं विज्ञानं अवनीति वेद्यम् । नित्योगुणैः सह वर्षामानः परमैप्रवर्ष्यानीप्रवरीग्रंत्र गृज्ञते ( ओं मानु० ) पक्षपात्र हितो न्यायकारित्वादिगुण्युक्तः परमात्माऽत्र वेद्यः (ओं मा० ) विद्याद्युक्तमगुणविशिष्टः सर्वोक्तमः
परमेप्रवरीऽत्र ग्रहीत्व्यः ( ओं मानुगाय० ) अस्यार्थं उक्तः ( ओम० ) ग्र इंप्रवरापारेण मकलं विष्यं धार्यन्ति चेव्यवन्ति च ते ममतः ( ओम० ) अ
स्यार्थः शक्तोदेवीरित्यत्रोक्तः ( ओं वन० ) वनानां लोकःनां पत्रय इंप्रवरो
वायुमेपाद्यः पदार्था अत्र ग्रान्धाः यद्वोक्तमगुणयोगेनेप्रवरेणोत्पादितेभ्यो महावृक्तेभ्यक्रोपकारग्रहणं मदा कार्यामिति बोध्यम् ( ओं श्रि० ) श्रीयते मेव्यते
सर्वेजनैस्सा श्रीरोष्ठ्यः मवंगुक्तशोभावत्त्वात् । यद्वे प्रवरेणोत्पादिता विष्यशोभा च ( ओं भ० ) या भद्रं कल्याणं गुल् कल्यति सा भद्रकालीप्रवरशक्तः ( ओम्बर० ) ब्रह्मणः सर्वगास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्मागृहस्य वा
पतिरीप्रवरः ( ओं वास्तु० ) वसन्ति सर्वाणि मूनानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं
तत्पतिरीप्रवरः ( ओं वि० ) अस्यार्थं उक्तः ( ओं दिवा०) (ओं नक्तं०) इंप्रवरक्तयैवं भवेनः दिवसे यानि भूतानि विदर्गत रात्री च तानि विदर्ग मा

कुर्वन्तु तैः सहाविरोधोऽस्तु नः । एतद्र्यीयमारस्भः ( श्रींस०) सर्वेषां श्रीबा-त्ममां भूतिर्भवनं सत्ते प्रवरोत्र ग्रास्तः । (ओं पि०) अस्यार्थं उक्तः पिवतर्पेषे। नम इत्यस्य निर भिमानद्योतमार्थः परस्योत्कव्दतामान्यश्वापमार्थप्रवारस्भः ॥ भाषार्थ

( क्यों सानु॰ ) सर्वेश्वर्यर्युक्त परमेश्वर क्रीर उस के गुण ( क्यों सा० ) सत्य न्याय करनेवाला श्रोर उस की सृष्टि में सत्यन्याय के करनेवाले सभासद् ( श्रों सा० ) सब से उत्तम परमात्मा श्रीर उस के धार्मिक भक्त जन ( श्री सा० ) पुरायात्माश्री की आनन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग ( भ्रों मरुत्० ) अर्थात् शास जिन के रहने से जीवन और निकलने से मरगा होता है उनकी रक्ता करना ( श्रोमद्भ्यो ० ) इस का अर्थ शकोदेवी इस मंत्र में लिख दिया है ( अों व० ) ईश्वर के उत्पन किये हुए बायु श्रीर मेध आदि सब के पालन के हेतु सब पदां। तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फर्ली से जगत का उपकार होता है उन की रचा करनी ( ग्रों श्रि॰ ) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राज्य श्रीकी प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना। ( श्रों भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शाक्त अर्थात् सामर्थ्य है उस का सदा आश्रय करना ( ओं ब० ) जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिये करना ( अों बा० ) वास्तुपति अर्थात् जो गृहसंबन्धा पदार्थी का पालन करनेबाला ईश्वर ( अों ब्रह्म ॰ ) वेद शास्त्र का रक्षक जगदीश्वर ( ओं वि० ) इस का अर्थ कह दिया है ( भों दि०) जो दिन में श्रोर ( श्रों नक्तं० ) गात्रि में विचारने वाले प्राणी हैं उन से उपकार लेना और उन को मुखदेना ( सर्वात्म० ) सब में त्यासपरमेश्वर की सत्ता को मदा ध्यान में रखना ( भों पि॰ ) माता पिता और आचार्य्य आदि को प्रथम भो जनादि से मेवा करके पश्चात् स्वयं भोननादि करना, स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्व कह दिया है और नमः शब्द का अर्थ यह है कि आप अभिमान रहित होना और दूसरे का मान्य करना । इस के पीछे ये छः भागं करना चाहिये ॥

शुनां च पतितानां च श्चपचां पापरागिणाम् ॥ वायसानां कृमीणां च शनकैर्निवेषकृषि ॥ १॥

अनेन षह्भागान् भूमी दद्यात् । एवं सर्वप्राणिस्यो भागान् विभक्ष दत्वा च तेषां प्रसन्नतां सम्पाद्येत् ॥

### श्रतिथियज्ञविषयः ।।

### भाषार्थ

कुत्तों, कंगालों, कुधी श्रादि रोगियों, काक श्रादि पित्तियों श्रीर चीटी श्रादि कृमियों के लिये भी कः भाग श्रलग २ बांट के दे देना श्रीर उन का पसन्नता करना श्रर्थात् सब शाणियों को मनुष्यों से मुख होना चाहिये यह वेद श्रीर मनुष्मिति की रीति से ब-लिवेश्वदेव विधिः समाप्तः ॥

जिय पण्यमोऽसिथियतः श्रीण्यते । यत्रातिथीनां मेवनां थयावत् क्रियते तत्र सर्वाण सुसानि भवन्तीति, अथ के अतिथयः ! । ये पूर्णविद्यावन्तः परीपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः मत्यवादिनश्छलादिदीपरिहता लित्य- समजकारिणो मनुष्यास्तानतिथय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणसूता विदिक्षमन्त्राः सन्ति । परनत्वत्रसंक्षेपतो द्वावेव लिखामः ॥

तचस्येवं विद्वान् वात्योऽतिथिगृहानागच्छेत् ॥ १ ॥ स्वयमेनम-भ्युदेत्यं ब्रुयाद वात्य कांवात्सीवीत्योदकं वात्यं त्रपीयंन्हु वात्य पर्था ते प्रियं तथास्तु वात्य यथां ते वद्यास्तथास्तु वात्य यथां ते निकास-स्तथास्त्विति ॥ २ ॥ अथ० कां० १५ अनु० १ व०११ मे०१ ॥ २ ॥

#### भाष्यम्

(तद्यः १) शः पूर्वोक्तिविशेषणपुक्ती विद्वान् (ब्रात्याः १) महोत्तमगुणविशिष्टः सेवनीयोऽतिथिरवाद्यस्य गमनागमनयोरिनयता तिथिः किन्तु स्वेच्छ्याकस्मा-द्गाण्डेद् गण्डेस ॥ १ ॥ स यदा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात् ( स्वय-मेनज ) तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रेग्णोत्थाय नमस्कृत्य च तं महोत्तमासने निष्णाद्येत् । ततो यथायोग्यां सेवां कत्वा तदनन्तरं तं एच्छेत् । (ब्रात्य काः वास्थीः ) हे पुरुषोक्तम ! त्वं कुत्रा निवासं कतवान् (ब्राप्त्योदकं) हे अतिथे । जलमेतद् गृहास (ब्रात्य तर्पयन्तु ) यथा भवन्तः स्वकीयसत्योपदेशेनास्मा कं निवादीं इच तर्पयन्ति तथाऽसमदीयाभवन्तं च (ब्रात्य यथाः) हे विद्वन् ! यथा भवतः प्रसन्ता स्याक्तथावयं कुर्याम। यद्वस्तु भवत्त्रियमस्ति तस्याक्तां कुरु (ब्रात्य यथा ते) हे अतिथे ! भवान् यथेष्ठति तथैव वयं तद्नुकूलतया

भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम (ब्रात्य यथा ने) यथा भवदिच्छापूर्तिः स्यत्तथा भेवां वयं कुर्ध्याम् यतो पवान् ययं च परस्परं नेवासत्संगपूर्धं कयाः वि-द्यां बृद्धं सदा सुवे तिष्ठं न ॥

### भाषार्थ

अब पांचवां अनिधियज्ञ अर्थात जिस में यति ययों की यथावत् सेवा करनी होती है उस की लिखने हैं जो नतुष्य पूर्ण बिद्धान् परोपकारी जितिन्द्रिय धर्मास्मा सत्यवादी छल कपट रहित और नित्य अवसा कर के विधा धन का मनार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करने रहते हैं उन के अतिय कहते हैं । इस में वेदमन्त्रों के अनेक प्रमास हैं परन्तु उन में से दें ंत्र यहां भी निखते हैं ( तद्यस्यैवं विद्वान् ) जिस के घर में पूर्वीक्त विशेषसायुक्त (अत्य) उत्तमगुरासहित सेवा करने के योग्य विद्वान् आवे तो उस की यथावत् सेवा को ओर अनिधि दह कहाता है कि निस के आने जाने की कोई तिथि दिन) तिथित न हो । १ ॥ ( स्वयमेनम > ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देख कर बड़े पेन से उठ के नन-कार करके उत्तम आसन पर बैठ वें पश्चान पृहे कि आप को जल अथवा किसी अन्य वन्तु की इचड़ा हो सी कहिये और जब वे स्व म्याचित्त हो जार्बे तत पाउँ कि ( जात्य कायात्वीः) हे जात्य अर्थात् उत्तम पुरुष् आपने कल के दिन कहां वास किया था । वात्यंदिक हे अतिथे ! यह जल लीजिये और(ब्राह्म तर्पयनतु ) हम की अपने सत्य उपदेश से तृप्त की जिये कि जिसमें हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रमन्न हो के आप की में सेना से संनुष्ट रक्खें ॥ (बन्य यद्या०) है विद्वान् जिस मकार आप की प्रमन्नता है। हमलेश वेश हैं। काम करें तथा जो पदार्थ आप के प्रिय हो उस की आज़ा की जेव और ( बात्य यथाः ) जैसे आप की कामना पूर्ण ही बसी मेत्रा की जाय कि जिस में श्राप श्रीर हमलेग परम्पर प्रीति श्रीर सत्संगपूर्वक विद्यादृः द्धि करके सदा शानाद में रहें।। २ ॥

इति संच्यतः पञ्चमहायज्ञविषयः ॥



### ग्रन्थमामार्यामामार्यावेषयः ॥

# त्र्रथ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्याविपयः ॥

सृष्टिमारभयाद्यपर्यन्तं येवां येवां स्वतः परतः प्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां प्रक्षपात र हितेरागद्वेषशून्यैः सत्यधर्म प्रिया करणैः सर्वोधकारकैरायै विद्वद्भिये -बाङ्गीकार: कृतस्तथाऽत्रीच्यते । य इंश्वीका ग्रन्थास्ते स्वतः प्रमासं कर्तुः योग्याः सन्ति ये जीवोक्तास्ते परतः प्रमाणाहां श्च ईक्करोक्तत्वा स्वारावेदाः स्वतः प्रमाणम् । कुतः । तदुक्ती भ्रमादिदेष्याभावात् तस्य सर्वज्ञत्वात् सर्वश-किमस्वाच । तत्रा वेदेषु वेदानामेव शामाग्यं स्वीकार्या मूर्य पदीवत् । यथा मुर्थः प्रदीपञ्च स्वप्रकाशैनैव प्रकाशिता सन्ते। सर्व मृत्तं दृष्टयप्रकाशकी भवतः। त्रधैव बेदाः स्वप्रकाशेनैव प्रकाशिताः सन्तः सर्वातन्यविद्याःग्रन्थान् प्रकाः शयन्ति । येग्रन्थावेद्विराधिनोवर्त्त न्हेनैवह यांग्रामागर्यस्वीकर्त्त् योग्यमस्ति । वेदानांत्यल्भनयेभयायन्येभयो विरोधाद प्यप्रामाणयं नभवतिनेषांस्वतःप्रा-माग्यात्रद्भितानां प्रयानां वेदाधीनप्रामाण्यास् । येस्वतः प्रमाणभूता मन्त्रभा-गसंहितारुयात्र बत्यारे।बेदा उक्तास्तद्भित्र स्वास्तद्भ्यास्यानभूताः वेदानुकुलतया प्रमाणमहेन्तितथैं बैकादशशतानि समविंशांतश्चवेदशाखावेदार्थः व्याख्यामा अपि वेदानुक्छत्यैव प्रमाण वहं नित्रेष्टमे व कानि शिक्षा करपोऽ-थव्याकरगांनिमक्तं छन्दे। ज्योतियमिति पहङ्गानि । तथाऽउसुर्वेदेः वैद्यकशा-स्म । धनुर्वेदः शस्त्रास्त्रगजिद्या । गान्धवंवेदो गानविद्या । अधंवेदश्च शि-ल्पशास्त्रं चस्वार उपवेदा अपि । तत्र चरकमुत्रतिचगद्वाद्य आगर्वेदे याचाः । धनुर्वेदस्य ग्रन्था प्रायण लुप्ताः सन्ति । प्रशतु तस्य सर्वविद्याकिः यावयवैः मितुस्वादिदानीमपि साधियतुमहाः मन्ति अङ्गरःप्रभृतिभिनि-र्मिता धनुर्वेदयः थाबहव आसन्तिति।।गान्धर्ववेदश सामगःनिविद्यादिसिद्धः। अर्थवेद्य विश्वकर्मत्वष्टमयकतश्चतस्रतहताच्यी ग्रन्धः ।

## भाषार्थ

नो २ अन्य मृष्टि की आदि से लेके आज तक पन्तपात और रागद्वेष राहित सत्य-धर्मयुक्त सब लोगों के विय प्रानीन विद्वान आर्य लोगों ने (स्वतःप्रमाण) अर्थात् अपने आपक्षी प्रमासा, परतः प्रमाण अर्थात् वेद और प्रत्यक्तनुमानदि से प्रमासमृत हैं जिन को जिस प्रकार कर के निसा कुछ माना है उन की आगे कहते हैं इस विषय में

उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की कही हुई जो चारों मंत्र सहिता हैं वेही स्वयंत्रमागा होने योग्य हैं अन्य नहीं । परंतु उन से भिन्न भी नो र जीवों के रचे हुए प्रश् हैं वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतः प्रमाण के योग्य होते हैं क्योंकि वेद ईरकर के रचे हुवे हैं और ईश्वर सर्वज्ञ मर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिवाला है इस कारण से उस का कथन ही निर्श्रम और प्रमास के योग्य है और जीवों के बनाये ग्रंथ स्वतः प्रमास के योग्य नहीं होते क्योंकि वे सर्वविद्या युक्त और सर्वशक्तिमान् नहीं होते इसलिये उन का कहना स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता अपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि बे-दविषय में जहां कहीं प्रमाण की आवश्यकता हो वहां मूर्य्य और दीपक के समान बेदों का ही प्रमास लेना उचित है अर्थात् जैसे सूर्य्य और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रका-शमान होके सब कियाबाले द्रव्यों को प्रकाशित कर देते हैं वैसे ही वेद भी अपने प्रका-श से प्रकाशित होके अन्य अन्यों का भी प्रकाश करते हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि जो जो ग्रंथ वेदों से विरुद्ध हैं वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होते और वेदों का अन्यअन्यां के साथ विरोध भी हो तब भी अप्रमाण के ये। य नहीं ठहर सक्ते क्योंकि वे तो अपन ही प्रमास से प्रमासस्य के हैं। इसी प्रकार ऐतरेय शतपथ बाह्मसादि प्रथ जो वेदों के अर्थ और इतिहासादि से युक्त बनाये गये हैं वे भी परतःप्रमाण अर्थात वेदों के अनुकृत ही होने से प्रमास और किन्द्र होने से अप्रमास हो सकते हैं (मंत्रभाग की चार मंहिता कि जिन का नाम वेद है वे सब स्वतः प्रमाण कहे जाते हैं और उन से े मिस्न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्य श्रंथ हैं वे परतः प्रमाण के योग्य हैं तथा ग्यार हसी सत्ताईस (११२७) चार वेदों की शासा बेदों के ज्याख्यान होने से परतःप्रमाग्र ल्या । त्रायवेंदः ) अर्थात् जा वैद्यकशास्त्र चरक मुश्रत भौर धन्वन्तरिकृत निषंद्र श्रादि ये सब मिलकर ऋग्वद का उपवेद कहाता है ( धनुवेंदः ) अर्थात् जिस में शसकाखावि द्या के विधानयुक्त अंगिरा आदि ऋषियों के बनाये ग्रंथ जोकि अंगिरा भरहाजादिकत व महिता हैं जिन से राजविद्या सिद्ध होती हैं परंतु वे अंथ प्रायः लुप्त से हो गये हैं। जो पुरुषार्ध से इस को सिद्ध किया नाई तो वेदादि विद्या पुस्तकों से सास्तात् कर सकता है।। ( गान्धविवेदः ) जो कि सामगान श्रीर नारद संहिता श्रादि गानविद्या के प्रन्य हैं ( अधर्ववेदः ) अर्थात् शिल्पशास्त्र निस के प्रतिपादन में विश्वकर्मा त्वष्टा देवज्ञ और मयकत संहिता रची गई हैं, ये चारों उपवेद कहाते हैं ॥

शिक्षा पाणिन्यादिमुनिकता । कल्णे मानवकल्पसूत्रादिः । द्याकरणम-ष्टाष्यायीमहाभाष्यधातुपाठीणादिगणप्रातिपदिकगणपाठारुयम् । यास्कमुनिकतं निघगदुसिहतं चतुर्थं वेदाङ्गं मन्तव्यम् । छन्दः पिङ्गला-चार्यंकृतसूत्रभाष्यम् । ज्योतिषं वशिष्ठायृष्युक्तं रेखावीजगणितमयं चैति बेदानां षडङ्गानि सन्ति । तथा षडुपाङ्गानि । तत्राद्यं कर्मकांडविधायकां धर्म धर्मिव्यास्यामयं व्याममुन्यादिकतभाष्यमहितं जैमिनिमुनिकतसृत्रां पूर्वमीमांसाशास्त्रारूपं ग्रास्त्रम्। द्वितीयं विशेषतया धर्मे धर्मि विधायकं प्रशस्तपाद्कतभाष्यमहितं कणाद्मुनिकृतं वैशेषिकशास्त्रं तृतीयं पदार्थः विद्याविधायकं वातस्यायनभाष्यसहितं गीतमम्निरुतं न्यायशास्त्रम् । चतुर्थं यत्त्रिभिनीं मांसावैशे विकन्यायशास्त्रीः सर्वपदार्थानां श्रवणमननेमा-नुमानिकं ज्ञानतया निश्चया भवृति । तेषां साक्षाज्जानसाधनमुपासना-विधायकं व्यासम्निकृतभाष्यसहितं पतन्जलिमुनिकृतं योगशास्त्रम् । तथा पंचनं तत्वपरिगणनविवेकार्थं भागुरिमुनिकतभाष्यसहितं कपिलमुनिकतं सांरुयशास्त्रम् । षष्ठं बैाधायनवृत्यादिष्ठयारूयानसहितं व्यासमुनिकतं वेदान्त शास्त्रम् । तथैव र्इशकेनकठप्रश्रमुण्डकमां हुक्यतै तिरीयैतरेय छान्देग्य सहदार-गयका दशोपनिषद्श्चोपांगानि च ग्रास्थाणि । एवं चत्वारी वेदाः सशासा ज्यारुयामसहिताञ्चत्वार उपवेदाः षष्ट् वेदांगानि षट् च वेदीपांगानि नि-लित्वा चतुरंश भवन्ति।एतैरेव चतुरंशविद्या मनुष्येर्याच्या भवंतीति वेद्यम्।।

# ॥ भाषार्थ ॥

इसी प्रकार मन्तादिकृत मानवकल्पमूत्रादि आश्वलायनादिकृत श्रौतमूत्रादि, पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायी घातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ श्रौर पतब्जलिमृनिकृत महाभाष्य
पर्यत व्याकरण । तथा बास्कमुनिकृत निरुक्त श्रोर निषंदु बिश्प्टमुनि आदि कृत ज्योतिष
मूर्व्य सिद्धांत आदि श्रोर ( छन्दः ) पिंगलानार्थकृत मूत्रभाष्य आदि ये वेदों के छः
अक्र भी परतः प्रमाण के योग्य श्रीर ऐमें ही वेदों के छः उपांग अर्थात् जिन का नाम
पर्शास्त्र है उन में में एक व्यासमुनि आदि कृत भाष्यसहित जैमिनिमुनिकृत पूर्वभीमां'सा जिस में कर्मकार्य का विधान श्रीर धर्म धर्मि दो पदार्थों से सब पदार्थों की
व्याख्या की है दूसरा वेशेषिक शास्त्र जो कि क्यादमीनकृत मूत्र और गोतममुनिकृत
पश्स्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित तीमरा न्यायशस्त्र जो कि गोनममुनिक्यित सूत्र और
वास्यायनमुनिकृतभाष्यसहित चौथा (योगशास्त्र जो कि पतव्जलिमुनिकृत सूत्र और

व्यासमुनिकृतभाष्य सहित )पांचवा सांख्यशास्त्र जो कि किपलमुनिकृत सूत्र और भागुरिमुनिकृत माप्य सहित और छठा वेदान्तशास्त्र जो कि ईश केन कठ प्रश्न मुगडक मागड्वय तेतिशीय ऐतरेय छान्दोग्य और वृहदारगयक थे दश उपनिषद तथा व्यासमुनि
कृत सृत्र जो कि बोधायनवृत्यादिव्याख्या सहित वेदान्तशास्त्र है ये वेदों के उपांग कहा
ते हैं इस का यह आभिपाय है कि जो शाखा शाखांतरव्याख्या सहित चार वेद चार
उपवेद छ: अंग भीर उपांग हैं ये सब मिल के चौदह विद्या के अंथ हैं।।)

एतासां पठनाद्यथार्थं मननान्मानसवाद्यज्ञानिक्रियाकांडसाक्षात्क-रणां महाविद्वान् भवतीति निश्चेतव्यम्। एत ईश्वरीक्ता वेदास्तद्वयाख्या-नमया ब्राह्मणाद्यी ग्रन्था आयां वेदानुकूलाः सत्यधर्मविद्यायुक्ता युक्ति प्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति । नैवैतेभ्यो भिन्नाः पक्षपातसुद्रविचार स्वरूपविद्याऽधर्माचरणप्रतिपादका अनाम्रोक्ता वेदार्घविरुद्धा युक्तिप्रमाणः विरहा ग्रन्थाः केनापि कदाचिदंगीकाय्यां इति । ते च संक्षेपतः परिगर्यन्ते सद्यामलादग्रस्तनत्रग्रनथाः । ब्रह्मवैवत्तांदीनि पुराणानि च । प्रक्षिप्रश्लोक-त्यागाया मनुस्मृतेव्यं तिरिक्ताः स्मृतयः। सारस्वतचंद्रिका कैःमुद्यादयो 🗵 ठयाकरणाश्वासयनथाः । मीमांमाशास्त्रादिविरुद्धनिर्णयांमन्ध्वादयोग्रनथाः॥ वैशेषिकस्यायशास्त्रविरुद्धास्तर्कसंग्रहमारभय जागदीश्यंता न्यायाभासाग्रन्थाः ॥ योगशास्त्रविसद्धा हटप्रदीपिकादयो यन्याः ॥ सांख्यशास्त्रविसद्धाः सांख्यत-त्स्वकी, मुद्यादयः । वेदांतशास्त्रविमद्वा वेदांतसारपंचदशीयोगवासिष्टादयो ग्रन्थाः ॥ ज्योतिषशास्त्रविरुद्धाः मुहूर्त्तेचितामग्याद्यो मुहूर्त्तजनमपत्रफलादेशः विधायका ग्रन्थाः ॥ तथैव श्रीतसूत्रविसद्वास्त्रिकारिङकाम्नानसूत्रवरिशिष्टाद्यो ग्रन्थाः । मार्गशीर्वेकादशीकाशीस्यलजलसेवनयात्राकरणदर्शननामस्मरणस्नान-जहमूर्ति पूजाकरक्षमा नोसीव मुक्तिभावनपापनिवारणमा हात्म्यविधायकाः सर्वे ग्रम्याः ॥ तथैव पासगिष्ठसस्प्रदायिनिर्मिमानि सर्वाणि पुस्तकानि च नास्ति-करवविधायका यन्याञ्ची पदेशाञ्च ते सर्वे वेदादिशास्त्रविरुद्धा युक्तिप्रमाण परी क्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्टेरयाच्या भवन्ति ॥

# भाषार्थ

इन प्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना सुनना और पढ़ना सब को उचित है इन से भिन्नों का नहीं क्योंकि जितने श्रंथ पद्मपाती सुद्रबुद्धि कमिबद्यावाले अर्थमात्मा असत्यवादियों के कहे वेदार्थ से विरुद्ध और युक्तियमाणरहित हैं उन को स्वीकार करना योग्य नहीं आगे उन में से मुख्य र मिष्ट्यांअंथों के
नाम भी लिखते हैं जैसे रुद्रयामल आदि तंत्रयंथ, ब्रह्मवेवर्त श्रीमद्भागवत आदि पुराण।
मूर्य्यगाधा आदि उपपुराण (मनुस्मृति के प्रतिम रले के और उससे प्रचर्क सन स्मृतिग्रंथ)। व्याकरणविरुद्ध सारस्वत चिद्धका कीमुद्धादि ग्रंथ । धर्मशास्त्रविरुद्ध निर्ण्यासिन्धु
आदि तथा वेशेषिक न्यायशास्त्र विरुद्ध तर्कसंग्रह मक्तावल्यादि ग्रंथ इटनीपिका आदि ग्रंथ
जो ।के योगशास्त्र से विरुद्ध हैं । तथा मांख्यशास्त्रविरुद्ध (सांख्यतस्वकीमुद्ध) आदि ग्रंथ,
वेदान्तशास्त्रविरुद्ध वेदोतसार पंचदशी योगवासिष्ठादि ग्रंथ)। तथा ज्योतिष्शास्त्र में विरुद्ध
महुर्त्तविन्तामगयादि मुहूर्त्तनन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक, ऐसे ही श्रीतम्त्रादिविरुद्ध
(त्रिकंडिकास्तानविधायकादि मूत्र)। तथा मार्गशार्ष एकादश्यादित्रत काश्यादि स्थल पुष्कर
गंगादि तल यात्रा माहात्स्य विधायक पुस्तक तथा दर्शन नामस्मरण जड्मूर्तिपृत्ता करने
मे मुक्ति विधायक ग्रंथ । इसी प्रकार पापानिवारणविधायक श्रंर ईश्वर के अवतार वा पुत्र
अथवा द्रुप्रितिपादक वेदिरुद्ध शैव शाक्त गाणपत वैद्यावादि मत के ग्रंथ तथा नास्तिक
मत के पुस्तक और उन के उपदेश ये सब वेद युक्ति प्रमाण श्रीरपरीत्ता मे विरुद्ध ग्रंथ
हैं । इसिलिय सब मनुर्यां की उक्त श्रगुद्ध ग्रंथ तथान कर देने योग्य हैं ।।

त्यन्यत् सुगमं प्रसिद्धं च/। एवमेव ब्रह्मवैवर्त्तादिषु मिध्या पुराणसंज्ञासु किं च नवीनेषु मिथ्याभूता बह्व्यः कथा लिखितास्तासां स्थालीपुलाकन्यायेन स्वल्पाः प्रदर्श्यन्ते । तत्रैवमेका कथा लिखिता प्रजापति ब्रह्मा चतुर्भुको दे- हथारी स्वां सरस्वतीं दृहितरं मैथुनाय जग्राहेति। सा मिथ्यैवास्ति कुतः । अस्याः कथायाः अलंकाराभिप्रायत्वात् । तद्यथा—

### भाषार्थ

कदाचित इन अंथों के विषय में कोई ऐसा प्रश्न करे कि इन श्रसत्य अंथों में भी मो२ सत्य बात हैं उन२ का अहण करना चाहिये तो इस का उत्तर यह है कि नेसे अमृत तुल्य अन में विष मिला हो तो उस को छोड़ देते हैं क्योंकि उन में सत्यग्रहण की आशा करने से सत्यार्थप्रकाश बदादि अंथीं का लोप हो जाता है इसलिय इन मत्य अंथों के प्र-चार के अर्थ उन मिथ्या अंथें। को छोड देना अवश्य चाहिय । क्योंके विना सत्यविधा के ज्ञान कहां / विना ज्ञान के उन्नति केमी ज्ञीर उन्नति के नहीने से मनुष्य सदा दृःख-सागर ही में ड़ेंब रहते हैं अब आगे उन पूर्व लिखित अपमाण अंथी के सेन्तप से प्रथक्र दोष भी दिखलाय जात है देखों तंत्र अंथों में एमें र श्लोक लिखे हुए हैं कि ( मध मांसं०) मद्यर्पाना मांस मच्छी खाना मुद्रा अर्थात् सब के साथ डक्ट्रेबैट के रोटी वढे आदि उडाना कन्या बहिन माता और पुत्रवध आदि के साथ भी मैथून कर लेना इन पांच मकारों के मेवन में सब की मुक्ति होना ॥१॥ (पीखा पीखा०) किसी मकान के चार श्रालयों में मद्य के पात्र घर के एक कोने से खंडे २ मद्य पीने का आरम्भ करके दू सरे में जाना इसरे से पीते हुए वीसरे में और वीमरे से बौधे में आकर पीना यहां तक कि जब पर्व्यन्त पीते न बेहीश होकर लकडी के समान भूमि में न गिर पड़े तब तक ब-राबर पीते ही चेल जाना इस प्रकार बारंबार पीके खनक बार उठ २ कर भूभि में गिर जाने में मनुष्य जनम मरणादिद्वःग्वीं से छूट कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥२॥ (प्र-वृत्ते भैरवी चेके ) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्टे होते हैं तब उन में ब्रा**क्ष**ण से लेक चांडाल पर्य्यंत मन र्खा पुरुष आते हैं फिर वे लोग एक स्री की नंगी करके वहां उस की योगि की पूना करते हैं सो केवल इतना ही नहीं किन्तु " कभी २ पुरुष के। भी नंगा करके स्त्रा लोग भी उस के लिंग की पूजा करती हैं। तद-नन्तर मद्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात् प्याला भरके उस स्वी और पुरुष दोनों को पिसाते हैं फिर उसी पान से सब वाममार्गालीग क्रम से मद्य पीते और अक्षमांसादिक

स्वाते चले जाते हैं। यहां तक कि जब तक उन्मत्त न हो जांय तब तक खाना पीना बंद नहीं करते हैं फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष त्रथवा एक के साथ अनेक मैथुन करलेने हैं नब उस स्थान से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं कि अब हमलोग अलग निकात है। यथे।। ३।। (मानृयोनि०) उन के किमी २ श्लोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को छोड़ के सब स्थियों से मेथुन कर लेवे इस में कुछ दोष नहीं और (मातरमिष न त्योज्य) किमी २ का यह भी मत है। की माता को भी न छोड़ना तथा किसी में लिखा है। कि योनि में लिग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मंत्र को जेप तो वह शीध ही सिद्ध हो जाता है। इत्यादि अनेक अनर्थकर कथा तंत्रअन्थों में लिखी हैं वे सब वेदादिशास्त्र युक्ति प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के प्रहण करने योग्य नहीं क्योंकि मद्यादि मेवन से मुक्ति तो कभी नहीं हो। सकती परन्तु ज्ञान का ना श और दुःखकर नरक की प्राप्ति दीर्घकाल तक होती है।। ३।। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद्धागवतादि अन्य ने। कि त्याम जी के नाम से संप्रदायी लोगों ने रचलिये हैं उन का नाम पुराण कभी नहीं हो। सकता किन्न उन की नवीन कहना उचित है अब उन की मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां लिखते हैं।।

प्रजापतिर्वे स्वां दृहितरमभ्यध्यायिहविमत्यन्यआहुरूषसमित्य-न्ये तामुद्रयो भृत्वा रोहिती भृतामभ्येत् ॥ तस्य यद्रेतसः प्रथममुद-दिप्यत तदमावादित्यो भवत् ॥ ए० पं०२ ऋण्डि० ३३। ३४ ॥

प्रजापितवें सुपणों गरुत्मानेष सिवता। इति कां० १० अ०२ व्रा॰ १ कं॰ ४॥ तत्र पिता दृष्टितुर्गर्भ द्धाति पर्जन्यः पृथिव्याः। निरु० अ० ४ वं० २१। योमें िप्ता जानिता नाभिरत्र बन्धुमें मान्ता पृथिवी महीयम् ॥ उत्तानयोद्द्यम्बाद्यांनिरन्तरवां पिता दृष्टितर्गर्भाषात् ॥ १॥ ऋ० मं० १ सु० १६४ मंत्रः ६३॥ ज्ञासहद्दिदृष्टितुर्न प्रयोङगाहिद्दां ऋतस्य दीधितिं सप्यान् ॥ पिता यत्रं दृष्टितुः सेकं सुरुजन्सं द्यारवेन मनसा द्धान्वं ॥ २ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ सू० ३१म०१॥

### ॥ भाष्यम् ॥

सविता सूर्याः सूर्यलोकः प्रजापतिसंज्ञकोस्ति तस्य दुहिता कन्यावद् द्यौरुषा चास्ति । यस्माद्यदुत्पद्यते तत्तरणपत्यवत् स तस्य पितृवदिति कः-पकालङ्कारोक्तिः स च पिता तां रोहितां किञ्चद्रक्तगुणप्राप्तां स्वां दुहित-रं किरग्रैर्क्डव्यवच्छीप्रमभ्यध्यायत् प्राप्नीति। एवं प्राप्तः प्रकाशारूयमादित्यं पुत्रमजीजनद्द्वाद्यति । अस्य पुत्रस्य मातृबदुषा पितृबत्सूर्यये च । कुतः। तस्यामुषसि दुहितरि किरणक्षपेण बीच्येण मूच्यादिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात् यस्मिन् भूप्रदेशे प्रातः पञ्चघटिकायां रात्री स्थितायां किञ्चित्सूर्य्यप्रकाशे-न रक्तता भवति । तस्योषा इति संज्ञा । तयोः पिताद्हित्रोः समागमादुरक टदीप्तिः प्रकाशास्य आदित्यपुत्री जातः । यथा मातापितृभ्यां सन्तामी त्पत्तिर्भवति । तथैवात्रापि बोध्यम् । एगमेव पर्जन्यप्रथिव्योः पिताद्दित्व त्। कृतः पर्जान्याद्द्भयः पृथिव्या उत्पत्तेः । अतः पृथिवी तस्य दुहित्व दस्ति। स पर्जाग्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीय्यावज्जलप्रक्षेपणेन गर्भ द्धा-ति तस्माद् गर्भादोषध्याद्योऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि क्रपकालङ्कारः । अत्र वेदप्रमाणम् ( द्यौर्मे पिताः ) प्रकाशो मम पिता पाछि यतास्ति (जिनि ता ) सर्वे व्यवहाराणामुत्पादकः । अत्र द्वयोः सम्बन्धत्वात् । तत्रेयं पृथिवी माता मानकर्त्रां द्वयोष्टमवोः पर्जन्यपृथिव्योः मेनावदुत्तानयोक्यप्रवंतानयोः हत्तानस्थितयोरलङ्कारः । अत्र पिता पर्जनयो दृहितुः एथिव्या गर्भे जलस-मृहमाधात्। आ ममन्ताद्वारयतीति ऋषकालङ्कारी मन्तव्यः ॥ १॥ (शा-मद्बृद्धिः)अयमपि मन्त्रोऽस्यैवालङ्कारस्यविधायकोस्ति । वद्विशब्दे न सूर्यो दुहिताअस्य पूर्वोक्तेव स पिता स्वस्या उपसी दुहितुः सेकं किरणारूयबीय्य स्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिवसपुत्रमजनयदिति ॥२॥ अस्यां परमोत्तमाः यां रूपकास्त्र कारविधायिन्यां निरुक्त ब्राह्म बेपुरयारुयातायां कथायां सत्या मपि ब्रह्मवैवत्तंदिषु भान्त्या याः कथा अन्यथा निकृषितास्ता नैव कदाचि-त्केनापि सत्या मन्तव्या इति ॥

# भाषार्थ

नवीन प्रन्यकारों ने एक यह कथा आन्ति से मिध्या कर के लिखी है जो कि प्रथम रूपकालंकार की थीं ( प्रनापतिर्वे स्वां दुद्दितरम० ) अर्थात् यहां मजा-पति कहेत हैं सूर्य्य को जिस की दो कन्या एक प्रकाश और दूसरी उपा क्योंकि जो जिस से उत्पन्न होता है वह उस का ही संतान कहाता है इस लिये उपा जो कि तीन चार घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता दीख पड़ती है वह मूर्थ्य किरगा से उराज होने के कारण उसकी कन्या कहाती है उन में से उपा के सनमुख जो प्रथम सूर्य्य की किरण जाके पडती है वही वीर्यस्थापन के समान है उन दोनों के समागम से पुत्र अर्थात् दिवस उत्पन्न होता है प्रजापति और सविता ये शतपथ में मुर्घ्य के नाम हैं तथा निरुक्त में भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि पिता के समान पर्जन्य अर्थात् जलरूप जो मेत्र है उस की पृथिवी रूप दुहिता अर्थात् कन्या है क्योंकि पृथिवं। की उत्पत्ति जल से ही है जब वह उस कन्या में बृष्टिद्वारा जलकप वीर्य की भारण करता है तब उस से गर्भ रह कर ऋोषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं इस कथा का मूल 4 अध्येद है कि ( बौर्म पिता॰ ) द्या जा मुख्ये का प्रकाश है सा सब सुखा का हेतु होने में मेरे पिता के समान आर पृथिवी बंडा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है ( उत्तान ) जैसे अपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं अथवा आ-मने सामने दे। सेना होती हैं इसी प्रकार सूर्य्य अोर पृथिवी अर्थात् ऊपर की चांद्नी के समान मृष्यं भीर नीचे के विद्धाने के समान पृथिवी हैं तथा जैसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों इसी प्रकार सब लोकों का परम्पर सम्बन्ध है इस में योनि ऋथीत गर्भ-स्थापन का स्थान पृथिवी और गर्भस्थापन करने वाला पति के समान मेध है वह अपने बिन्दुरूप बीटर्य के स्थापन से उस की गर्भधारण कराने से ओपध्यादि अनेक सन्तान उत्पन्न करता है कि जिन से सब जगत् का पालन होता है ॥ १ ॥ (शासद्वन्हि॰) सब के वहन प्राथीत प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञान वृद्धिके लिये रूपका-लंकार कथाओं का उपदेश किया है। तथा वहीं ( ऋतस्य ) जल का धारण करने वाला ( नण्त्यक्का० ) जगत् में पुत्र पीत्रादि का पालन और उपदेश करता है ( पिता यत्र दुहितु: ) जिस मुख्यूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वीर्व्य स्थापन करता है जैसा कि पूर्व लिख आये हैं इसी प्रकार यहां भी जान लेना । जिस ने इस मकार के पदार्थ और उन के सम्बन्ध रने हैं उस को हम नमस्कार करने हैं ॥ २ ॥ नो यह रूपकालंकार की कथा अच्छी प्रकार वेद बाह्मण और निरुक्तादि सत्यमन्थों में मसिद्ध है इस को ब्रह्मवैवर्च श्रीमद्भगगवतादि मिध्या अन्थों में आन्ति से बिगाड़ के लिख दिया तथा ऐसी २ अन्य कथा भी लिखी हैं उन सब को विद्वान, लोग मन मे त्याग के सत्य कथाओं को कभी न भूलें ॥

तथा च कश्चिद्दे इधारीन्द्रो देवराज आसीत् स गोतमस्त्रियां आरकर्म कृतवान् तस्मै गोतमेन शाधो दत्तस्त्वं सहस्त्रभगो भवेति । तस्यै अहल्यायै शाधो द तस्त्वं पाषाणशिला भवेति । तस्या रामपादरजः स्पर्शेन शापस्य मोक्षणं जातमिति । तत्रेदृश्यो मिथ्यैव कथाः सन्ति । कृतः । आसामप्यलङ्कारा धैत्वात् ॥ तद्यथा—

इन्द्रागच्छेति । गाँरावस्कान्दिबहल्याये जारेति । तथान्येवास्य चरणानि तैरवैनमेतत्प्रमुमादियषिति ॥ शत० कां० ३ प्र० ३ । अ०३ ब्रा० १ कं० १८ ॥ रंतः सोमः । श० कां० ३ । अ० ३ । ब्रा०५ । कं० १॥ गित्ररादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्धीयते । निरू० अ० १२ वं० ११। सूर्यरिमश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमा भवति सोपि गाँउच्यते । निरू० अ० २ खं० ६ । जार स्राभगः । जार इव भगमादित्योत्र जार उच्यते रात्रेर्जरियता । निरू० अ० ३ खं० । एप एवेन्द्रां य एप तपित श० कां० १ अ० ६ । ब्रा० ३ कं० १८ ॥

## ॥ भाष्यम् ॥

इन्द्रः सूर्यो य एष तपि भृमिस्थानपदाशंश्च प्रकाशयित । अस्येन्द्रेति नाम परमैश्वय्यंप्राप्तेहेंतुत्वात् । स अहत्याया जारोस्ति । सा सोमस्य स्त्री तस्य गोतमेति नाम । गच्छतीति गौरिति गोतमश्चन्द्रः तयोः स्त्रीपुरुषवत् सम्बन्धोस्ति । रात्रिरहरूया कस्मादहर्दिनंलीयते अत्यां तस्माद्राञ्चिरहरूयोच्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयित स्वस्त्रियाऽहरूयया सुखयित । अत्र स मूर्या इन्द्रो रात्रेरहरूयाया गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते । सुतः । अयं रात्रे जरियता । जृष् वयोहानाविति धात्वर्षी अभिन्नेतोस्ति । रात्रेरायुषी विमाशक इन्द्रः भूर्या एवेति मन्त्रियम् । एठां सिद्धोपदेशार्थालङ्कारायां भूषणरूपायां सञ्चास्त्रेषु प्रवीक्ता भूषणरूपायां सच्छास्त्रोषु प्रणीतायां कथायां सत्यां या नवीनग्रस्थेषु पूर्वोक्ता मिग्या कथा लिखितास्ति साक्षेत्रचित्रस्त्रापि नैव मन्त्रद्या हेचतादृश्योऽन्या-

### भाषार्ध

अब जो दूसरी कथा इन्द्र- मीन अने-क प्रकार विगाड़ के लिखा है सो उस के ऐसे मान स्ववा है कि इसे का राजा हन्द्र दे-वलोक में देहभारी देव था वह गातम ऋषि की स्त्री अहत्या के साथ जारकर्ष किया करता था एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देव िया तब इस शकर शाव दिया कि है इन्द्र तृ हनार भगवाना हो रा तथा अरख्या को साव दिया कि तृ पापासका हो जा परन्तु जब उन्हों ने गातम की प्रार्थना की ि हथीर शाद स में लग केन या कब होगा तब इन्द्र में तो कहा कि तुम्होंर हवार भरके स्थान में हवार नेव हो अर्थ और श्रहल्या को बचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र अवतार लाउर तेर वर चरण अवना लगावेंगे उस समय तू किर अपने स्वरूप में ऋजियेगी इस प्रकार पुराणी में यह कथा बिगाइ कर निर्मा है मत्य प्रत्थों में ऐस नहीं है तद्यया (इन्द्रागच्छेति ) अर्थात् उन में इस रीति से है कि -मृत्ये का नाम इन्द्र राजि या अवस्य तथा चव्द्रसा या गाँतन है। यहां रात्रि और चन्द्रमा का र्खा पुरुष के समान आकालंग र है। च द्रमा अपनी स्त्री रात्रि में सब प्रामियें को ब्रानन्द करता है और इस सकि प्राप्त कर ब्रादिक है अर्था-त जिस के उदय होने से राजि अन्तर्यान हो जाती है और अर अर्यान या सम्बंधी रात्रि के वर्त्तमान रूप शहर की विगाउने वाता है इविषयह हो पुरुष राज्यार बांबा है कि जैस खी रहर भिलाकर रहत है बसे ही चत्रून अपेर राजि से साथ २ र-हते हैं। चन्द्रमा का नाम गीतम इसलिये हैं कि आधन वग स चलते हैं और येत्रि की अहल्या इसलिय कहते हैं कि उस में दिन लय हं जना है नय मुर्ध्य गत्रि का निवृत्त कर देता है इसलिये वह उस का जार कहाता है इस उत्तर उदान कर कार किया की अल्पन्ति पुरुषों ने विगात के सब मतुष्यों में हानि शरक कत वर्गद्य है इसलिय सब सज्जन लीग पुरागों का मिथ्या कथात्री का मूल में ही त्याग कर दे।।

एवमेबेन्द्रः किश्चिहेहधारी देवराजआसीत्तस्य त्थ्यदुरपत्येन वृत्रासुरेण

नह युद्धमभूत् । धृत्रासुरेगेन्द्रो निगलितोऽतो देवानः सहद्भवसभूत् । ते

विष्णुशरणं गता विष्णुत्त्वायं वर्णितवान् मया प्रविष्टेन समुद्रदेनेनाव हती

भविष्यतीति। बंदुप्तः प्रमत्तिववत् प्रलपिताः कथाः पुरश्णाभागादिषु नवी
नेषु प्रथेषु निष्येव तस्तीति भद्नैकिंदुद्भिनेत्त्वस्म् । कुतः । एतामामण्यलङ्का
रवतत्वात् । तद्यथा-

इन्द्रंस्य न वीर्याणि प्रवीच यानि चकारं प्रथमानि वजी। अहक्षिमन्वपस्तंतर्दे प्र वक्षणां अभिनृत्पवैतानाम् ॥ १॥ अहब्रिहें
पवैते शिश्रियाणं त्वष्टांस्मै वज्रं स्वरंधे ततक्ष ॥ वाश्रा इव धेनवः
स्यन्दंमाना ग्रञ्जः समुद्रमवं जग्मुराणः ॥ २॥ ऋ० मं० १ सू०३२
भ० १।२॥

### भाष्यम्

इन्द्रस्य सूर्यंस्य परमेश्वरस्य वातानि वीर्याणि पराक्रमानहं प्रवीचं कथयामि यानि प्रथमानि पूर्व ( नु ) इति वितर्के वजी चकार (वजी) वजः प्रकाश: प्राची वास्यास्तीति। वीर्घं वै वजः श० कां० ९ अ० ४। स अहिं मेघमहन् हतवान् तं हत्वा एथिव्यामन्पश्चाद्पस्ततर्दं विस्तारितवान् । ताभि-रद्भिः प्रवक्षणा नदीस्ततर्द जलप्रवाहेण हिंसितवान् । तटादीनां च भेदं का-रितवानिकत कीद्रश्यस्ता नद्यः पर्वतानां मेघानां सकाशाद्रत्पद्यमानाः य-ज्जलमन्तरिक्षाद्विसित्वा निपात्यते तद् वृत्रस्य शरीरमेव विक्षेयम् ॥ १ ॥ अग्रे मन्त्राणां संज्ञेपतीऽर्थो वर्ग्यते (त्वष्टा) सूर्यः (अहक्रहिं) तं मे-धमहन् इतवान् । कथं हतवानित्यत्राह ( अस्मै ) अहये वृत्रासुराय मेघाय ( पर्वते शित्रियाणम् ) मेघे त्रितम् ( स्वय्यं म् ) प्रकाशमयम् (वज्रम् ) स्विक-रणजन्यविद्युत् प्रक्षिपति येन वृत्रासुरं मेपं (ततक्ष ) कणीरुत्य भूमी पात-यति । पुनभू मौ गतमपि जलं कणीकत्याकाशं गमयति । ता आपः समुद्रं ( अवजग्मु: ) गच्छन्ति कथम्भूता आपः ( अञ्जः ) व्यक्ताः (स्यन्दमानाः ) चलन्त्यः। का इव वात्रावत्समिष्ठवी गाव इव। आप एव वृत्रासुरस्य श-रीरम्। यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमौ निपातनं तदिदं सूर्यस्य स्तीतुम-हं कर्नास्ति ॥ २ ॥

### भाषार्थ

तीसरी इन्द्र और वृत्रामुर की कथा है इस को भी पुराणवालों ने ऐसा घर के लोटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध नापड़ी है देखों कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रामुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया तब सब देवता लोग बड़े भययुक्त होकर विष्णु के मगीप में गये और विष्णु ने उस के मारने का उपाय

बतलाया कि में समुद्र के केन में प्रविष्ट होऊंगा तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्रामुर के मारना वह मर नायगा। यह पागलों की सी बनाई हुई पुराण ग्रन्थों की कथा सब मि-ध्या हैं श्रेष्ठ लोगों को उचित है कि इन को कभी न माने देखे। सत्य ग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि (इन्द्रस्य नु०) यहां मूर्य का इन्द्र नाम है उस के किये हुए पराक्रमों को हम लोग कहते हैं। जो परमेश्वर्य होने का हेनु अर्थान् बड़ा तेनवारी है वह अपनी किरणों से वृत्र अर्थान् मेय को मारता है नव वह मरके पृथ्वित्ती में गिर पड़ता है तब अपने जलक्ष्य शरीर को सब प्रथिवी में केला देता है फिर उस से अनेक बड़ी र नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती हैं केसी व नदी हैं कि पर्वत अर्थान् मेथों से उत्पन्न होकर जल ही बहने के लिये होती हैं जिस समय इन्द्र मेथक्ष्य वृत्रामुर को मार के आकाश से पृथिवी में गिरा देता है तब वह पृथिवी में मो जाता है ॥ १ ॥ फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके पर्वत अर्थान् मेघमंडल का पुन: आश्रय लेता है जिस को सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है जैसे कोई लकड़ी को छील के मूक्ष कर देता है वैसे ही वह मेय को भी बिन्दु र कर के प्रथिवी में गिरादेता है और उस के शरीरक्ष जल सिमट र कर नदियों के हारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं कि नसे अपने बढ़ाई को गाय दोंड़ के मिलती हैं ॥ २ ॥

ग्रहंन वृत्रं वृत्रतरं व्यंसिमिन्हो वजेण महता व्धेनं । स्कन्धांसी- ' वृ कुलिशेनाविवकणाहिः शयत उपप्रक पृथिव्याः ॥३॥ अपादंहस्तो ग्रंपतन्यदिन्हमास्य वज्मधिसानौ जघान।वृष्णो विधः प्रतिमानं बु-भूषनपुरुत्रावृत्रो अंशयहवीस्तः ॥४॥ ऋ० मण्ड० १ सू० ३२।मं०५।९॥

### भाष्यम्

अहिरिति मेघनामसु पिठतम् निघं० अ० १ खं० १० । इन्द्रशत्रुरिन्द्रोस्य
. श्रमियता वा शातियता वा तस्मादिन्द्रशत्रुस्तत्को वृत्रो मेघ इति नैरुक्तास्त्वाच्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । वृत्रं जघ्निवानपववार तहुत्रो वृणोतेर्वा वर्षःतेर्वा वर्धतेर्वा यदव्णोत्तहृत्रस्य वृत्रत्वमिति विद्यायते यदवर्षत तहृत्रस्य वृत्र
स्वमिति विद्यायते यदवर्षत तहृत्रस्य वृत्रत्वमिति विद्यायते निरु० अ० २

खं० १९॥ (इन्द्रं) सुर्घ्यं: (वज्रेण) विद्युत्त किरणारुपेन (महता व०) तीकणतरेण ( रुत्रम् ) सेयम् ( रुत्रतरम् ) अत्यन्तक्षक्षवन्तम् ( रुपंसम् ) खिनस्कन्पके देत्रवनकालं यथाम्यात्तथा ( अहन् ) हतवान् ॥ ३॥ म ( अहिः )
मेघः (कुलिशेन ) वज्जेण (विवृक्णा ) खिनानि स्कन्धांमीव ( पृथिव्या
उपपृक ) यथा कस्यिनमनुष्य देनसिना खिन्नं मद्दुगं पृथिव्यां पतित तथैव
म नेचे।ऽपि । अश्वत । ख द्सि लुङ् लङ् लिट इति सामान्यकाले लङ्
पृथवां शय न इवेन्द्रोण पृथ्वीणापादहस्ता व्यस्ताभिनाङ्गकृतावृत्रो मेघा
भूषावश्यत् शयनं करे।वित ॥ ४॥ निचयती वृत्र इति मेघस्य नाम । इन्द्रः
शत्रुगंस्य म लद्रशत्रुगिन्द्रोस्य निवारकः । त्यष्टा मृथ्यं स्तस्यापत्यमस्रो मेघः । कुतः । मृथ्यं किण्यद्वारिव रमजलममुद्रायभदिन यत् कणीभृतं जलमुपरि
गच्छति तत्पुन मंतित्वा मेचस्यं भवित तस्यै ससुग इति संशात्वात् । पुन
ब नं पुर्यो उत्या पृसी निवात्यति । म ध भूमि प्रविश्वति नदीगंच्छति ।
तद्द्रा गमुद्रण्यनं कत्वा तिप्ति पुनर्षापरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्रः मू
रुप्ये किनवात्यववार नियाणि वान् । ख्वार्थी वृग्येति स्वीकरणीयः ।मेघस्य
प्रदृत्यस्य स्वत्रवार नियाणि वान् । ख्वार्थी वृग्यति स्वीकरणीयः ।मेघस्य
पर्वत्यस्व स्वत्रवार नियाणि वान् । ख्वार्थी वृग्यस्ति विश्वयम् ।

# भाषार्थ

जन मूर्य जम अन्यन्त गर्जित मेघ को छिन्न भिन्न करके पृथिवी में ऐसे गिरा देता है कि जैम बोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट र कर गिराना है तब वह वुन्त्रापुर में पृथिवी पर जिरा हुआ। मृतक के समान शयन करने वाला होजाता है ॥३॥ निवंड में सब का नया प्रश्न है। (इन्द्रशत्रुष्ण) हुत्र का शत्रु अर्थात् निवारक मूर्य्य है मूर्य्य का नाम लाए है उस का सन्तान मेघ है क्यों कि सूर्य्य की किरगीं के द्वारा जल कृता र हा कर छ। है। जाकर बहां मिल के मंघम्हप होनाता है। तथा मेघ का मृत्र नाम इसलिय है कि ( प्रत्रो नृ ग्रोतेः ) वह खांकार करने योग्य और प्रकाश का अवाय मा करने काला है।

अति उन्होन निर्वेशनानां काष्टांनां मध्ये निर्हितं द्वारीरम्। वृ-त्रस्य निष्य विचंशन्त्यायों दीर्घ तम् आद्यां प्रदिन्द्रदेशतुः ॥ ५ ॥ नास्मे १ विश्वत्र तंन्यतः निष्ये न यां मिह्मीकर द्वादिनी च ॥ इन्हेद्च यद्यं-युवात अहिद्यो नाप्रीभ्यों मुघ्या विजिग्यं ॥ ९ ॥ ऋ० मं० १ सू० २२ म० १० । १३ ॥

#### भाष्यम्

इत्याद्य एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति। वृत्रो ह वाऽइद्छे सर्व यावा ्र शिष्ठये। यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी स यदिद्**छ सर्व्व वृत्वा शिष्ठ**ो हरू ह् क्त्रोनामा । शा तिमन्द्रो जघानाम हतः पूतिः सर्वत एवाअपोभिष्रसुस्राव वर्षेत इवस्ययक्षममुद्रम्तस्मादुहैका आयो बोभत्सां चिक्रिरे ता उपय्यु पर्यात मुख्र-विरेऽत इमे दर्भास्ता हैता अनापूषिता आपोस्ति वाऽइतरासु म छ 🚉 🐬 यदेनाष्ट्रत्र:पूतिरिभिष्ठास्त्रवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यासपहस्त्यथ मेघ्यास रेवाद्भिः प्रोक्षतितस्माद्वा एताभ्यामुत्युनाति ॥५॥ श० कां० १ अ० १ 🗯 ३ करिंड० ४। ५॥ तिस्र एक देवता इति नैसक्ताः। अग्निः एथिवीस्थानो का सूर्वे-न्द्रोबान्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थान इति । निरु० अ० ९ खं० ॥४॥ (का छ-न्तीनाम्०) वृत्रस्य शरीरमाची दीर्घ तमश्चरन्ति । अत्रविनदशत्रुव् के कि भूमावशयत् । आ समन्ताच्छेते ॥५॥ (नास्मै विद्युत्०) वृत्रीण सायारू पान्ता विद्युत्तन्यतुष्रश्रास्मै सूर्यायेन्द्राय न सिषेध निषेद्धुं न शक्नोति अहिसे हा मूर्या झ द्वी परस्परं युयुषाते । यदा वृत्री वर्धते तदा मृर्ये प्रकाशं निवादः 🕒 🕕 यदामृय्य स्य तापरू असेना वर्धते तदा वृत्रां मेघं निवारयति परन्तु मधवा है: सूर्य स्तं कृषां मेघं विजिग्ये जितवाम् भवतिअन्ततोऽस्यैवविजयोशः िन मेघस्येति ॥८॥ (वृज्ञी ह वा इति०) स वृज्ञा इदं सर्वे विषयं वृत्वाऽऽवृत्य किएये शयनं करोति । तस्माद्वृशी नाम । तं वृशं मेधिमन्द्रः सूर्यो जधन हत-वान्। स इतः सन् एथिवीं प्राप्य सर्वतः काष्ठतृणादिभिः संयुक्तः पूलिदुं-र्गन्थी भवति । स पुराकाशस्यो भूत्वा सर्वतोऽपोशिसुस्राव तामां वर्षत्रं करोति । अयं हतो वृत्राः समुद्रं प्राप्य तन्नापि भयङ्करो भवति । 🐃 एव तज्ञस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्थं पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्रए विकी गता आपः मूर्यं द्वारेणोपय्यु पर्याश्तरित्रं पुष्नु विरे गच्छन्ति ततीसिक्डीन्त च । ताभ्य एवेमे दर्भाद्योषधिसमूहा जायन्ते । यौ वाय्विन्द्रौ सूर्य्यपनना-वन्तिरिक्षस्थानी सूर्यश्च द्युम्थाने अर्थात् प्रकाशस्यः । एवं सत्यशस्त्रं ए प रमोत्तमायामसङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्मवैवर्त्तादिनवीनग्रन्थेषुपुः जा-भासेष्वेता अभ्यथा कथा उक्ताम्ताः शिष्टैः कदाचिम्नैवाङ्गी कर्त्तव्या इति 👭

# भाषार्थ

अतिष्ठन्तीनाम् ) वृत्र के इस जलरूप शरीर से बड़ी २ नदियां उत्पन्न

होके अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं अभेर जितना जल तालाब वा कूप आदि में रह जाता है वह मानो प्रथिवी में शयन कर रहा है ॥५॥ (नास्मै०) अर्थात् वह वृत्र अपने वि-जुली और गर्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं जीत सकता इस प्रकार अलंकाररूप वर्णन से इन्द्र चौर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्धके समान करते हैं ऋथीत् जब मेध बढ़ता है तब तो वह मूर्यके प्रकाश को हराता है और जब मूर्य का ताप अर्थात् तेज बढ़ता है तब वह वृत्र नाम मेन को हटा देता है परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य्य ही का वि-जय होता है ॥६॥ (बुत्रो हवा ०) जब २ मेव वृद्धि को पात हो कर एथिवी श्रीर आकाश में विस्तृत होके फैलता है तब २ उस को सुर्ध्य हनन करके प्रथिवी में गिरा दिया करता हैं पश्चात् वह अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति. काष्ठ, तृरण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं २ दुर्गंध रूप भी हो जाता है फिर उसी मेव का जल समुद्र में जाता है तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालम पड़ने लगता है। इसी प्रकार बारंवार मेव ब र्षता रहता है ( उपर्ख्यूपर्यति ) अर्थात् मन स्थानों से जल उड़ न कर आकाश में बदता है वहां इकट्टा होकर फिर २ वर्षा किया करता है। उसी जल और पृथिवी के संयोग मे त्रोषध्यादि त्रानक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसी मेच की बृत्रासुर के नाम मे त्री-लते हैं । बायु अंगर मूर्य्य का नाम इन्द्र है, बायु अन्तरिक्त में और मूर्य्य प्रकाशस्थान में स्थित है इन्हीं वृत्रामुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है। कि जिस के अन्त में मेघ का पराजय और मुर्घ्य का विजय निःमंदेह होता है इस सत्य प्रत्यों की अलङ्का-ररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अरूपमुद्धि वाले लोगों ने बरावेंबर्स श्रीर श्री-मद्भागवतादि यन्थों में मिश्या कथा लिख रक्षी हैं उन को श्रेष्ठ पुरुष कभी न मानें ॥

### भाष्यम्

एवमेव नवीनेषु यन्थेषूक्ता अनेकविधा देवासुरसङ्क्षामकथा अन्यथैव मन्नित ता अपि बुद्धिमद्भिमंनुष्यैरितरैश्च नैव मन्तिष्याः । कुतः । तासामप्यखन्त्रारयोगात् । तद्यथा । देवासुराः संयक्ता आमन् । १ । श० कां० १३ अ० ३ ब्रा० ९ कं० १ ॥ असुरानिभिष्येम देवा असुरा असुरता स्थानेष्वस्ता स्थानेष्य इति वापि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति तेन तद्भन्तः । सोर्द्धेन्वानस्कान तरसुराणां सुरत्वमनोरसुरानस्कान तदसुराणामसुरत्वमिति विद्यान्यते ॥ निक्त० अ० ३ खं० ६ ॥ देवानामसुरत्वमेकत्वं प्रजावश्वं वा मबन्ववापि वासुरिति प्रजानामस्यत्यनर्थानस्ताश्वास्थामर्था असुरत्वमादिष्ठसम् ॥ निक्त० अ० १० खं० ३४ ॥ सोर्बष्ठ्यस्थांश्वशार प्रजाकामः । स

आत्मन्येव प्रजातिमधत्त स आस्येनैव देवानस्जत ते देवा दिवमभिपद्या-स्रज्यन्त तद्देवानां देखं यद्दिवमभिषद्यास्ज्यन्त तस्मै सस्जानाय दिवे-वास तद्वेव देवानां देवत्वां यद्स्मै सस्जानाय दिवेवास। अथ योयम-वाङ्प्राणः । तेनासुरानस्जत त इमामेव पृथिवीमभिपद्याजस्यन्त तस्मै ससुजानाय तम इवास । सोऽवेत्। पाण्मानं बाऽअसृक्षि यस्मै मे ससुजानाय तम इवाभृदिति तांस्तत एव पाष्मना विषयत्ते तत एव पराभवांस्तस्मादा-हुर्नैतद्स्ति यद्दैवासुरं यदिद्मग्वारूयाने त्वदुद्यत इतिहासे त्वत्ततो स्थेव तान् प्रजापतिः पाप्मना विध्यत्ते तत एव पराभवित्रिति 🖟 तस्मादेतद्विणाभयनू-कम्। न त्वां युयुत्से कतमञ्च नाहर्ना तेशिमत्रो मधयन् कश्च नास्ति। माये-त्साते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रं न नु पुरा युयुरस इति । स यदस्मै दे-वान्त्ससृजानाय दिवेवाम तदहरकुरुताथ यदस्मा असुरान्त्ससृजानाय तम इवास तार्थ रात्रिमकुमत ते अहोरात्रं । स ऐसत प्रजापतिः । श० कां० ११ अ० १ ब्रा० ६ कं० १ ८। ८। ८। १०। १२। १२। देवाप्रच वा असुराप्रच। उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दायमुपेयुः । श० कां० १ अ ० ७ ब्रा० ५ कं०२२ ॥ द्वया ह प्राजापत्या: । देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा अधुराः । यदेवेदमप्रतिरूपं वद्ति स एव स पाप्ना । श० कां० १४ अ० ३ ब्रा० ४ कं० १ । ४ । ऊर्गिति देवा मायेत्यसुराः । श० कां०२० अ०५ ब्रा० ६ कं०२० ॥ प्राणा देवा: । श० कां० ६ अ० २ ब्रा० ३ कं० १५ || प्राणी वा असुस्तस्येषा माया । श० कां०६ अ०६ ब्रा०४ वं० ६। (देवासुरा:०) देवा असुराष्ट्रच संयत्ता सम्बद्धा युद्धं कर्त्तुं तत्परा आसन् भवन्तीति शेषः । के ते देवासुरा इत्यन्नोच्यते ।विद्वार्थमो हि देवाः श० कां0३अ०७ ब्रा०६ कं०१० । हीति नि-क्षयेन विद्वांसी देवास्तद्विपरीता अविद्वांसीऽसुराः । ये देवास्ते विद्यावत्वा त्रकाशवन्तो भवन्ति। ये स्वविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्वाज् ज्ञानरहितानधः कारिको भवन्ति। एषामुभयेषां परस्परं युद्धमिव वर्त्तते । यमेव दैवासुरसङ्ग्रा-म:। द्वरां वा इदं न तृतीयमस्ति मत्यां चैवानृतां च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । इदमहमनृतात्मत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति । स वै स-त्यमेव बदेत्। एतदु वै देवा ब्रतां चरन्ति यत्मत्यां तस्मात्ते यशो यशोह भ-विति । य एवं विद्वान्त्सत्यां बदति मनी ह वै देवा मनुष्यस्य ।श०कां०१अ०१ ब्रा० १ कं**०४ । ५ । ७ । ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः** सत्यकारिणञ्च ते देवाः। ये चान्तवादिनीऽनृतकारिणीऽनृतमानिनश्च ते मनुष्या असुरा एव । तयीरिप

पः स्वरं विरोधी युद्धमिव भवत्येव मनुष्यस्य यन्मनस्तद्देवाः प्राणाः असुरा एव ोरपि विरोधो अवति । मनसा विश्वामबलेन प्राणानां नियहो अवति प्राणवलेन मनसञ्चेति युद्धमिव प्रवत्ते । प्रकाशाख्यात्सोर्देवान्मनः षष्ठानी-न्द्रि अयोश्वरोऽस्त्रतः। भतस्ते प्रकाशकारकाः। असोरन्धकाराख्यात्पृथिव्या-रसु न्यड अकर्नेन्द्रियाणि प्राणांश्वासुजत । एयोरपि प्रकाशायकाशसाधक-तसत्वानुरोधेन सङ्ग्रामवद्दन योर्वर्तमानमस्तीति विश्लेणम् (सोर्चच्छ्रायश्चचार) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येना निपरमाणुमयात् कारणात् सूर्यादीनप्रकाश-वही लोकान् मुख्यगुणकर्मभ्योणानस्जत ते देवा द्योतमाना दिवं प्रकाशं परमे । वरप्रीरितमभिषद्य प्रकाशादिव्यवहारानस्र उपनत । तदेव देवानां देवत्वं यत स्ति दिवि प्रकाशे रमन्ते । अधेत्वनन्तरमर्वाचीनो योगं प्राणी वायुः एधिव्यादिलोकश्चेश्वरेण सप्टस्तेनैवासुरानप्रकाशरहितानस्जत सप्टवानस्ति। ते ए थिवीमभिषद्यीषध्यादीन्वदार्थानसञ्चनत । ते सर्वे सकार्याः प्रकाशर-हिन्दाक्तगीस्तमः प्रकाशवतीरन्योन्यं विगेधीयुद्धांमञ्जप्रवर्त्त तस्मादिदमपि देशसरं युद्धमिति विक्रोयम् । तथैव पुगयात्मा मनुष्यो देवोस्ति । पापात्मा न्छ । एतयोरपि परस्परविष्ठद्वसावाद्युदुमिब प्रतिदिनं भवति तस्मा-देत ीरपि देवासुरमङ्ग्रामोस्तीति विक्रोयम् एबमेव दिनं देवो रात्रिरसुरः ए-तर्वे िप परस्परं युद्धमिव प्रवत्ते । त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमे-श्चः पुत्रा इव वर्त्तन्ते अत एव ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेताः सन्ति । तेषां मध्ये इसुराः प्राणादयो जयेष्ठाः सन्ति । वायोः पूर्वेतिपन्नतवातप्राणानां तनम-यत्त्राञ्च । तथैव जन्मतो मनुष्याः सर्वेऽविद्वांसो भवन्ति । पुनर्विद्वांसञ्च । तथी । वायोः सकाशाद्ग्नेरुत्पत्तिः प्रकृतेरिन्द्रियाणां च तस्मादसुरा ज्येष्ठाः देव 😘 कनिष्ठाः। एकत्र देवाः सूर्यादयो ज्येष्ठाः एण्डियादयोऽसुराः क्रनिष्ठाञ्च ते वर्षे प्रजापते: सकाशादुत्पन्नत्वात्तस्यापत्यानीव सन्तीति विश्वयम् । ए-वासचि परस्परं युद्धमिव प्रवर्त्तत इति ज्ञातव्यम् । ये प्राणपोषकाः स्वार्थमा-धनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते स्वयुराः ये च परोपकारकाः पर-दुःखनज्जना निष्कपटिनोधार्मिका मनुष्यास्ते देवाञ्च विक्रोयाः एतयोरपि प रम्यकं विरोधात्संग्राम इव भवति । इत्यादिप्रकारकं दैवासुरं युद्धमिति बो-४ 🔫 एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां ऋषकालङ्कारेणान्वितायां मः शास्त्रेषूकायां कथायां सत्यां ठयर्थपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्र-न्धे व या मिथ्यैव कथा विशिताः सन्ति विद्वद्भिर्नैवैताः कथाः कदाबिद्पि मत्या मन्तरया इति ॥

#### भाष्यम्

जो चौथी वेबामुर संमाम की कथा रूपकालंकार की है इस को भी विना जाने अमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है जैसे एक दैत्यों की सेना श्री कि जिन का शुक्राचार्य पुरोहित था और वे दिल्ला देश में रहते थे तथा दूसरी देवों की सेना थी कि जिन का राजा इन्द्र सेनापति अग्नि और पुरोहित बृहस्पति था उन देवों के विजय कराने के लिये भार्यावर्त के राजा भी जाया करते थे असुर लोग तप करके ब्रह्मा विष्णु म-हादेवादि से वर मांग लेते थे और उन के मारने के लिये विष्णु अवतार धारण करके एथिवी का भार उतारा करते थे यह सब पुरागों की गर्पे व्यर्थ जानकर छोड़ देना और सत्य ग्रंथों की कथा नो नीचे लिखते हैं उन का प्रहेगा करना सब को उचित है तद्यथा (देवासुगः संव) देव और अमुर अपने वाने में मजकर सब दिन युद्ध किया करते हैं तथा इन्द्र और वृत्रामुर की जो कथा ऊपर लिख आये सो भी देवामुरसंग्राम रूप जानो क्योंकि मुर्घ्य की कि-रण देवसंज्ञक और मेच के अवयव अर्घात बादल असुरसंज्ञक हैं उन का परस्पर युद्ध बर्गान पूर्व कर दिया है निधंदु आदि सत्य शास्त्रों में मूर्य्य देव और मेघ अमुर करके सिद्ध है इन सब वचनों का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संप्राम का स्वरूप यथावन जान लेवें जैसे जो लोग विद्वान सत्यवादी सत्यमानी और सत्यकर्म करने बाले हैं वे तो देव और जो अविद्वान मृंठ बोलने भूंठ मानने और मिध्याचार करने वाले हैं व असुर कहाते हैं उन का परम्पर नित्य विरोध होना यहाँ उन के युद्ध के समान है। इसी प्रकार मनुष्य का मन ऋौर ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते हैं उन में राजा मन भीर मेना इन्द्रिय हैं तथा सब प्राणों का नाम असुर है उन में राजा प्राण और अपानादि सेना है इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है मन के विज्ञान बढ़ने से प्राणों का जय और प्राणों के बढ़ने से मन का विजय होता है ( सोईं •) सु अर्थात् प्रकाश के परमागुआं से मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय उन के परस्पर संयोग तथा सूर्य मादि को ईश्वर रचता है भ्रोर ( असो० ) भ्रन्थकाररूप परमाणुत्रों से पांच क-ं मैन्द्रिय दश प्राण और पृथिवी आदि को रचता है जो कि प्रकाशरहित होनें से असुर कहाते हैं प्रकाश और अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इन के भी परस्पर संमाम होते 🕻 । तथा पुगयात्मा मनुष्य देव और पापात्मा दुष्टलोग अमुर कहाते हैं उन का भी प-रस्पर विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है तथा दिन का नाम देव ओर रात्रि का नाम असुर है इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है तथा शुक्लपद्ध का नाम देव श्रीर अध्यापन का नाम अमुर है तथा उत्तरायना की देवसंज्ञा और दक्षिणायन की अमुर

संज्ञा है इन सभों का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां र ऐसे लक्ष्मा घट सकें वहां र देवासुर संग्राम का रूपकालंकार जान लेना । ये सब देव और असुर प्राजापत्य अर्थात ईरवर के पुत्र के समान कहे जाते हैं और संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं इन में से जो र अपुर अर्थात प्राण आदि हैं वे ज्येष्ठ कहाते हैं क्योंकि वे पथम उत्पन्न हुए हैं तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी अविद्वान होते हैं तथा सूर्य्य ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान आदि पश्चान प्रकाश होने से किनिष्ठ बोले जाते हैं उन में से जो र मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पृष्ट करने वाल तथा क- पट छल आदि दोषों से युक्त हैं वे अमुर और जो लोग परोपकारी परदु:खमंजन तथा धर्मात्मा हैं वे देव कहाते हैं । इस सत्यविद्या के प्रकाश करने वाली कथा को प्रीतिपूर्वक भहणा करके सर्वत्र प्रचार करना और मिध्या कथाओं का मन कमें और वचन से त्याग कर देना सब को उचित हैं।

एबमेव कश्यपगयादितीर्थकथा अत्य ब्रह्मवैवर्त्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिशास्त्रेम्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति । तद्यथा-मरीचिपुत्रः कश्यपऋषिरामीत्तस्मै
गयोदश कन्या दक्षप्रजापतिना विवाहिविधानेन दत्ताः । तत्सङ्गमेन दितेदैत्या अदितेरादित्याः दनोदांनवाः एवमेव कद्वाः मर्पाः विनतायाः पक्रिणः तथाउन्थामां सकाशाद्धानरञ्ज्वक्षचामाद्य उत्पन्ना दत्याद्या अन्यकारमध्यः प्रमाण्युक्तिविद्याविरुद्धा असम्भवग्रस्ताः कथा उक्तास्ता अपि
मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम् ॥ तद्यथाः

स यत्कुमी नाम प्रजापितः प्रजा अमृजत यदमृजताकरोत्त-यदकरोत्तस्मात्कुमीः कद्यपो वै कुम्मीस्तस्मादाहुः मर्वा प्रजाःका-द्यप्य इति ॥ द्या० कां० ७ अ० ५ ब्रा० १ कं० ५ ॥

### भाष्यम्

(स यत्कूर्मः) परमेश्वरेगोदं सकता जगत कियते तस्मात्तस्य कूम्मे इति संद्या। कश्यपो वैकूर्म इत्यनेन परमेश्वरस्यैव कश्यप इति नामास्ति। तेनै-वेमाः सर्वाः पूजा उत्पादितास्तस्मात्मवां इमाः प्रजाः काश्यप्य इत्युष्यन्ते। कश्यपः कस्मात्पश्यको भावतीति निकत्तवा पश्यतीतिपश्यः सर्वाज्ञत्याः सकसां जगद्विजानाति म पश्यः पश्य एव निर्श्वमत्याऽतिमृष्टममपि वस्तु य वार्षे जानात्येवातः पश्यक इति। आद्यन्ताक्षर्विपर्ययाद्विते सेः सिंहः कतेरतकुं रित्यादिवत्कश्यप इति हयः इत्येतस्योपरि महाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति । अतः सुष्ठु विज्ञायते काश्यप्यः प्रजा इति ॥

#### भाषार्थ

जो पांचिं कश्वप और गया पुष्करतीर्धादि कथा लोगों ने बिगाड़ के प्रसिद्ध की हैं जैसे देखों कि मर्गाचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे उन को दक्तप्रजापित ने विवाहिबधान से तेरह कन्या दीं कि जिन से मब संमार की उत्पत्ति हुई अर्धात् दिति से दैत्य. भदिति से आदित्य. दनु से दानव, कहु से सर्प और विनता में पद्मी तथा औरों से बानर ऋच्छ घाम आदि पदार्ध भी उत्पन्न हुए, इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईम कन्या दीं इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध अनेक अमस्भव कथा लिख रक्सी हैं, उन को मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं देखिय यही कथा मत्य शाकों में किस प्रकार की उत्तम लिखी हैं। स यत्कुम्मीं ) प्रजा को उत्पन्न करने से कुम्में तथा अपपने ज्ञान से देखने के कारण उस परमेश्वर को कश्यप भी कहते हैं। (कश्यप) यह शब्द (परयक: ) इस शब्द के आधुनताच्चर विषय्य से बनता हैं। इस प्रकार की उत्तम कथा को समभा के उन मिष्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवें कि जिम से सब का कल्याण हो अब देखों गयादितीर्थों की कथाओं को ।।

प्राणी वै बलं तत्थाणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बे छ छ मत्यादो जीय इत्ये वेषा गायन्य प्रयातमं प्रतिष्ठिता ॥ मा हैया गयां स्तन्ने ॥ प्राणा वै गयास्तत्थाणां स्तने तिद्यद्वयां स्तने तस्माद् गायश्री नाम । श० कां० १४ अ० द ब्रा० १ कं० ६ । १ । तीर्थ मेव प्रायणीयो । तिरात्रस्तीर्थेन हि प्रस्नान्ति ॥ तीर्थ मेवीदयनीयो । तिरात्रस्तीर्थेन खुत्स्नान्ति ॥ श० कां० १२ अ०२ ब्रा० ५ कं० १ । ॥
गय इत्यपत्य नामसु पठितम् निर्घा० अ० ३ खं० ४ ॥ अहि छ सन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थे भ्य द्वति छान्दो ग्योपनि ० ॥ समानतीर्थे वासी । इत्यष्टा ध्याम्
रयाम् । अ० ४ पा० ४ स्० १०८ । मतीर्थ्यो ब्रह्मचारीत्युदाहरणम् । त्रयः
स्नातका भवन्ति । विद्याग्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकञ्चेति ॥ यो
विद्यां समाय्य व्रतमसमाय्य समावन्ते सव्रतस्नातक इत्यादि पारस्करगृद्धासूत्रे । नमस्तीर्थाय च ॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निष्क्रिणः । इति
सक्तयज्ञवैदसंहितायाम् ॥ अ०१६ । एवमेव गयायां न्नाहं कर्त्तव्यमित्यत्रोष्यते ।

नद्यथा--प्राण एव बलमिति विश्वायते बलमीजीयः । तत्रैव सत्यं प्राचेऽ-ध्वातमं प्रतिष्ठितं तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात् । गायत्रयित्र-साविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता तां गायत्रीं गयामाइ प्राणानां गयेति संना । प्राणा वै गया इत्युक्तत्वात् । तत्र गयायां त्राहुं कर्तव्यम् । अर्थात् गयारूयेषु प्राबेषु श्रद्धया समाधिविधानेन परमेश्वरप्राप्तावत्यन्तश्रद्धाना जीवा अनुति-च्हेयुरित्येकं गयात्राद्वविधानम् । गयान् प्राणान् त्रायते सा गायत्री इत्यभि-थीयते । एवमेव गृहस्यापत्यस्य प्रजायात्र गर्यति नामास्ति । अत्रापि सर्वैर्म-नुष्यैः त्रद्वातव्यम् । गहरूत्येषु त्रद्वावश्यं विधेया । मातुः पितुराचाय्यं स्या-तिथेशान्येषां मान्यानां च श्रद्धया सेवाकरणं गयात्राद्वमित्युच्यते । तथैव स्त्र-स्यापत्येषु प्रजायां चीत्तमशिक्षाकरगेत्व पकारे च ब्रह्वावश्यं सर्वैः कार्येति ! अश्र श्रद्धाकर शेन विद्याप्राप्त्या मोक्षारूयं निष्शुपदं सभ्यत इति निश्चीयते । अत्रैव भान्त्या विष्णुगयेति च पद्रयोरर्थविकानाभावात् । मगधदेशैकदेशे पाचाणस्योपरि शिल्पिद्वारा मन्ष्यपादि चिहुं कारियत्वा तस्यैव कैश्चित्स्वार्थ-साधनतत्परै सद्रम्भरै विं च्यापद्मिति नाम रक्षितम्, तस्य स्थलस्य गयेति च। तद् व्यथमेव । कुतः । विष्णुवदं मोक्षस्य नामास्ति प्राणगृहप्रजानां चातोऽ-त्रेयं तेषां भानितकांतिति बोध्यम् । अत्र प्रमाणम् ॥

र्दं विष्णुर्विचंत्रमे श्रेधा निर्दंधे पुदम् । समूदमस्य पारुंसुरे स्वाहां॥१॥यज्ञ अ०५ मं०१५॥ यदिदं किञ्च तिहित्रमते विष्णुख्या निधत्ते पदम् । श्रेधा भावाय पृथिव्यामन्तरिचं दिवीति शाकपूणिः, समारोहणे विष्णुपदं गयशिरमीत्यां ग्रीनाभः। समूदमस्य पांसुरेप्यायनेन्तरिक्षे पदं न दृश्यतं अपि वापमार्थे स्यात् समृदमस्य पांसुर इव पदं न दृश्यतहति पांसवः पादः सूयन्त हति वा पन्नाः श्रोरत हति वा पंसनीया भवन्तीति वा। निरु अ०१२ सं०१८॥

श्रास्यार्थं यथावदविदित्वा अमेगोयं कथा प्रचारिता । तद्यथा-विष्णुर्व्यापकः परमे-श्वरः सर्वजगत्कर्ता तस्य पूषिति नाम । अत्राह निरुक्तकारः ॥

पूषेत्यथ यिष्ठिणितो भवति तिष्ठिष्णुर्भवति विष्णुर्विद्यातेषां व्यक्षी-

तेर्बा तस्यैषा भवति । इदं विष्णुरित्युक् । निरु अ० १२ वं ० १७॥ ।

### भाष्यम्

वेवेष्टि विशितः प्रविष्टोहित चराचरं जगत् व्यक्त्तेव्याप्नोति वा स वि ष्युनि राकारत्वात्सर्वगत ईप्रवरोस्ति। एतद्र्थवाचिकेयमृक्। इदं मकलं जगत्त्रे -था त्रिप्रकारकं विचक्रमे विकान्तवान् । "क्रमु पाद्विक्षेपे" पादै: प्रकृतिपरमा-यवादिभिः स्वसामध्यां शैर्जगदिदं पदं प्राप्तव्यं सर्वा वस्तुनातं त्रिषु स्थानेषु ( निधत्ते ) निद्धे स्थापितवान् । अर्थात् यावद् गुरुत्वादियुक्तं प्रकाशरहितं तत्सर्वे जगत् पृथिव्याम् । यस्लघुत्वादियुक्तं वायुपरमागवादिकं तत्मर्वमन्तः रिश्ते। यश्च प्रकाशमयं सूर्याञ्चानेन्द्रियजीवादिकं चतत्मर्वे दिवि द्योतनात्मके प्रकाशनये । एवं त्रिविधं जगदी श्वरेण रचितमेषां मध्ये यत्समूढं मे। हेन सह वर्त्त मानं ज्ञानवर्जितं जहं तत्पांसुरे उन्तरिक्ते परमा गुनयं रिचतवान् । सर्वे छोकाः अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम् । तदिदमस्य पर-मेश्वरस्य धन्यवादाहं स्तोतव्यं कम्मांस्तीति ब्रेष्ट्यम् । अयमेवार्थः (यदि-दं किञ्च ) इत्यनेन यास्काचार्ये स वर्णितः। यदिदं किञ्चित्र गद्धतं ते त-रसर्वे विष्युर्धापक इंश्वरी विक्रमते रचितवान् । (त्रिधा निधन्ते पदं) त्रेधा भावाय त्रिप्रकारकस्य जगतो भवनाय तदुक्तं पूर्वमेव तस्मिन् विष्णुपदे मो-क्षारुये समारोहको समारे। दुमई गयशिरसीति प्राणानां प्रजानां च यदुन्तमा-इगं प्रकत्यात्मकं शिरी यथा अवति तथैवेशक स्यापि सामर्थं गर्शाशरः प्र-जाप्राजयोक्तपरिभागे वर्त्तते । यदीश्वरस्यानन्तं सामध्यं वर्त्तते । तस्मिन् गयशिरित विष्णुपदे होश्वरसामध्यें ऽस्तीति । कुतः । व्याप्यस्य सर्वस्य जग-सी व्यापके परमेश्वरे वर्त्त मानत्वात् । पांसुरेप्यायने अन्तरिक्वे पदं पदनीयं प रमाक्वारूयं यज्जगत्तवसुषा न दृश्यते। ये च पांसवः परमागुनङकाताः पाः दैस्तद्द्रक्ष्यांत्रीः सूयन्त उत्पद्यन्ते । अत एवमुत्पन्नाः सर्वे पदार्थाः दृश्या भू-ंत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते। इममर्थमविज्ञाय मिण्याकथाव्यवहारः परिष्ठ-, ताभारी: प्रचारित इति बोद्धव्यम् । तथैव वेदाद्युक्तरीत्या १८वे बानुष्ठितानि तीर्यान्यन्यान्येव सन्ति।यानि सर्वेदु:खेभ्यः पृथक्कत्वा जीवेभ्यः सर्वेसुखानि प्रापयन्ति तानि तीर्थानि मतानि। यानि च भान्तै रिवतपुर्तकेषु जलस्थल-नयानि तीर्घसंकान्य् कानि तानि वेदार्थाभिप्रेतानि नैव सन्तीति मन्तव्यम्।

तद्यथा -( तीर्धमेव प्राय०) यत्प्रायणीययज्ञस्वाङ्गमतिरात्राख्यं व्रतं समा-प्य स्नानं क्रियते तदेव तीर्थमिति वेद्यम् । येषु तीर्थेषु मनुष्याः प्रस्नाय शु-ह्वा भवन्ति। तथैव यदुद्यनीयाख्यं यज्ञसम्बन्धि सर्वोपकारकं कर्म समाप्य स्नान्ति । तदेव दुःखसमुद्रात्तारकत्वात्तीर्थमिति मन्तव्यम् । एवमेव (अद्विश्च-सन्०) मनुष्यः सर्वाणि भूतान्यहिंसन् सर्वे भू तैर्वेरमकुर्वाणः सन् वते त । पर-न्तु तीर्थेभ्यो वेदादिसत्यशास्त्रविहितेभ्याज्यत्राहिंसा धर्मा मन्तव्यः । तद्य-था---यत्र यत्रापराधिनामुपरि हिंसनं विहितं तत्तु कर्त्तं व्यमेव। ये पाखिरहनी वेदसत्यधर्मानुष्ठानशत्रवश्चोरादयश्च तेतु यथापराधं हिंसनीया एव अका वेदादिस-त्यशास्त्राणां तीर्थसंज्ञास्ति।तेषामध्ययनाध्यापनेनतदुक्तधर्मकर्मविज्ञानानुष्ठाः नेन च दुः खसमुद्रात्तरन्त्ये व तेषु सम्यक् स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः।।तथैव समानतीर्थेवासीत्यनेन समानो द्वयोर्विद्यार्थिनोरेक आचार्य्यः समानमेकशा-साध्ययमञ्चानाचार्धशास्त्रायोस्तीर्थ संज्ञास्ति मातापिन्यतिथीमांसन्यक् सेवनेनसुशिक्षया विद्यापाप्त्या दुः खसमुद्रान्मनुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीर्घा-नि दुः खात्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्नात्वा मनु खैः शुद्धिः सम्पा-दनीयेति नाय:स्ना०)नाय एव तीर्थेषु कतस्नाना शुद्धा भवन्ति। तद्यथा -यः मुनियमेन पूर्णा विद्यां पठति स ब्रह्मचर्यात्रममसमाप्यापिविद्यातीर्थे स्नाति स शुद्धो भवति । यस्तु खलु द्वितीय : । यःपूर्वोक्तं ब्रस्मचर्यां सुनियमाचर-केन समाप्य विद्यामसमाप्य समावत्तंते स व्रतस्नातको भवति । यश्च सुनि-यमेन ब्रह्म बर्ग्यात्रमं समाप्य वेद्शास्त्रादिविद्या च समावर्त्त सोऽप्यस्मि-मुत्तमतीर्थे सम्यक् स्नात्या यथावच्छुद्वात्मा शुद्धान्तः करणः सत्यधर्माचारी परमविद्वान् सर्वोपकारको भवतीति विज्ञातव्यम्। ( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषु पूर्वाक्तेषु भवः स तीर्थास्तस्मै तीर्थाय परमेश्वराय नमी-ऽस्तु।ये विद्वांस्स्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्यभाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रवरन्ति ठयव-इरन्ति।ये च पूर्वोक्तत्रसम्बर्धासेविना रुद्रा महाबलाः(सकाहस्ताः)विद्याविज्ञाने इस्ती येषां ते निषङ्गिणः) निषङ्गः संशयच्छेदक उपदेशाख्यः खङ्गो येषां ते सत्यो-पदेष्ठारः।तं त्वीपनिषदं पुरुषः एच्छामीति ब्रास्मबवाक्यात्। उपनिषत्यु भवं पृतिपाद्यं विश्वापनीयं परमेश्वरमाहुः। अत एवोक्तस्तीर्थ्यं इति । सर्वेषा तारकाणां तीर्थानामात्मकत्वात् परमतीर्थाक्यो धर्मात्मना स्वभक्ताना सद्य-स्तारकत्वात्परमेश्वर एवास्ति एतेनैतानि तीर्थानि व्याख्यातानि (पृथ्नः) यैस्त-

रन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न अवन्ति। अन्नोच्यते । नैव जलंश्यलं च तारकं कदाचिद्भवितुमहति तत्र सामध्यीभावात् करणकारकञ्जु-रपत्त्यभावाच ॥ जलस्थलादीनि नौकादिभिर्यानैः पद्भ्यां बाहुभ्यां च जना-स्तरनित । तानि च कर्मकारकान्वितानि भवन्ति करणकारकान्वितानि तु नौकादीनि । यदि पद्भ्यां गमनं बाहुबलं न कुट्यांन्न च नौकादिषु तिष्ठेत-क्षीवण्यं तत्र मनुष्यो मज्जिन्मइद्दुःसं च प्राप्नुयात् । तस्माद्वेदानुयायिना-माय्याणां मते काशीप्रयागपुष्करगङ्गायमुनादिनदीनां सागराणां च नैव तीर्थसंज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहितैसदरम्भरैः सम्प्रदायस्पैर्जीवि-काथीनैर्वेदमार्गविरोधिपिरल्पक्त जीविकार्थं स्वकीयरचितग्रन्थेषु तीर्घसंका प्रमिद्धीकृतानि सन्तीति । ननु-(इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वतीति गङ्गादिनदी नां वेदेषु प्रतिपादनं रूतमस्ति त्वया कथं न मन्यते । अत्रोच्यते । मन्यते तु मया तासां नदीसंक्रीति ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति । ताभ्यो यथायीयं जल-शुद्धघादिगुगैर्यावानुपकारी भवति तावत्तासां मान्यं करोमि । न च पापना-शकत्वं दुःखात्तारकत्वं च । कुतः । जलस्यलादीनां तत्सामध्याभावात्। इदं सामध्ये तु पूर्वोक्तेष्वेष तीर्थेषु गम्यते नान्यजीति। अन्यच । इडापि-क्रलासुषुम्णाकूम्मनाञ्चादीनां गङ्गादिसंज्ञास्तीति । तासां योगसमाधौ पर-मेश्वरस्पग्रहणात् । तस्यच्यानं दुःखनाशकं मुक्तिपूदं च भवत्येव । तासामि-इादीनां चारणासिध्यर्थं चित्तस्य स्थिरीकरणार्थं स्वीकरणम तीति तम्र ग्रइ-णात्। एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेशवरस्यानुवर्त्तनात्। एवमेव। (सितासिते युक्त सङ्गये तत्राष्ट्रतासी दिवमुत्पतन्ति ) एतेन परिशिष्टवचनेन केचिद् गङ्गा यमुनयोर्घहणं कुर्वन्ति सङ्गणे इति पदेन गङ्गायमुनयाः संयोगस्य प्रयाग-तीर्थमिति संज्ञां कुर्वन्ति । तक सङ्गच्छते । कुतः नैव तत्राष्ट्रत्य स्नारां कृत्वा दिवं द्योतनात्मकं परमेशवरं सूर्य्यलोकं वीत्पतन्ति गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छन्त्यतः अत्रापि सितशब्देनेहाया असितशब्देन पिङ्गलायाभ्य ग्रहणम्। यत्र तु खल्वेतयोर्नाङ्योः सुषुम्णायां समागमी मेलनं भवति तत्र कतस्मानाः परमयोगिनो दिवं परमेश्वरं प्रकाश मयं मोक्षारूयं सत्यविज्ञानं चोत्यतन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्नुबन्ति । अती उनपोरेवात्र ग्रह्मां न म तयोः ॥ अत्र पूमाणम् । (सितासितमिति वर्णनाम्। तत्पृतिषेधोऽसितम्)। निरु० अ० ९ खं०२ ॥ सितं शुक्लवर्णमसितं तस्य निषेषः। तयोः पुकाशान्धकारयोः सूर्वादिपृथिवयादिपदार्थयोय त्रेश्वरसाम्ध्ये समागमीस्ति तत्र कतरमामास्तद्विशानवन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येष ॥

## भाषार्थ

करी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रक्ता है लोगों ने गगध देश में एक स्थान है वहां फलगु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का चिन्ह बनाके उस का विष्णापद नाम रखदिया है और यह बात प्रसिद्ध करदी है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। जो लोग आख के अधे गांठ के पूरे उन के जाल में जा फंसते हैं उन को गयावाले उलटे उस्तरे से खूब मृंड़ते हैं इत्यादि प्रमाद से उन के धन का नारा कराते हैं वह परधनहरण पेटपालक ठगें। की लीला केवल भूंठही की गठरी है। जैसा कि सत्य शास्त्रों में लिखी हुई आगे की कथा देखने से सब को प्रकट होजावेगा । ( प्राण एव बलं ) इन वचनों का प्रभिषाय यह है कि अत्यंत श्रद्धा से गयासंज्ञक प्राण त्रादि में परमेश्वर की उपासना करने से जीन की मुक्ति होजाती है। प्राण में बल श्रीर सत्य प्रतिष्ठित है क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है श्रीर उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री मंत्र है कि जिसको गया कहते हैं किसलिय कि उस का अर्थ जान के श्रद्धामाहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुखों से छूटकर मुक्ति को माप्त हो जाता है। तथा प्राण का भी नाम गया है उस को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भाकि के प्रताप से पितर अर्थात् ज्ञानीं लोग सब दुःखो से राहित होकर मुक्त हो जाते हैं क्योंकि परमेशवर प्राणों की रद्या करने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम गायत्री श्रीर गायत्री का नाम गया है तथा निवंदु में घर संतान श्रीर धना इन तीनों का नाम भी गया है मनुष्यों की इन में भारपन्त श्रद्धा करनी चाहिये इसी प्रकार माता पिता श्राचार्य और अतिथि की सेवा तथा सब के उपकार श्रीर उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो अत्यंत श्रद्धा करनी है उस का नाम गयाश्राद्ध है। तथा अपने संतानी को मुशिद्या से विद्या देना और उन के पालन में अत्यंत भीति करनी इस का नाम भी गयाश्राद्ध है। तथा धर्म से प्रजा का पालन मुख की उन्नतिबिधा का प्रचार श्रष्टों की रद्धा दुष्टों को दगड़ देना और सत्य की उन्नति न्यादि धर्म के काम करना ये सब मिलकर भथवा प्रयक् २ भी गयाश्राद्ध कहाते हैं। इस भन्यंत श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन न पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्तवी है उस को कभी न मानना और जो वहां पाषाण 🗸 के जपर मनुष्य के पग का चिन्ह बना कर उस का नाम विष्णुपद रक्खा है सो सब मृल से ही मिथ्या है क्योंकि व्यापक परमेश्वर जो सब जगत् का करने वाला है, उसी का नाम विष्णु है देखी यहां निरुक्तकार ने कहा है कि (पूषेत्यव ) विष्लृ मातु का अर्थ स्थापक होने अर्थात् सम चराचर जगत् में मविद्य रहना बा

जगत् को अपने में स्थापन करलेने का है इसालिये निराकार ईश्वर का नाम विष्णु है ( क्रमुपादविद्येषे ) यह धातु दूसरी वस्तु को पर्गो से द्वाना वा स्थापन करना इस अर्थ को बतलाता है इस का अमिप्राय यह है कि भगवान अपने पाद अर्थात् प्रकृति परमाणु आदि सामर्थ्य के अंशों से सब जगत् की तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा है अर्थात् भारसहित और प्रकाशरहित जगत् को एथियी में परमागु आदि मूच्म द्रव्यां को अन्तरित्त में तथा प्रकाशमान सुर्स्य और ज्ञानेन्द्रिय आदि को प्रकाश में इस रीति से तीन प्रकार के जगत् को इश्वर ने रचा है फिर इन्हीं तीन भेदों में एक मूढ़ अर्थात् शानरहित नो जढ़ जगत है वह अन्तरित्त अर्थात् पोल के बीच में स्थित है सो यह केंद्रल परमेश्वर हीकी महिमा है कि जिसने ऐसे २ श्रद्धत पदार्थ रच के सब को धारण कर रक्खा है ( यदिदं व्विच० ) इस बिच्युपद के विषय में यास्क्रमुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान किया है कि यह सब जगत् मर्बव्यापक परमेश्वर ने बना कर (त्रिधा०) इस में तीन प्रकार की रचना दिखलाई है जिस से मोद्यपद को प्राप्त होते हैं वह समारोहण कहाता है। सो विष्णापद गयशिर अर्थान प्राणों के परे है उस की मनुष्यलोग प्राण में स्थिर होके शाए। से प्रिय अन्तर्यामा परमेश्वर को प्राप्त होते हैं अन्य मार्ग से नहीं क्यों-कि प्राया का भी प्राया और जीवारमा में ज्याप्त जी परमेश्वर है उससे दूर जीव बा जीव से दूर वह कभी नहीं हो सकता उसमें से सूदम जो जगत का भाव है सो आंख से दीसने योग्य नहीं हो सकता किन्तु जब कोई पदार्थ परमागुन्धों के संयोग से स्थूल हो जाता है तभी वह नेत्रों से देखने में आता है। यह दोनों प्रकार का जगत् जिस के बीच में ठहर रहा है और जो उस में परिपूर्ण हो रहा है ऐसे परमात्मा को विष्णुपद कहते हैं । इस सत्य अर्थ को न जान के अविद्वान् लोगों ने पाषाए। पर जो मनुष्य के पगका चिन्ह बना कर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है सो सत्र मिध्या बाते हैं। तथा तीर्थ शब्द का अर्थ अन्यथा जान के अज्ञानियों ने जगत के लूटने और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये मिथ्याचार कर रक्खा है सी ठीक नहीं। क्योंकि जो २ वेदादि शास्त परिपादित तं र्घ हैं। वे सब नीचे लिखे जाते हैं। देखो तीर्थ नाम उन का है कि जिन से ु भीव दुःखरूप समृद्र को तरके मुख को प्राप्त हीं श्रर्थात् जो २ वेदादि शास्त्रपतिपादित ्षीर्थ हैं तथा जिन का आय्यों ने अनुष्ठाम किया है जोकि जीवों को दुःखों से छुड़ा के उन के मुखों के माधन हैं जनहीं को तौथे कहते हैं। वेदोक्त लीथ ये हैं।तौथेमेव प्राय०) आमिहोत्र से लेके अरवमेश्वपर्यन्त किसी यश्च की समाप्ति ६२के जो स्नान किया जाता पै विजस को तीर्थ कहते हैं | क्योंकि उस कर्म से वायु और वृ.ष्टिगल की शुद्धिहारा सब मनुष्यों को मुख प्राप्त होता है इस कारण उन कमें। के करन बाले मनुष्यों को भी

सुख भीर शुद्धि प्राप्त होती है तथा ( अहि असन् ) सब मनुष्यों को इस तीर्थ का सेवन करना उचित है कि अपने मनसे वैरभाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवृत्त होना और किसी संसारी व्यवहार के वर्तावों में दुःख न देना । परन्तु ( अन्यत्र तीर्थेभ्यः ) जो २ व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं उन के करने में दग्ड का होना अवश्य है अर्थात् जो २ मनुष्य अपराधी पाखराडी अर्थात् वेदशास्त्रोक्त धर्मा-नुष्ठान के शत्र अपने मुख में प्रवृत्त और परपीड़ा में प्रवर्त्तमान हैं वे सदैव दएड पाने के योग्य हैं । इस से वेदादि सत्य शास्त्रों का नाम तीर्थ है कि जिनके पढ़ने पढ़ाने श्रीर उन में कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग दुःखंसागर को तरके मुखों को प्राप्त होते हैं। (समानतीर्थे ) इस मूत्र का श्राभिपाय यह है कि वेदादिशास्त्रों को पढ़ाने वाला नो आचार्य्य है उस का वेदादि शास्त्रों तथा माता पिता और आतिथि का भी नाम तीर्थ है क्योंकि सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार होजाता है इस से इन का भी तीर्थ नाम हैं। (त्रय: स्नातका०) इन तीर्थों में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं एक तो वह कि जो उत्तम नियमों से वेदिविद्या को पढ़ के ब्रह्मचर्य को विना समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना पूरा करके ज्ञानरूपी तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। दूसरा जो कि पचीस तीस छत्तीम नवालीस अथवा अड्वालीस वर्ष पर्ध्यन्त नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य्य को समाप्त करके और विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है वह त्रतस्नातक अर्थात् उस ब्रह्मचर्य्यतीर्थ में स्नान करके शुद्ध होजाता है और तीसरा यह है कि नियम से ब्रह्मचर्याश्रम तथा वेदादिशास्त्रविद्या को समाप्त कर के समावत्तीन अर्थात् उसीके फलरूपी उत्तम तीर्थ में भले प्रकार स्नान करंक यथायोग्य षाबित्र देह शुद्धत्रमन्तः करणा श्रेष्ठविद्या बल और परापेकार की प्राप्त होता है। (नमस्तीर्थ्याय) उक्त तीर्थों से प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीर्थ ही है उस तीर्थ को हमारा नमस्कार है जो विद्वान् लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना और सत्यकथनरूप तीर्थों का प्रचार करते हैं तथा जो चवालीस वर्ष पर्स्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम सेवन करते हैं वे बड़े बल वाले है। कर रुद्र कहाते हैं। ( स्रकाहस्ता० ) जिन के स्रका अर्थात् विज्ञानरूप हस्त तथा निषंग संशय को काटने वाली उपदेशरूप तलवार है वे सत्य के उपदेशक भी रुद्र कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुन्या उपदेश करने योग्य जो परमेशवर है उस की परम-तीर्थ कहते हैं क्योंकि उसी की कृपा और प्राप्ति से जीव सब दुःखों से तर जाते हैं। (प्रश्न) ाजनसे मनुष्य लाग तर जाते हैं अर्थात् जल और स्थानविरोप ने क्या तीर्थ नहीं हो सकते ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि उन में तार्ने का सामध्ये ही नहीं और तीर्थ शब्द करणकारकयुक्त

लिये जाता है । जो जल वा स्थानविशेष श्राधिकरण वा कर्मकारक होते हैं उन में नाव त्र्यादि अथवा हाथ अभेर पग से तरते हैं इससे जल वा स्थल तारने वाले कभी नहीं हो सकते । किसलिये कि जो जल में हाथ वा पग न चलावें वा नौका आदि पर न बैठें तो कभी नहीं तर सकते इस युक्ति से काशी,प्रयाग, गंगा,यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते इस कारण से सत्यशास्त्रोक्त जो तीर्थ हैं उन्हीं को मानना चाहिये जल श्रीर स्थान विशेष को नहीं । ( प्रश्न ) ( इमं मे गक्ते ॰ ) यह मंत्र गंगा आदि नदियों को तीर्थ विधान करनेवाला है फिर इन को ठीर्थ क्यों नहीं मानते (उत्तर) हम लोग उन को नदी मानते हैं परन्तु पाप लुड़ाना ऋौर दु:खों से तारना यह उन का सामर्थ्य तो केवल पूर्वोक्त तीर्थी में ही है। तथा इस मंत्र में गंगा आदि नाम इड़ा पिंगला सुपुम्णा कुर्म और जाठरानि की नाडियों के हैं उन में योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य लोग सब दु:खों से तर जाते हैं क्योंकि उपासना नाडियों ही के द्वारा घारण करनी होती है इस हेतु में इस मंत्र में उन की गणना की है इसलिये उक्त नामों से नाडियों का ही प्रहण करना योग्य है। (सितासिते०) सित इड़ा और असित पिं-गला ये दोनों जहां मिली हैं उस को सुपुम्ला कहते हैं उस में योगाभ्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं फिर शुद्धरूप परमेश्वर को प्राप्त हो के सदा आनन्द में रहते हैं । इस में निरुक्तकार का भी प्रमाण है कि सित और असित शब्द शुक्ल श्रीर कृप्ए। अर्थ के वाची हैं इस अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अर्थ करके लोगों नेनदी श्रादियों का तीर्थ नाम से ग्रहण कर लिया है।।

तथैव यत्तन्त्रपुराणादिग्रन्थेषु मूर्त्तिपूजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति तदिष मिध्यैवास्तीति वेद्यम् । कृतः । वेदादिषु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विधाना-भावात् । तत्र तु प्रत्युत निषेधी वरीवृत्यते । तद्यथा --

न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नामं महत्त्रवर्शः । हिर्ण्यगर्भ इत्येष मा माहि असीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥ १ ॥ यजुः०अ० ३२मं०३॥

#### भाष्यम्

यस्य पूर्वास्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य ( महद्यशः ) य-

स्यान्नापालनारूणं महाकी तिं करं धर्मं सत्यभाषणादि कर्त्तुमहं कर्माचरखं नामस्मरणमस्ति (हिरययगर्भः •) यो हिरययानां सूर्यादीनां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानम् । यस्य सर्वेमंनु धर्मामाहि असी दित्येषा प्रार्थना कार्या। (यस्मानः ) यो यतः कारणाण वेष करयचित्रकाशात्कदाचिदुत्पको नैव कदाचि छरीरधारणं करोति । नैव तस्य प्रतिमाऽर्थात् प्रतिनिधिः प्रतिकृतिः प्रतिमानं तोलनसाधगं परिमाणं मूर्यादिकरूपनं किञ्चिद्प्यस्ति परमेश्वर-स्यानु पर्मयत्वादमूर्तत्वादपरिमेयस्वानिनराकारत्वात्मवंत्राभिष्ठ्याप्रस्वाच । इन्यनेन प्रमाखेन मूर्त्तिपूजनिषेधः ॥

स्ति पर्यमाच्छुकमं कायमं खणमं स्ना विर १ शुड मपोपिष दम् । क-विर्म नीषी परिभूः स्वयम्भू र्यीधातध्यतो ऽर्थान् व्यवधाच्छा इवती भ्यः समोभ्यः॥२॥ प० अ०४० म०८॥

#### भाष्यम्

यः कविः सर्वतः मनीषी सर्वसाक्षी । वरिभूः सर्वीपरिविराजमानः । स्वयम्बूरनादिस्वरूपः परनेश्वरः शास्त्रीभ्यो नित्याभ्य समाभ्यः प्रजाभ्यो वेदद्वाराऽस्त्रयांमितया च याथात्रयतो। वांत्र् वयद्भात् विहितवानस्ति स पर्यागारसर्वत्यापको स्ति । यत् (शुक्रम् ) वीर्यावत्तमम् (भकायम् ) कृतिः जन्मधारणरिहतम् भव्रणम् ) केदमेदरिहतम् (भक्ताविरम् ) नाद्दीवन्यनादिः विरहम् (शुद्धम् ) निर्दोषम् (भपापविद्वम् ) पापारप्रथम्भूतं यदीदृशतक्षणं व्रद्धा सर्वत्यामनीयनिति मन्यभ्यम् । इत्यनेनापि शरीरजन्ममरखरिहत ई- श्वरः प्रतिपाद्यते तस्माद्यं नैव केनापि मूर्त्तिपूजने योजयितुं शक्य इति। प्रजः । वेदेषु प्रतिनाद्यवदेषित न वा। चत्ररम् अस्ति। प्र०० पुनः किमधीऽयं निषेधः । उ० नैव प्रतिमार्थन मूर्त्तयो युद्धन्ते किं तिर्हे परिमाणार्था यद्यन्ते अत्रा प्रमाणानि—

संबत्सरस्यं प्रतिमां यां त्वा राज्युपास्मेहे। सा न आयुष्मतीं प्रजां रापस्पोषेण संस्कृत ॥ ३ ॥ श्रथवं० कां० ३ व० १० मं० ३। महक्तीनां प्रतिमा ना दश च सहस्राण्यष्टी च शतानि भवन्त्येता-वन्तो हि संवत्सरस्य मुहुक्तीः॥ श०कां० १०।प्र०३ ब्रा०२ कं० २०। पद्याचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेश ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् र्थ पासते ॥१॥ सामबेदीयतवलकारोपनिषदि । खं०१ मं०४ ॥

## भाष्यम्

इरयादिमन्त्रापञ्चकमूर्यादिनिषेधकमिति बोध्यम् । विद्वांमः संवतमर-स्य यां प्रतिमां परिमाणमुपासते वयमपि त्वां तामेवोपास्महे । अर्थाद्याः संवत्तरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो भवन्ति । यत एताभिरेव संवत्मरः परिमीयते तस्मादेतासां प्रतिमासंक्षेति । यथा सेटां राजिनीं ऽस्माकं रायस्योः वेण धनपुष्टिभ्यामायुष्मतीं प्रजां मस्त सम्यक् सजेत् । तथैव सर्वेभन्यौरनु-ष्टे यमिति । (मुहूर्ता) तथा ये संवत्सरस्य दशसहस्त्रागयण्टौशताणि घटिका-ह्यात्मका मुहूत्ती: मन्ति तेऽपि प्रतिमाशबदार्था विक्रेया: । (यहाबा०) यद-संस्कृतवागया अविषयं येन वाणी विदितास्ति तद् ब्रस्त । हे मनुष्य । तबं विद्वि यत इदं प्रत्यक्षं जगद्स्ति नैवैतद् ब्रक्तास्ति । किन्तु विद्वांसी यन्त्रिरा-कारं सर्वेठयापकमजं सर्वेनियन्तृ सचिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मीपासते त्वयापि तदेवीपासनीयां नेतरदिति । प्र0-किञ्च भीः मनुस्मृती प्रतिसानां च भेदकः । दैवतान्य भिगुष्केत् । देवता अभ्यर्षनं चैव । देवतानां च कुरसनम् । देवतायः तमामि य । देवतानां छायोल्सङ्घननियेधः । प्रदक्षिणानि कुर्वीतः । देवज्ञा-स्मणसकिथी । देवतागारमेदकाम्// उक्तानामेतेषां वचनानां का यनिहिति । उ०-अत्र प्रतिमाशब्देन रिककामाष्येटकादीनि तीलनसाधनानि गृद्धानते । तद्यथा-तुलानानं व्रतीमानं सर्वे च स्यात्सुलिकतम् ॥ मन्०अ०८श्लोकः ४०३ । मनुक्तरीत्यैव प्रतिमाप्रतीमानशब्दयोरेकार्थत्वात्तीलनमाधनानि गृश्चानत इति बोध्यम् । अत एव प्रतिमानामधिकन्यूनकारियो दगडो देश इत्यु-कः । विद्वांसी देवास्ते यजाधीयतेऽध्यापयन्ति निवसन्ति च तानिस्थानानि दैवतानीत्युच्यते । देवा एव देवतास्तेषामिमानि स्थानानि दैवतानि देवता-यतनानि च सन्तीति बोध्यम् । विद्वामेवाभ्यर्थनं सत्करणं कर्त्तव्यमिति । नैवैतेषां केनचिद्पि निन्दाछायोल्लङ्घनं स्थानविनाशञ्च कर्त्तव्यः । किन्तु सबैरितेषां सामीप्यगमनं न्याबप्रापणं दक्षिवणार्श्वे स्थापनां स्त्रेषां वामपार्श्वे स्थितिय कार्येति । एवमेव यत्र यत्रान्यनापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिश-ब्दाः सन्तितता तन्नैवनयां विज्ञेयाः। ग्रन्थभूयस्त्वभिया नात्र ते लेखितं शक्या इति । एकावतीय मूर्शियूजनकवठीतिलकपारणादिनिषेधा बोध्याः ॥

## भाषार्थ

अब इस के अभि जो नवीन कल्पित मनत्र और पुराण प्रनथ हैं उन में पत्थर श्रादि की मूर्ति पूजा तथा नाना प्रकार के नाम स्मरण श्रर्थात राम २ कृष्ण २ काष्ठा-दि माला तिलक इत्यादि का विधान करके उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन मान रक्खे हैं य सब बातें भी मिष्टया ही जाननी चाहियें । क्योंके वेदा-दि सत्यप्रनथों में इन बातों का कहीं चिन्ह भी नहीं पाया जाता है किन्तु उन का नि-षेध ही किया है। जैसे (न तस्य०) (पूर्ण) जो किसी प्रकार से कम नहीं (अज) जो जन्म नहीं लेता श्रीर ( निराकार ) जिस की किसी प्रकार की मूर्ति नहीं इत्यादि लच्गा युक्त जो परमेश्वर है जिसकी आज्ञा का ठीक २ पालन और उत्तमकीर्तियों के हेतु जो मत्यभाषासादि कमे हैं उन का करना ही जिस का नामस्मरस कहाता है। (हि-रगयगर्भ० ) जो परमेश्वर तेजवाले मुर्थ्यादि लोकों की उत्पत्ति का कारण है जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि (मामाहिश्वमी०) हे परमात्मन् ! इम लोगों की सब प्रकार में रहा की निये । कोई कहे कि निराकार, सर्वव्यापक, परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिय तो उत्तर यह है कि ( यस्मान्न० ) अर्थात् जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग में कभी न उत्पन्न हुआ न होता और न होगा और न वह कभी शरीर धारण वारके वालक जवान और वृद्ध होता है। ( नतस्य० )(उस परमेश्वर का प्रतिमा अर्थात् नाप का साधन तथा प्रतिविम्ब वा सहश अर्थात् जिस को तसवीर क-हते हैं सो किसी प्रकार नहीं है नपोंकि वह मुर्तिरहितं, अनन्त, सीमारहित भौर सब / में व्यापक है इस से निराइतर की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये। कदाचित कोई शक्का करे कि शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है तो यह बात समभाना चाहिये कि जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा और फिर वह वृद्ध होकर मर जा-यगा तत्र किम की पूजा करेंगे इस प्रकार मूर्तिप्तन का निषेध वेद से मिद्ध हो गया। तथा ( स पर्ध्यगाच्छू० ) जो परमध्य ( कविः ) सब का जानने वाला ( मनीपी ) मब के मन का मार्ची ( परिभूः ) सब के ऊपर विराजमान और ( स्वयंभूः ) स्रादिस्वरूप है जो अपनी अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप में और वेद के द्वारा सब व्यवहारी का उपदेश किया करता है। (स पर्य्यगान ) सो सब में व्यापक ( शुक्रम् ) अत्यन्त पराक्रम वाला ( अकार्य ) सब प्रकार के शरीर से रहित ( अव्वयं ) कटना और सव रोगों से रहित ( अस्नाविरं ) नाडी आदि के बन्धन से प्रथक ( शुद्धं ) सब दोषों से अलग और ( अपापिवद्धं ) सब पापों से न्यारा इत्यादि लत्त्रगायुक्त परमात्मा है वही

सब को उपासना के योग्य है ऐसा ही सब की मानना चाहिये क्योंकि इस मंत्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातें। का निषेध परमेश्वर विषय में पाया ही गया इस से उस की पत्थर आदि की मृत्तिं बना के पूजना किसी प्रमाण वा युक्ति से मिद्ध नहीं हो सकता । ( संवत्सरस्य ० ) विद्वान् लोग संवत्सर की जिस ( प्रतिमाम) द्वारा आदि काल को विभाग करने वाली रात्रि की उपासना करते हैं हम लोग भी उसी का सेवन करें। जो एक वर्ष की ३६० तीन सौ साठ रात्रि होती हैं इतनी रात्रियों से संवत्तर का परिमाण किया है इसलिये इन रात्रियों की भी प्रतिमा संज्ञा है (सान आ-यु॰ ) इन रात्रियों में परमात्मा की कृपा से हम लोग सत्करमों के अनुष्ठान पूर्वक संपूर्ण श्रायुयुक्त संतानों को उत्पन्न करें । इसी मंत्र का भावार्थ कुछ शतपथ बाह्मण में भी है कि ( मुहूर्ता ॰ ) एक संवत्सर के १००० मुहूर्च होते हैं ये भी प्रातिमा शब्द के ऋध में समभ्तेन चाहियें क्यें कि इन से भी वर्ष का परिमाण होता है। (यद्वाचा०) जो कि अ-विद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता जो सब की वाणियों को जानता है है मनुष्यों! तुम लोग उसी को परमेश्वर जाना और न कि मृत्तिमान जगत् के पदार्थी को जो कि उस के रच हुए हैं अर्घात् निराकार व्यापक सब पदार्थी का नियम करने वाला और साचिदानन्दादि लत्त्रण युक्त बहा है उसी की उपासना तुम लोग करो यह उपनिषद्का-र ऋषियों का मत है। ( प्रक्षा) क्यों जी मनुस्मृति में जी ( प्रतिमानां ) इत्यादि वच-न हैं उन से तो यह बात मालूम होती है कि जो कोई प्रतिमा को तोड़े उस को राजा दंड देवे तथा देवताओं के पास जाना उन की पूजा करना उन की छाया का उल्लंबन नहीं करना श्रोर उन की परिक्रमा करना इत्यादि प्रमाणों में ते। मूर्त्तिपूजा वरावर सिद्ध होती है फिर आप कैसे नहीं मानते हैं?( उत्तर ) क्यें। अम में पड़े हुए हो होश में आ-श्रो और श्रांख खोल कर देखों कि प्रतिमा शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मूर्चि लेते हां सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अर्थात् कम समभा है क्यों। के मनुस्मृति में तो प्रति-माराब्द कर के ( तुलामानं ) रची, छटांक, पाव, सेर और पसेरी आदि ताल के साध-नों का महरा किया है क्यें।कि तुलामान अर्थात् बाट इन की परीचा राजा लोग छंट २ 🤊 मास अर्थात् छ: २ महीने में एक बार किया करें कि जिस से उन में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घटबढ़ न कर सकें और कदाचित कोई करे तो उस को दगड देवें फिर ( देवताम्यर्चनं० ) इत्यादि बचनों से यह बात समभा लेनी चाहिये कि शतपथ माह्मणा में विद्वान् मनुष्यों का नाम देव कहा है अर्थात् जिन स्थानों में विद्वान् लोग पढ़ते पदाते और निवास करते हैं उन स्थानों को दैवत कहते हैं वहां जाना बैठना और उन

लोगों का सत्कार करना इत्यादि काम सब की अवश्य करने चाहियें। (देवतानां च कु-त्सनम्) उन विद्वानों की निन्दा उन का अपमान और उन के स्थानों में किसी प्रकार का बिगाइ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करनी चाहियें किंतु (देवतान्यभि०) सब मनुप्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर अच्छी बातों को सीखा करें (प्रदिच्छाण ) उन को मान्य के लिये दाहिनी दिशा में बैठाना क्योंकि यह नियम उन की प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीं प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानों का वर्णन हो इसी प्रकार निर्भमता से वहां समक्त लेना चाहिये सब का संग्रह इसालिय नहीं किया कि ग्रंथ बहुत बह जाता ॥ ऐसा ही सत्य शास्त्रों से विरुद्ध क्युठी और तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित विषयों को भी समक कर मन कर्म और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित है।

एवमेव सूर्यादियहपीडाशास्तये बालधुद्धिभिरारुणेन रजसेत्यादिमन्त्रा गृह्यन्ते । अयमेषां भ्रम एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात् । त-द्यथा— तजारुणोन रजसेति मन्जस्यार्थ आकर्षणानुकर्षणप्रकरण उक्तः । इमं देवा असपत्रमित्यस्य राजभमंविषये चेति ॥

अगिनमूँ घो दिवः क्रकृत्पतिः पृथिच्या अयम् । अपार्थरेतां श्रसि जिन्वति ॥ १ ॥ य॰ अ० ३ मं० १२ ॥ उद्बंध्यस्वारने प्रतिजागृद्धि त्विमिष्ठापूर्तेस्थं सृजेथाम्यं चे । अस्मिन्त्स्थर्थे अध्युत्तरिसम्ब वि-१वे देवा यजमानद्व सीदत ॥ २ ॥ य॰ अ० १५ मं॰ ५४ ॥

#### भाष्यम्

(अयमग्निः) परमेश्वरो भैगतिको वा (दिवः) प्रकाशवक्षोकस्य (पृथि-व्याः) प्रकाशरहितस्य च (पतिः) पालयितास्ति (मूह्यां) सर्वोपरि विरा-जमानः (क्षकुत्) तथा ककुमां दिशां च मध्ये व्यापकतया सर्वपदार्थानां पालयितास्ति। व्यत्यया बहुलमिति मुश्रेण भकारस्थाने तकारः। (अपार्ध- रेताश्रमि ) अयमेव जगदीश्वरो भौतिकश्वापां श्राणालां जलानां च रेतांशि वीर्थाणि (जिन्विति ) पुरणाति । एवं चाग्निविद्युद्रपेण मूर्याक्षपेण च पूर्विक्तस्य रक्षकः पुष्टिकत्तां चास्ति ॥ ३ ॥ (उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे अग्ने ! परमेश्वरास्माकं हृदये त्वमुद्बुध्यस्य प्रकाशितो भव (प्रतिजागृहि ) अजिख्यान्थकारनिद्रातस्मवांन् जीवान् पृथक्कत्य विद्याकंप्रकाशे जागतान् कुत । (त्विमिष्टापूर्त्ते ) हे भगवन् ! अयां जीवो मनुष्यदेहधारी ध्रमांथंकामभी समामग्रया पूर्तिं सजेत् समृत्याद्येत् । त्वमस्येष्टं सुखं सजेः । एवं परस्परं द्वयोः सहायपुन्तवाथांभ्यामिष्टापूर्त्ते संस्कृते भवेताम् (अस्वित्वस्यस्थे ) अस्मिन् लोके शरीरे च (अध्यत्तरस्मिन् ) परलोके द्वितीये जन्मित च (विन्द्रे वेवा यजमानश्च मीदत ) मर्वे विद्वांमो यजमानो वित्वस्यक्तां च कृपया सदा सीदन्तु वर्त्तन्ताम् । यतोऽस्माकं मध्ये मदैव मवां विद्वाः प्रकाशिता भवेपुरिति । व्यत्ययो ब्रह्लसित्यनेन मूत्रेण पुन्तव्ययत्ययः ।

#### भाषार्थ

इसी प्रकार से अल्पनुद्धि मनुष्यों ने (आकृष्योन रतसार) इत्यादि मेन्नी का मृर्य्या दिमहर्पादा की शान्ति के लिये महरा किया है। सो उनका केवल अममात्र हुआ है। मुल अर्थ से कुछ सम्बन्ध नहीं क्योंकि उन मंत्रों में महर्पाड़ा निवारण करना यह अर्थ ही नहीं है। ( आकृष्णेन) इस मन्त्र कः अर्घ आकर्षणानुकर्पण प्रकरण में तथा-(इमं देवा०) इस का अर्थ राजधमीविषय में लिख दिया है। १ । २ ।। ( अग्निः ) यह जो अगिनसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है वह (दिवः) प्रकाश वाले उतेर (पृथिव्याः) प्रकाशरहित लोकों का पालन करने वाला तथा ( मूर्द्धा ) सब पर विराजमान और (क-कुत्पतिः) दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थी का राजा है (व्यत्ययो बहुलम् ) इस सूत्र में ( ककुम् ) राव्द के दकार की भकारादेश है।गया है ( ऋषाछे। रेता असि जिन्वति ) वही जगदीश्वर प्राण और जलों के वीर्थी की पृष्ट करता है इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युत् क्रोर मूर्व्यरूप से पूर्वोक्त पदार्थी का पालत क्रोर पुष्टि करने ै बाला है ।। ६ ।। (उद्रबुध्यम्बाग्न) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हूनिये ( प्र-'ति नागृहि ) अविद्या की अन्धकाररूप निद्रा में हम मन जीवों की अलग करके वि धारूप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान की निये कि जिस से (त्विमिष्टार्यून ) हे भगवन ! मनुष्यदेहधारण करने वाला मो जीव है। जैमे वह धर्म ऋर्थ काम और मोत्त की सा-मगी की पूर्ति कर सके बैसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये ( अस्पिन्सधम्बे ) इस लोक और

इस शरीर तथा (अध्युत्तरस्मिन्) परलोक और दूसरे जन्म में (विश्वेदेवा यजमानश्चे सीदत ) आप की कृपा से मब विद्वान् और यजमान अर्थात् विद्या के उपदेश का अ-हण और सेवा करने वाले मनुष्य लोग सुख से वर्त्तमान सदा बने रहें कि जिस से हम लोग विद्यायुक्त होते रहें (व्यत्ययो बहुलम्) इस मूत्र में (संस्रजेशाम्) (सीदत) इन प्रयोगों में पुरुषव्यत्यय अर्थात् प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ है।। ४।। विद्यायों आही यद्ययों आही सुमिद्धिभाति कर्तुमुज्जनेषु। यद्दियच्छवंस कर्त्रप्रजात तद्यमासु इविणं घेहि चित्रम्॥ ५॥ य० अ० २६ मे० ३॥ अन्नांत्परिस्नुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रम्पयः सोमें प्रजापितः। क्रतनं सत्यामिन्द्रियं चिपानं छेशुक्तमन्धंसः ; इन्ह्रंस्येन्द्रियासदं पर्योऽसृतं सर्थु॥ ६॥ यज्ञः० अ० १९ मे० ७६॥

## भाष्यम्

( इहस्पते ) है बहतां वैदानां पते पालक ( ऋतमजात ) वैद्विद्याप्र-तिपादित जगदीश्वर ! त्वं (जनेषु) यज्ञकारकेषु विद्वत्सु लोकलोकान्तरेषु वा (क्रतुमत्) भूयांसः क्रतवो भवन्ति यस्मिस्तत् (द्युमत्) सत्यव्यवहारप्रका-शो विद्यते यस्मिंस्तत् (दीद्यच्छवसः ) दानयोग्यां शवसो बलस्य प्रापकम् ( यद्र्यों अर्हात् ) येन विद्यादिधनेन युक्तः सन् अर्थः स्वामी राजा व-णिग्जनो वा धार्मिकेषु जनेषु (विभाति ) प्रकाशते (चित्रं ) यहुनमद्भतम् ( अस्मासु द्रविणं धेहि ) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं रूपया चेहीत्यनेन मन्डो-गोश्वरः प्रार्थ्यते ॥ ५ ॥ ( क्षत्रम् ) यत्र यद्राजकर्मक्षत्रियो वा (ब्रह्मणा) वेद-विद्भित्र सह (पयः) अमृतात्मकम् (सोमम्) सोमाद्योषधिसम्पादितम् (रसम्) बुद्धचानन्दशौर्घ्यां बेल्पराक्रमादिसद्गुणप्रदम् ( व्यपिवत् ) पानं करोति तत्र स सभाष्यक्षी राजन्यः ( ऋतेन ) यथार्थवेदविक्तानेन (सत्यम् ) धर्मं रा-जव्यवहार इच (इन्द्रियम् ) शुद्धविद्यायुक्तं शान्तम् सनः (विपानम्) विविधरा-जधर्मरक्षणम् ( गुक्रम् ) आशु इत्वकरम् (अन्धसः) शुद्धाः कस्येच्छा हेतुम् (पयः) सर्वपदार्थसारविज्ञान युक्तं (अमृतम्) मोक्षसाधकम् ( मधु ) मधुरं सत्यशी-लस्वभावयुक्तम् ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्यायुक्तस्य सर्वव्यापकान्तर्यामिन इंग्वरस्य कृषया( इन्द्रियं) विज्ञानयुक्तम्भनः प्राप्य ( इद्म् ) सर्वं ठयावहारिक पार-भार्थिकं सुखं प्राप्नोति ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाचापयति यः क्षानियः

प्रजापालनाधिकतो भवेत् । स एवं प्रजापालनं कुर्धात् ( अन्नात्परिस्नुतः ) स चाभृतात्मको रसोऽन्नाद्गोज्यात्पदार्थात्परितः सर्वतः स्नुतश्च्युतो युक्तो बा कार्याः । यथा प्रजायामत्यन्तं सुक् सिध्येक्तथैव सन्नियेण कर्क्तव्यम् ॥

( बृहम्पते ) हे वेदविद्यारत्तक ( ऋतप्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर! श्राप ( तदस्मामु द्रविणं धेहि ) जो मत्यविद्यारूप श्रनेक प्रकार का (चित्रं ) श्रद्धत धन हैं सो हमारे बीच में कृपा कर के स्थापन की जिये कैसा वह धन है कि ( जनेपु ) विद्वानों भौर लोक लोकान्तरों में (क्रतुमत) जिस से बहुत से यज्ञ किये जांय (द्युमत्) जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का विधान हो ( शवस: ) बल की रच्चा करने वाला भोर (दीदयत्) धर्म श्रीर सब के मुख का प्रकाश करने वाला तथा ( यदर्गीं) जिस को धर्भयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा और वैश्य प्राप्त हो कर ( विभाति ) धर्म व्यवहार श्रथवा धार्मिक श्रष्ट पुरुषों में प्रकाशमान होता है उस सम्पूर्णविद्यायुक्त धन को हमारे बीच में निरंतर धारण कीजिये ऐसे इस मंत्र से परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है ॥ ५॥ ( चत्रं ) तो राजकर्म अथवा चत्रिय है वह सद। न्याय से (ब्रह्मणा)वेदवित् पुरुषों के साथ मिलकर ही राज्यपालन करे इसी प्रकार (पयः) जो अमृतरूप (सामम्) सामलता अ।दि ओषधियों का सार तथा (रसम् ) जो बुद्धि श्रानन्द शरता धीरज बल और पराक्रम अ।दि उत्तम गुर्गों को बढ़ाने वाला है उस को ( व्यपिवत् ) जो राजपुरुप अध्यव। प्रजास्य लोग वैद्यकशास्त्र की रीति से पीते हैं वे सभासद् और प्रजाम्य मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वद्विया को यथावत् जान के ( सत्यम् ) धर्म अर्थ काम मोत्त (इन्द्रियम्) शुद्धविद्यायुक्त शांतम्बरूप मन ( विपानम्) यथावत् प्रना का रक्तण ( शुक्रम् ) शीघ्र मुख करने हार। ( अन्धसः ) शुद्ध अन की इच्छायुक्त ( पय: ) सब पदार्थी का विज्ञानसहित (अमृतम्) मोत्त के ज्ञानादि साधन ( मधु ) मधुरवाणी ऋौर शीलता ऋदि जो श्रष्ठ गुण हैं ( इदम् ) उन सब से परिपृर्ण होकर ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्ध्युक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से ( इन्द्रियम् ) विज्ञान की माप्त होते हैं (प्रजापितः ) इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषों को आज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार भौर विज्ञानविद्या को प्राप्त हो के धर्म से प्रजा का पालन किया करो श्रीर ( श्रकात्परिसुतः ) उक्त अमृतस्वरूप रस को उत्तमभोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करों कि जिस से प्रजा में पूर्ण सुख की सिंदि हो ॥ ६ ॥

शक्ती हेवी नभीष्ठं आपी भवनत पीतयें। शंयोर्भि स्रवन्त नः ॥ ७॥ य० अ०३६ मं०१२॥ कर्या नश्चित्र आर्भुवदूती सदा वृधः सखां। क्या सर्विष्ठया वृता ॥ ८॥ य० अ०२७ मं० ३९॥ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशों मर्था अपेशसें। समुषद्गिरजायथाः ॥ ६॥ य० अ० २६ मं० ३०॥

# भाष्यम्

(आप्ल व्याप्ता ) अस्माद्वातोरप्शब्दः सिध्यति स नियतस्त्रीलिङ्गो ब-हुवचनान्तश्च । दिवुकोडाद्यर्थः (देवीः ) देव्य आपः सर्वप्रकाशकः सर्वान-न्दप्रदः सर्वव्यापक ईश्वरः (अभीष्टये ) इष्टानन्दप्राप्तये (पीतये ) पूर्णा-नन्दभोगेन वृष्तये (नः) अस्मभ्यं (शं) कल्याणकारिका भवन्तु स ईश्वरो नः कल्याणं भावयनु प्रयच्छतु । ता आयो देव्यः स एवश्वरोनोऽस्माकमुपरि (शंबीः) शमभिम्बद्यु अर्थात् सर्वतःशुलस्य वृष्टिं करोतु ॥ अत्र प्रमाणम् ॥

यत्रं ट्रोकांश्चकां शांश्चापं ब्रह्म जनां विदुः। ग्रसंच यत्र सचान्तः स्थममं तं ब्रीह कत्याः स्विद्व सः॥ ग्रथवि॰ कां॰ १० ग्र०४ व० २२ मं०१०॥

#### भाष्यम्

अनेन वेद्यन्त्रप्रमाणेनाएउउद्न परमात्मनो ग्रहणां क्रियते । तद्यथाल् (आणे ब्रह्म जना विदुः ) विद्वांम आणो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति (यत्र लोकांश्व कोशांश्व ) यस्मिन् परमेश्वरे सर्वान् भूगोलाक्विधींश्व (अस्त्र यत्रमञ्च ) यस्मिन् वर्ष कार्या जगदेतस्य कारणञ्च च स्थितः चजानन्ति (स्क्रम्मं तां बृहि कतमः स्विदेव मः ) स जगद्वाता सर्वेषां पद्धांनां मध्यो कार्योस्ति विद्वंस्त्वं ब्रूहीति एच्छ्यते । (अन्तः ) स जगदीश्वरः सर्वेषां जोशादि पद्धांनास्मास्यन्तरे (न्तर्यामि क्रयेणावस्थिते। इस्तीति भवन्ते। जानन्तु ॥१॥ (क्या) उपासनारीत्या (स्विष्ट्या) अतिश्योन सत्कर्मानुष्ठानप्रकार्या (वृता) शुभगुरेषु वर्त्तमानया (क्या) सर्वोत्तमगुणालङ कृतया सभया प्रकाशितः । (चित्राः ) अद्भतानन्तशिक्तमान् (सदावृधः ) सदानन्देन

वर्धमान इन्द्रः परमेश्वरः (नः) अस्माकं सला मित्रः (आभुवत्) यथा-भिमुखो भूत्वा (कती) स जगदीश्वरः रूपया सर्वदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भवेत् तथैवास्माभिः स सत्यप्रेमभक्त्या सेवनीय इति । ६। हे मर्घ्या मनुष्या! उषद्भिः परमेश्वरं कामयमानैस्तदाज्ञायां वर्त्तमानैर्विद्वद्भियुंष्माभिः सह समागमे रुते सत्येव (अकेतवे) अज्ञानविनाशाय (केतुं)प्रज्ञानम् (अपे-शसे)दारिद्र्यविनाशाय पेशः चक्रविर्तिराज्यादिस्रवसम्पादकं धनञ्च (रूगवन्) कुर्वन् सन् जगदोश्वरः (अजायथाः) प्रसिद्धो भवतीति वेदित्य्यम्॥ ९॥

# भाषार्थ

(शलोदेवी०) त्राप्लुब्याप्ती, इस घातु से अप शब्द सिद्ध होता है सो वह सदा स्त्रीतिंग और बहुवचनान्त है तथा जिस दिवधातु के कीड़ा आदि अर्थ हैं उस से देवी शब्द सिद्ध होता है (देवी: ) अर्थात् जो ईश्वर सब का प्रकाश और सब की आनन्द देने वाला ( अप्राप: ) सर्वव्यापक है ( अभीष्टय ) वह इष्ट आनन्द और ( पीतये ) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये (नः) इम की मुखी होने के लिये ( राम् ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो । वही परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) मुख की ( श्रामेस्रवन्तु ) वृष्टि करे । इस मंत्र में आप शब्द में परमात्मा के ब्रहण होने में प्रमाण यह है कि ( त्रापो ब्रह्म जना विदुः ) अर्थात् विद्वान् लोग ऐसा जानते हैं कि आप परमात्मा का नाम है ( प्रक्ष ) ( यत्र लोकांश्च केाशांश्च ) मुनो जी जिस में पृथिव्यादि सब लोक, सब पदार्थ स्थित ( असच्च यत्र सच्च ) तथा जिसमें आनित्य कार्य्य जगत और सब वस्तुओं के कारण ये सब स्थित हो रहे हैं ( स्कम्भं ते बूहि कतमः स्थिदेव सः) वह सब लोकों का धारण करने वाला कौन पदार्थ है ? (उत्तर) ( अन्तः ) जो मब प्रथिवी आदि लाक और जीवों के बीच में अन्तर्यामिरूप से परिपूर्ण हो रहा है ऐसा जान कर आप लोग उस परमेश्वर को अपने ही अन्तः करगा में खोजा ॥ ७ ॥ (कया ) जो किस उपासनारीति ( साचिष्ठया ) और सत्यधर्म के आचरण म सभासद सहित ( वृता ) सत्यविद्यादि गुणों में प्रवर्तमान ( कया ) मुखरूपवृत्ति सहित सभा से प्रकाशित (चित्रः) **श्र**द्धतस्वरूप (सदावृधः) श्रानन्दस्वरूप श्रोर श्रानन्द बहानेवाला परमेश्वर है वह (नः) हमारे आत्माओं में (आभुवत्) प्रकाशित हो (ऊतिः) तथा किस प्रकार वह नगदीश्वर!हमारा सदा सहायक होकर ऋषा से नित्य रत्ताकरे कि (उषद्भिःसमनायथाः) हे अपने नगदीश्वर आप की आज्ञा में जो रमण करने वाले हैं उन्हीं पुरुषों से आप जाने जाते हैं और उहीं धार्मिक पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हो ॥ = ॥ हे विज्ञानस्वरूप अज्ञान के दूर करने हारे ब्रह्मन् ! आप (केतुं क्रएवन् ) हम सब मनुष्यों के आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये तथा (अकेतवे ) अज्ञान और (अपेशसे ) दारिद्रता दूर करने के अर्थ विज्ञान धन और चकवर्त्ति राज्य धर्मात्माओं को देते रहिये कि जिस से (मर्याः ) जो आप के उपासक लोग हैं वे कभी दुःस्व को न प्राप्त हों ॥ र ॥

# अथाधिकारानधिकारविषयः संक्षेपतः

वेदादिशास्त्रपठने सर्वेषामधिकारोस्त्याहोस्विक ति ! सर्वेषामस्ति । वेदा-नामीश्वरोक्तत्वात्सर्वमनुष्योपकारार्थत्वात्सत्यविद्याप्रकाशकत्वाच्च । यद्यद्वि सनु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति तत्त्रसर्वं सर्वोर्थमस्तीति विजानीमः । अत्र प्रमाणम्—

यथेमां वाचं कल्याणामावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्या र्ष्ट्रा-द्राय चार्याय च स्वाय चारंगाय । प्रियो देवानां दक्षिणायं दातु-रिह भ्यासम्यं मे कामः सर्पध्यतामुपं मादा नमत्॥ १॥ य॰ ऋ० २६ मन्त्र २॥

#### भाष्यम्

अस्यामिप्रायः । परमेश्वरः सर्वमनुष्येर्वेदाः पटनीयाः पाठ्या इत्याक्तां , ददाति । तद्यथा—(यथा ) येन प्रकारेण (इमाम् ) प्रत्यक्षभूतामृग्वेदादि-वेद्वतुष्ट्यों (कल्याणीम् ) कल्याणसाधिकां (वाचम् ) वाणीम् (जनेभ्यः) सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽषांत् सकलजीवोपकाराय (आवदानि ) आ समन्तादु पदिशानि । तथैव सर्वेविद्वद्भिः सर्वमनुष्येभ्यो वेद्वतुष्ट्यो वागुपदेष्ट्रव्येति । अत्र किश्वदेवं ब्रूयात् । जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहाय्यं वेदाध्ययनाध्यापने , तथामान्तिवाधिकारत्वात् नैवं शक्यम् । उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात् । तद्यचान्त्रक्षय कस्य वेदाध्ययनश्रवणेऽधिकारोस्तीत्याकांकायामिद्मुष्यते (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राष्ट्रगक्षकित्याभ्यां (अर्थाय ) वैश्याय (श्रूद्राय ) (चारणाय) अतिश्रूद्रायान्त्यज्ञाय स्वाय स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च सर्वेः सेवा वेद्वन्तुष्ट्यी श्राव्येति।(पूर्यो देवानां दक्षिणायै दातुरिह्व) यथाङ्गीकृतः प्रक्षणातं

विद्वाय सर्वोपकारकरणेन सह वर्ष मानः सन् देवानां विदुषां प्रियः दातुर्दक्षिणायै सर्वस्वदानाय प्रियश्च (भूयासम् ) स्याम् । तथैव भवद्भिः सर्वेविंद्वद्भिरिप सर्वोपकारं सर्वप्रियाचरणं मत्वा सर्वभ्या वेदवाणी श्राव्येति । यथाऽयं
मे मम कामः समृध्यते तथैवैवं कुर्वतां भवताम् (अयं कामः समृध्यताम् )
इयिमष्टशुखेच्छा समृध्यतां सम्यग्वर्धताम्। यथादः सर्वेमिष्ठशुखं मामुपनमति ।
(उपमादा नमतु) तथैव भवताऽिप सर्वमिष्ठशुखमुपनमतु सम्यक् प्राप्नोत्विति । मया युद्धभ्यमयमाशीवादो द्वीयत इति निश्चेतव्यम्। यथा मया वेदविद्या सर्वार्था प्रकाशिता तथैव युद्धमाभिरिप सर्वार्थोपकर्त्तं व्या नात्र वैषम्यं
किव्चित्त कर्त्तं व्यमिति । कुतः । यथा मम सर्वप्रियार्था पक्षपातरिक्ता च
प्रवृत्तिरिक्ति । तथैव युद्धमाभिराचरणे कते मम प्रसन्नता भवति नाग्यथैति अस्य मन्त्रस्यायमेवार्थोस्ति । कुतः । स्वइस्पते अतियद्यं इत्युत्तरिक्तनमन्त्रे
इीद्यरार्थस्यैव प्रतिपादनात् ॥

# भाषार्थ

(प्रश्न) वेदादि शास्त्रों के पहने पहाने मुनने और मुनाने में सन मनुत्यों का अधिकार है वा नहीं (उत्तर) सन का है। क्यों कि जो ईश्वर की छिष्ट है उम में किसी का अप्रमिकार नहीं हो सकता। देखिये कि जो २ पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं सो २ सन के उपकारार्थ हैं (प्रश्न) वेदों के पहने का अधिकार केवल तीन वर्णों को ही है क्यों कि शृद्धादि को वेदादि शास्त्र पहने का निषेध किया है और द्विजों के पढ़ाने में भी केवल बाह्मण ही का अधिकार है (उत्तर) यह बात सव मिथ्या है। इस का विवेक और उत्तर नर्णविभाग विषय में कह आय हैं वहां यही निर्णय हुआ। है कि मूर्ख का नाम शृद्ध और अतिमृत्व का नाम अतिशृद्ध है उन के पहने पढ़ाने का निष्य हमालेये कहा है कि उन को विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है प्र० परन्तु क्या सन स्त्री पुरुषों को वेदादि शास्त्र पढ़ने मुनने का अधिकार है उ० सन को है। देखों इस में यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते हैं (यथेमां वाचं कल्याणीं०) इस मंत्र का अभिपाय यह है कि वेदों के पहने पढ़ाने का सन मनुष्यों को अधिकार है और वि-दानों को उन के पढ़ाने का। इसालिय ईश्वर आज्ञा देता है कि है मनुष्य लोगो! जिस पकार मैं तुम को चारों वेदों का उपदेश करता हूं उसी प्रकार से तुम भी उन को पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो क्यों के यह चारों वेदरूप वाणा सन की

कल्याण करने वाली है तथा ( त्रावदानि जनेम्य: ) जैसे सब मनुष्यों के लिये मैं वेदों का उपदेश करता हं वैसे ही सदा तुम भी किया करी ( प्रश्न ) ( जनेभ्यः) इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि जहां कहीं सूत्र श्रीर स्मृतियों में पढ़ने का आधिकार लिखा है वहां केवल दिजों ही का महरण किया है ( उत्तर ) यह बात ठीक नहीं है क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय द्विजों ही के प्रहरण करने का होता तो मनु-प्यमात्र को उन के पढ़ने का अधिकार कभी न देता। जैसा कि इस मंत्र में प्रत्यत्त वि-धान है ( ब्रह्मराजन्याभ्यार्थ शृद्धाय नार्थ्याय न म्वाय नार्गाय ) अर्थात वेदा-धिकार जैसा बाह्मणवर्ण के लिये है वैसाही चत्रिय, अर्थ, वेश्य, शद्र, पुत्र, भृत्य और श्रिति शुद्ध के लिये भी बराबर है क्योंकि वेद ईश्वर प्रकाशित हैं। जो विद्या का पुस्तक होता है वह सब का हित कारक है और ईश्वर रचित पदार्थों के दायभागी सब मनुष्य श्रवश्य होते हैं इसालिये उस का जानना सब मनुष्यों की उाचित है क्योंकि वह माल मब के पिता का सब पुत्रों के लिये हैं किमी वर्णविशेष के लिये नहीं (प्रियो देवानाम्) जैसे में इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश कर के विद्व में के आत्माओं में भिय हो रहा तथा ( दक्तिणाये दात्रिह भूयासम् ) जसे दानी वा शीलवान् पुरुष को प्रिय होता है वेसे ही तुम लोग भी पद्मपानरहित हो कर वेदविद्या को मुना कर सब को पिय हो ( अयं मे कामः समुध्यताम् ) जैसे यह वेदों का प्रचार रूप मेरा काम संसार के बीच में यथावत् प्रचरित होता है इसी प्रकार की इच्छा तुम लेगा भी करो कि जिस में उक्त विद्या आ-में को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे। ( उप मादीनमनु ) नैसे मुभा में अन-न्तविद्या से मब मुख हैं वैमे जो काई विद्या का सहगा और प्रचार करेगा उस को भी मोत्त तथा मंसार का सख प्राप्त होगा यही इस मंत्र का अर्थ ठीक है क्येंकि इस से अपगले मन्त्र में भी ( बृहस्पते अतियदर्य ) परमेश्वर ही का अहगा किया है । सब के लिये वेदाधिकार है।

ै॥ वर्णाश्रमा अपि गुणकर्माचारता हि भवन्ति । अन्नाह मनुः ॥ शुद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मणश्चेति शृद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमे-वन्तु विद्याद्वेश्यासर्थेव च ॥ १ ॥ मनुश्चा० १० इलो० ६५ ॥

## भाष्यम्

शुद्रः पूर्विद्यास्त्रशीलतादिब्रास्मणगुणयुक्तश्चेद् ब्रास्मगतामेति ब्रास्मणभावं प्राप्नोति योस्ति ब्रास्मणस्याधिकारस्तं सर्वं प्राप्नोत्येव। एवसेव कुचर्याऽधर्माचर- तिश्वंद्विमूर्श्वन्वपराधीनतापरसेवादिशूद्रगुणैर्युक्तो ब्राह्मणश्चेत् स शूद्रतामेति, शूद्राधिकारं प्राप्नोत्येव । एत्रमेत्र क्षत्रियाज्जातं क्षत्रियादुत्यकः वैश्यादुत्यकः प्रति च योजनीयम् । अर्थाद्यस्य वर्णस्य गुणैर्युक्तो यो वर्णः स तत्तद्धिकारं प्राप्नोत्येव । एवमेवापस्तम्बसूत्रोप्यस्ति ॥

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥ अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जाति-परिवृत्तौ ॥ २ ॥ प्रपाठक २ । पटल ५ । सू० १० । ११ ॥

# भाष्यम्

सत्यधर्माचरणेनैव शूद्रे। वैश्यं क्षत्रियं ब्राह्मणं च वर्णमापद्यते समन्ता-त्प्राप्नोति सर्वाधिकारिनत्यर्थं: । जानिपरिवृत्तावित्युक्ते जानेवं णंस्य परितः सर्वे । यां वृत्तिराचरणं तत्सवं प्राप्नोति ।।१॥ एवमेव स लक्षणेनाधर्माचरणेन पूर्वीवर्णो ब्राह्मणो जघन्यं स्वस्माद्धः स्थितं क्षत्रियं वैश्यं शूद्भ च वर्णमा-पद्यते जानिपरिवृत्तौ चेति पूर्ववत् । अर्थाद् धर्माचरणमेवोत्तमवर्णाधिकारे कारणमस्ति । एवमेवाधर्माचरणं कनिष्ठवर्णाधिकारप्राप्तेवे ति । यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न त्रावणीयवित्रत्वत्त तत्रायमभिप्रायः । शूद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वात् विद्यापठनधारणविवारासमर्थत्वात्तस्याध्यापनं त्रावणं व्यथमेवास्ति नि-क्षत्रत्वाचेति ॥

#### भाषार्थ

वर्णाश्रमव्यवस्था भी गुणकर्मी के आचारविभाग से होती है इस में मनुस्मृति का भी प्रमाण हे कि ( गृहा बाह्मणता० ) युद बाह्मण श्रीर बाह्मण गृह हो जाता है । अर्थात् गुण कर्मी के अनुकृल बाह्मण हो तो बह हात्रिय, वेश्य और गृह हो जाता है वैसे युद भी मूर्ख हो तो वह गृह रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य बाह्मण चित्रय और वैश्य हो जाता है वैसे युद भी मूर्ख हो तो वह गृह रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य बाह्मण चित्रय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही चित्रय और वैश्य के विषय में भी जान लेना। जो गृह को वेदादि पहने का अधिकार न होता तो वह बाह्मण चित्रय वा वैश्य के अधिकार को केसे प्राप्त हो सकता इस से यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसर्वे वर्ष वर्णों का अधिकार ठीक २ होता है क्यों कि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बहती हैं। इसलिये उसी समय गुण कर्मों की ठीक २ परीचा करके वर्णाधिकार होना उचित है ॥ १ ॥ तथा आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा है ( धर्मचर्थ्या० ) अर्थात् धर्माचरण करने

से नीचे के वर्ण पूर्व २ वर्ण के अधिकारकों प्राप्त हो नाते हैं सो केवल कहने ही मात्र को नहीं किन्तु निमर वर्ण को निनर कमें। का अधिकार है उन्हीं के अनुसार (आप्ता जातिपरिवृत्ती) वे यथावत् प्राप्त होते हैं ॥ १॥ (अधर्मचर्य्या०) तथा अर्ध-मीचरण करके पूर्व २ वर्ण नीचे २ के वर्णों के अधिकारों को प्राप्त होते हैं । इस से यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पहने सुनने हा अधिकार सब मनुष्यों को बरावर है।

इति संचेपताऽधिकारानधिकारविषयः॥

# अथ पठनपाठनविषयः संक्षेपतः॥

तत्रादी पठनस्यारम्भे शिक्षारीत्या म्थानप्रयतस्वरज्ञानायाक्षरीचारणी-पदेशः कर्त्तव्यः । येन नैव स्वरवर्णोद्धारणज्ञानिवरीधः स्यात् । तद्यथा- प इ-त्यस्योचारणमोष्ठौ संयोज्यैव कार्य्यम् । अस्योष्ठ स्थान स्पृष्टः प्रयत्न इति वेद्यम् । एवमेव सर्वत्र । अत्र महाभाष्यकारः पत्रज्जत्विमहासुनिराह ॥

दुष्टः शब्दः स्वरता वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तां न तमर्थमाह । स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरताऽपराधात् ॥ १ ॥ महाभा० अ०१ पा०१ आ०१॥

#### भाषम

नैव स्थानप्रयत्नयोगेन विनीचारणं कृते काराणां यथावतप्रकाशः पदानां छालित्यं च भवति । एथा यानकतां एवजादिस्व । छापने उन्थ्योद्धारणं कुर्याचेन्सतस्यैवापराधो भवेत् । तद्वद्वे देव्विष प्रयत्ने न सह स्वस्वस्थाने खलु
स्वरवर्णीचारणं कर्त्तव्यम्। अन्यथा दुण्टः शब्दो दु खदो उन्यंकश्च भवति ।
यथाबदुचारणमुल्छङ्ध्योचानिने शब्दे वक्तुरपराध एव विकायते । त्वं मिरयाप्रयोगं कृतवानिति । नैव म निष्याप्रयुक्तः शब्द्स्तमिप्रेतमर्थमाह । तद्यथा-सक्छम् । शक्लम् । सकृत् । शक्तुद्ति । सक्छ शब्दः सम्पूर्णार्थवाची ।
शक्छ इति खगदवाची च । एवं सकृद्तियकवारार्थवाची । शकृद्तित महार्थवाची, चात्र सकारोचारणे कर्त्तव्ये शकारोचारणं (क्रयते । चेदेवं शकारोचा-

रशे कर्त्तव्ये सकारोच्चारणव्य । तदा म शब्दः स्वविषयं नाभिधते । म वाश्वजो भवति । यमर्थम्मत्वोच्चारणं क्रियते म शब्दस्तद्भिप्रायनाथको भवति।
तद्वक्तारं यजमानं तद्धिष्ठातारं च हिनस्ति । तेनार्थेन होनं करोति । यथेन्द्रशत्रुग्यं शब्दः स्वरस्थापराधाद्विषगीतफले। जातः । तद्यथा—इन्द्रः सूर्ये
लोकस्तस्य शत्रुप्ति मेघः । अत्र इन्द्रशत्रुशब्दे तत्पुन्यममामार्थमन्तीदाचे
कर्त्तव्ये आद्युदात्तकरणाद् बहुब्रीहिः ममामः कृति भवति । अस्मिन् विषये
तुन्ययोगितालङ्कारेण मेघमृर्य्ययोवंगांनं कृतमिति ततोऽर्यवैषरीत्यं जायते । उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुमयोग्नयपदार्थप्रधानो बहुब्रीहः समासो भवति ।
तत्र यस्येच्छा मूर्य्यस्य ग्रह्मोऽस्ति गेनेन्द्रशत्रुशब्दः कर्मधारयसमासेनान्तोदात्त उद्याग्णीयः यस्य च सेघस्य तेन बहुब्रीहिममासमाश्रित्याद्युदात्तस्वरएचेति नियमोस्ति । अत्रान्यथात्वे क्रते मनुष्यस्य दोष एव गगयते । अतः
कारणात् स्वरोच्चारणं वर्णीचारण च यथावदेव कर्त्ताव्यमिति ॥ १॥

#### भाषार्थ

पठन पठन की आदि में लड़ हों आंग सड़िक्यों को एसी शिद्धा करनी नाहिये कि वे स्थान प्रयत्न के योग से बंगों को एसी उचारण कर सके कि जिस से सब को प्रिय लगें जैसे (प) इस के उचारण में दो प्रकार को जान होना नाहिये एक स्थान आर इसरा प्रयत्न का पठार का उचारण हे हो से होता है परन्तु दो होठों को ठीक र मिला ही के पकार बोला जाता है इस का आंग्र स्थान और रष्ठष्ठप्रयत्न है और जो किसी अद्धार क स्थान में कोई स्वर वा स्थंतन सिला हो ते। उस को भी उसी र के स्थान में प्रयत्न से उचारण करना उन्चर है इस का सब विधान व्याकरण और शिद्धा ग्रंथ में लिखा है। फिर इस विषय में वर्ततिल महामाध्यकार ने भी कहा है कि स्वर और वर्णों के उचारण में विपरीत होने से शब्द वृष्ट कहाता है अर्थात् वह मूल अर्थ को नहीं जनाता। तथा (स वाग्वजों के) जिसे स्थान और प्रयत्न के योग के बिना शब्द का उचारण प्रसन्नता कर्गनेहारा नहीं होता बैसे ही स्वर से विपरीत उच्चरण और गान विधा भी मुन्दर नहीं होती किन्तु गान का करने वाला प्रद्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कर देवे तो वह अपराध उसी का समक्ता जाता है इसी प्रकार वेदादि प्रन्थों में भी स्वर और वर्णों का उच्चारण यत्न से होना चाहिये और जो उलटा उच्चरण किया जाता है वह (दुष्ट: शब्द: ) दु:ख देने वाला और भूठ समका जाता है जिस शब्द

का यथावत् उच्चारण न हो किन्तु उस से विपरीत किया जाय तो वह दोष बालने वाले का गिना जाता है और विद्वान् लोग बोलनेवाले से कहते हैं कि तृने इस शब्द का भच्छा उचारण नहीं किया इस से यह तेरे अभिप्राय को ययार्थ नहीं कह सकंता जै-से ( सकल ) और ( शकल ) में देख लो अर्थात् ( सकल ) शब्द संपूर्ण का बोधक भौर जो उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया जाय तो वही । फिर खंड का वाचक हो जाता है ॥ ऐसे ही सकत् ऋोर शकत् में दंत्य सकार के उचारण से प्रथम किया और उसी को तालव्य उचारण करने से विष्ठा का बोध होता है इसलिये शब्दों का उचारण यथावत् करने से ही ठीक २ अर्थ का बोध होता है क्योंकि विपरीत उचारण से वह वज्ज के समान वक्ता के अभिप्राय का नाश करने वाला होता है। सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता है जैसे ( इन्द्रशत्रुः ) यहां इकार उदाचस्वर बोलने से बहुत्रीहि पमास और अन्य पद र्थ का बोध होता है तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तर पदार्थ का वेषि हो। जाता है। सूर्य्य का इन्द्र और मेथ का वृत्रामुर नाम है। इस के संबन्ध में वृत्रामुर अर्थात् मेव का वर्णन तुन्ययोगिताऽलंकार मे कि-या है जो इन्द्र अर्थीत् मूर्य्य की उत्तमता चाहे वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त-उचारण करे और जा मेव की वृद्धि चाहे वह आद्यदात्त उचारण करे इसलिये स्वर का उचारण भी यथावत् करना चाहिये ॥

तथा भाषणश्रवणासनगमनोतथानभोजनाध्ययमिववारार्थयोजनादीनामपि शिक्षा कर्त्तव्येव। अर्थज्ञानेन सहैव पठने रुते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति।
परन्तु यो न पठित तम्मात्त्वयं पाठमात्रकार्यप्युत्तभो भवित। यस्तु खलु
शब्दार्थमम्बन्धविद्यानपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः। यश्चैवं वेदाम् पठित्वा
विद्यायच गुभगुणकर्मा चरणेन सर्वोपकारी भवित स उत्तमतमः। अत्रप्रमाणानि॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन्द्रेवा अधिविद्दवे निषेदुः। य-स्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्ति हिद्दस्त हुमे समांसते ॥२॥ ऋ॰ मण्डल १ स्॰ १६४ मं॰ ३९॥ स्थाणुर्यं भारहारः किलाभ्द धीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थक् इत्सकलं अद्दर्म-६न्ते नाकमेति ज्ञानविधूतपापमां ॥ ३॥ यद्गृहीतमविकातं निगदेनैव शब्दांते । अनंग्नाविव शुष्केषो न तज्ज्वंलित किंही चित् ॥ ४॥ निरु॰ अ॰ १ खं॰ १८॥

ज्त त्वः पर्यत्न दंद्शे वार्चमृत त्वः शृण्वन्न शृंणोत्येनाम् । जतो त्वंसमै तन्वं विसंस्रे जायेव पत्यं उद्यती मुवासाः ॥५॥ उत त्वं सुख्ये स्थिरपातमाहुर्नेनं हिन्दान्त्यपि वाजिनेषु । अधेऽन्वाचरति माययेष वार्च शुश्रुवाँ श्रंफुलामंपुष्पाम् ॥ ६ ॥ ऋ० मण्ड०१० सू० ७१ मं०४।५॥

#### भाष्यम्

अत्रार्थज्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति ( ऋचोअसरे०) यश्मिन् विनाशरिहते परमोत्कष्टे वयोमबद्ध्यापके ब्रह्मणि चत्वारो वेदाः पर्यवसितार्थाः सन्ति ऋगुपलक्षणं चतुर्णां वेदानां ग्रहणार्थम्। तत् किं ब्रस्तेत्यत्राह । यस्मिन् विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसी मनुष्या इन्द्रियाणि च मूर्यादयश्च सर्वे लोका अधिनिषेदुर्यदाऽधारेण निषरणाः स्थिताम्तद्-ब्रस्त विक्तेयम् (यस्तं न वेद्य) यः खलुतं न जानाति सर्वीपकारकरणा-र्यायांमी प्रवराक्तायां यथावत्र वर्त्तते स पठितया अपि ऋचा वेदेन किं करिष्यति नैवायं कदाचिद्वेदार्थविज्ञानजातं किमपि फलं प्राप्नोतीत्यर्थः । ( य इत्तद्वि-दुस्त इमे समासते ) ये चैवं तद्ब्रक्ष विदुस्त एव धर्मार्थकाममोक्षारुयं फलं सम्यक् प्राप्नुवन्ति । तस्मात्सार्थकमेव वेदादीनामध्ययनं कर्त्त व्यम् ।। २।। (स्थासुरयं०) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पिठत्वा अर्थं न जानाति तां विज्ञायाऽपि धर्मं नाचरति स मनुष्यः स्थागुः काष्ठस्तम्भवद्भवति । अर्थाः ज्जड्बद्विक्तेयो भारवाहञ्च । यथा कञ्चिन्मनुष्यः पशुष्टच भारमात्रं बहंस्तन्न भुङ्कं । किन्तु तेनोढं घृतमिष्टकस्तूरीकेशरादिकं कश्चिद्धाग्यवानन्यो मनुष्यो भुक्को। यो अर्थविज्ञानशून्यमध्ययनं करोति स भाग्वाहवत भवतीति मन्तव्यम् । ( यो। र्थन्त ) यो। र्थस्य ज्ञाता वेदानां शब्दार्थसबन्ध-विद् भूरवा धर्मीचरणो भवति । स वेदार्थज्ञानेन (विधूतपाप्मा) पापरहितः सन् मरणात् प्रागेव ( सकलं ) सम्पूर्ण ( अद्रं ) भजनीयं सुखं ( अपनुते ) प्राप्नोति पुनश्य शरीरं त्यक्त्वा (नाकमेति ) सर्वदुः खरहितां मोक्षारूयं अञ्चपदं प्राप्नोति । तस्माद्वेदानामर्पञ्चानधर्मानुष्टानपूर्वकमेवाध्ययनं कर्त्त व्यस्

॥ ३॥ ( यद्गृहीतमविज्ञातां ) येन सनुष्येण यद्र्धज्ञानशून्यं वेदाद्यध्ययनां कियते । किन्तु (निगदेन ) पाठमात्रेणैव (शब्द्यते ) कथ्यते तत् (कहि-चित् ) कदाचिद्पि ( न व्वलित ) न प्रकाशते । कस्मिन् किमिव ( अनम्रा-विव शुष्कैथः ) अविद्यमानाग्निके स्थले शुष्कं साम्प्रतां प्रज्वलनमिन्धन-मिव यथाउनग्नौ शुष्काणां काष्टानां स्थापनेनापि दाहप्रकाशौ न जायेते तादृशमेव तद्ध्ययनमिति ॥ ४ ॥ ( उत त्वः पश्यन द्दर्शः) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्तर्थं न पश्यति ( उत त्वः श्रुगवन्न श्रुणोत्येनाम् ) उ इति वितर्के किश्चनमनुष्यो वाचं शब्दमुश्वारयक्षपि न शृणोति तद्र्यं न जानाति यथा तेनोचारिता श्रृताऽपि वाक् अविदिना भवति तथैवाऽर्थज्ञानविरहम-ध्ययनमिति मन्त्राऽर्द्धेनाविद्वल्लक्षणमुक्तम् । ( उती तवस्मै ) यो मनुष्योऽर्थ-ज्ञानपूर्वकं वेदानामध्ययनं करोति तस्मै ( वाक् ) विद्या ( तन्वं ) शरीरं स्वस्वरूपं (विसस्ते ) विविधनया प्रकाशग्ति कस्मै का किं कुर्वतीव (जायेव पत्य उशती सुवासाः ) यथा शोभनानि वासांसि वस्त्राणि धारयन्ती पतिः कामयमाना स्त्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरीरं प्रकाशयति । तथैवाऽर्थज्ञान पूर्वकाध्ययनकर्त्रे मनुष्याय विद्या स्वमात्मानं स्वस्वस्पमीश्वरमारभ्य पृथिवीपय्य न्तानां पदार्थानां ज्ञानमणं प्रकाशयतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ ( सस्ये ) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रभावकर्मणि ( उत तवं ) अन्यमनृचानं पूर्णविद्याः युक्तं (स्थिरपीनां ) धर्माऽनुहानेश्वरप्राप्तिरूपं मोक्षकलं पीतः प्राप्तं येन तां विद्वांसं परमसुखप्रदं मिनां ( आहुः विद्नितः (नैनं हिन्बन्त्यपि वाजिनेषु) हेटू शं विद्वांसं किस्मिं श्रिट् व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति तस्य मर्वे प्रियकारक त्वात्। तथैव नैव के चित्रप्रमोत्तराद्यो व्यवहारा वाजिनेषु विसद्धवादिषु शत्रभूतेष्वपि मनुष्येष्वेन मयविज्ञानमहितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति तस्य मत्यविद्यान्वित्रा कामद्धा वाला मह वर्त्तमानत्वेन मत्यविद्याशुभः लक्षणान्वितत्वात् । इत्यनेन सन्त्रपूर्वार्धेन विद्वतप्रशंमीच्यते । अधैतनमन्त्रो त्तराऽर्द्धेनाविद्वन्लक्षणमाह (अधेन्वाध्ययति यतीयोद्यविद्वान् ( अपुष्पाम् ) कर्मीपासनानुष्ठानाचारविद्यारहिताम् अफलाम् )धर्मेश्वरविज्ञानाचारविरहाम् 📡 (वाचम्)शुत्रुवान् श्रुतवान् तथा (र्थाशक्षारहितया भ्रममहितया (मायया) कपट युक्त या वाचा अस्मिं ल्लोके चरति । नैत्र स मनुष्यजनमनि स्वार्थपरीपकाराख्य-ञ्च फलं किञ्चिद्पि प्राप्नोति । तस्माद्धंज्ञानपूर्वकमेवाध्ययनमुत्तमं भवतीति ॥ ६॥

#### माषार्थं

ऐसे लड़कों और लड़कियों को बालने, मुनने, चलने बैठने, उठने, खाने, पीने पढ़ने, विचारने, तथा पदार्थीके जानने और जाड़ने आदि की शिद्धा भी करनी चाहिये क्योंकि श्रर्थज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पटने वाले से तो पाठमात्र जानन वाला ही अप्र है जो बेदों को अर्थ सहित यथावत् पढ़ के शुभ गुणों का अहणा ऋौर उत्तम कमीं का करता है वही सब में उत्तम होता है। इस विषय में वेदमंत्रों के बहुत प्रमाण हैं जैसे ( ऋचे। ऋचेरे परमे ब्योमन ) यहां इन मंत्रों से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया है ( प्र० ) जिस का विनाश कभी नहीं होता और जो सब से श्रेष्ठ आकाशवत ज्यापक सब में रहने वाला परमेश्वर हैं जि-ससे अर्घ सहित चारों वेद विद्यमान तथा जिस का उत्पन्न किया हुआ सब जगत् है वह ब्रह्म क्या वस्तु है?( उ॰ ) ( यस्मिन्देवा॰ ) जिस में संपूर्ण विद्वान लोग सब इन्द्रियां सब मनुष्य और सब मुर्घादिलोक स्थित हैं वह परमेश्वर कहाता है जो मनुष्य वेदों की पढ़ के ईश्वर की न जाने ते। क्या वेदार्थ जानने का फल उस की प्राप्त हो सकता हैं ( कभी नहीं इसलिये जैसा वेदविषय में लिख आये हैं वैसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को पाप होते है परन्तु जो कोई पाटमात्र ही पहता है वह उत्तम सुख को प्राप्त कमी नहीं हो सकता इस कारण से जो कुछ पर्टें सो अर्थज्ञानपूर्वक ही पर्दे ।। २ ॥ ( स्थागा० ) जो मनुष्य वेदों को पर के उन के अर्था को नहीं जानता वह उन के मुख को न पाकर भार उठाने वाले पग अथवा वृक्षके समान है जोकि अपने फलफुल डाली आदि को विना गुगाबीय के उठा रहे हैं किन्तु जैसे उनके सुखकी भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान मनुष्य होता है वैसेही पाठके पडने वाले भी परिश्रमखप भारको उठांतहें परन्तू उनके ऋषे ज्ञानमे आनन्द खरूप फल के। नहीं भीग सकत (योऽर्थज्ञः) और जो अर्थका जानने वाला है वह अर्थम से वनकर धर्मात्मा हा के जन्म मरण रूप दु:खका त्याग करके संपूर्ण मुख को प्राप्त होता है क्यों कि जो ज्ञान में पिनत्रात्मा होता है वह ( नाकमेति ) सर्व दुःख रहित हाक मोच्चमुख को प्राप्त होता है इमी कारण वेदादि-ै शास्त्रों को अर्थज्ञान सहित परना चाहिये ॥ ३ ॥ ( यद्गृहीत० ) जो मनुष्य केवल • पाठमात्र ही पठन किया करता है उसका वह पटना अन्धकार्रूप होता है (अनग्नाविव गुष्केंथा। ) जैसे अभिन के विना मूखे ईयन में दाह आंग प्रकाश नहीं होता वैसे ही अर्थज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता है वह पटना अविद्यारूप अन्धकार का नाश कभी नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ (उत त्वः पश्यन्न दर्दश वाचमुत्र) विद्वान् ऋौर

अविद्वान का यही लच्चण है कि जिस किसी को पट सुन के भी शब्द अर्थ और सं-बन्य का यथार्थ ज्ञान न हो वह मूर्ख अर्थात् अविद्वान् है ( उतो त्वस्मै० ) अरेर जो मनुष्य शब्द ऋर्थ सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत् जान ले वह पूर्ण विद्वान् कहाता है ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष की विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्दरूप फल भी होता है ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) अपर्यात् जैसे पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को अपना शरीर दिखलाती है वैसे ही अर्थ जानने वाले विद्वान ही को विद्या भी अपने रूप का प्रकारा करती है ॥ ५ ॥ ( उत्तर्व सख्ये० ) सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें अर्थात् जैसे सम्पूर्ण मनुष्यों के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग मुख देते हैं वैसेही तू भी जो वेदादि विद्या और विज्ञानयुक्त पुरुषहै उसको अच्छी प्रकार मुख दे कि जिस से तुभी विद्यारूप लाभ सदा होता रहे। विद्वान नाम उसका है जो कि अर्थसहित विद्या को पट के वैसा हा आवरण कर कि जिस से धर्म अर्थ काम मोच्च और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत् हो सके इमी को स्थिरपीत कहते हैं ऐसा जो विद्वान् है वह संसार को मुख देने वाला होता है। (नैनं हि०) उस को कोई भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता क्योंकि जिस के हृदय में विद्यारूप सूर्य्य प्रकाशित हो रहा है उस को द खरूप चोर दु:ख कभी नहीं दे सकते ( अवन्वाच० ) और जो कोई अविद्यारूप अर्थात् अर्थ और अभियाय रहित वाणी को मुनता और कहता है उस की कभी कुछ मी मुख प्राप्त नहीं हो सकता किंतु शोकरूप शत्रु उस को सब दिन दुःख ही देते रह-ते हैं क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन रात्रुओं को जीतन में समर्थ नहीं हो सकता इसलिये अर्थज्ञानसहित ही पटने से मन चाहा मुखलाभ होता है।। ६।।

(ममुर्थिवेदायं विज्ञानाय व्याकरणाष्ठाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम् । तती मिचण्टुनिक्क छन्दो ज्योतिषां वेदाङगानाम् । तती मीमांसावैशेषिकन्याययोग साङ्ख्यवेदान्तानां वेदोपः द्वानां वगणां शास्त्राणाम् । तत ए तरेयशतपथ-सामगोपथब्राह्मणानामध्ययनञ्च कृत्वा वेदार्थपठमं कर्क्षं व्यम् )। यद्वा ए-तत्ववं मधीतवद्भिः कृतं वेद्व्याख्यानं दृष्ठ्वा च वेदार्थज्ञानं सवैः कर्क्षव्य-मिति । कृतः । नावेदविन्मनृते तं बहुन्तमिति । यो वेदार्थाक्र वित्ति नैव तं बहुन्तं परमेश्वरं धर्मं विद्यासमूहं वा वेत्तु महं ति । कृतः सर्वासां विद्यानां वेद एवाधिकरणमस्त्यतः । निह्न तमविज्ञाय कस्यिनस्तर्य विद्याप्राप्तिभवितुमहं ति । यद्यत् किञ्चद्भगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु दृद्याः क्तरेषु वा वस्यविद्याविज्ञानमभूत् भवति भविष्यति चतत् सर्वं वेदादेव प्रसत्तन्तरेषु वा वस्यविद्याविज्ञानमभूत् भवति भविष्यति चतत् सर्वं वेदादेव प्रसत्त-

मिति विज्ञेयम् । कुतः। यद्यद्यथार्थविज्ञानं तत्तदीश्वरेण वेदेष्विचिक्तमस्ति तद्द्वारैवाऽन्यत्र कुत्राचित्सत्यप्रकाशो भवितुं थोग्यः। अतो वेदार्थविज्ञानाय सर्वीमंनुष्येः प्रयक्षोऽनुष्ठेय इति ॥

#### भाषार्थ

मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये अर्थयोजनासहित व्याकरण अष्ठाध्यायी, धातुपाठ उणादिगण, गणपाठ और महाभाष्य, शिक्ता, कल्प. निवग्ट, निरुक्त, इन्द और उपोतिष ये छः वेदों के अंग। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, येगा, सांख्य और वेदान्त ये छः शास्त्र, जो वेदों के उपांग अर्थात् जिन से वेदार्थ ठीक २ जाना जाता है। तथा ऐतरेय, शतप्य, साम और गोपथ ये वार ब्राह्मण, इन सब ग्रंथों को कप से पटक अथवा जिन्हों ने उन सम्पूर्ण ग्रंथों को पट के जो सत्य २ वेद व्याख्यान किये हों उन कों देख के वेद का अर्थ यथावत् जान लेवें क्योंकि (नावेद्वित्)) वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेशवरादि सब पदार्थविद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता भीर जो २ जहां २ भूगोलों वा पुस्तकों अथवा मन में सत्यज्ञान प्रकाशित हुआ हे और होगा वह सब वेदों में से ही हुआ है क्योंकि जो २ सत्यविज्ञान है सो २ ईश्वर ने वेदों में भर रक्खा है इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता है और विद्या के विना पुरुष अन्य के समान होता है इस से सम्पूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को विना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत् ज्ञान नहीं हो सकता इसिलये सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र अर्थ-ज्ञान सहित अवश्य पढ़ने चाहियें।।

इति पठनपाठनविषयः संचेपतः॥

# अथ संक्षेपतो भाष्यकरगाशङ्कासमाधानादिविषयः/॥

(प्रश्नः) किञ्च भी नवीनं भाष्यं त्यया क्रियत आहोस्वित्पूर्वाचार्येः कतमेव प्रकाश्यते । यदि पूर्वेः कतमेव प्रकाश्यते तिहि तत् पिष्टपेषणदोषेण दूषितत्वान केनापि प्राच्यं भवतीति । (उत्तरम्) पूर्वाचार्येः कतं प्रकाश्य- कते । तद्यथा—यानि पूर्वेदेवैविद्वद्भिक्षेत्राणमारभ्य याज्ञवल्क्यवात्स्यापनजैनि- न्यन्तैर्ऋषिभिश्चैतरेयशतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन् तथा यानि पा- णिनिपतञ्जलियास्कादिमहर्षिभिश्च वेद्व्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानि कतानि । एवस्पवेदाख्यानि । एवस्पवेदाख्यानि । एवस्पवेदाख्यानि ।

तथैव वेदशाखारुयानि च रचितानि सन्ति। एतेषां सङ्ग्रहमात्रेगैव सन् त्योऽर्थः प्रकाश्यते । न चात्र किं चिद्रप्रमाणं नवीनं स्वेष्ड्या रच्यत् इति । (प्रश्नः) किमनेन फलं भविष्यतीति (उ०) यानि रावणोठवटसायणमहीधरा-दिभिवेदाथ विष्ठुतानि भाष्याणि कतानि यानि चैतदनुसारे सेङ्गलैण्डशार्म-गयदेशोतपन्नेर्यूरोपखगडदेशनिवासिभिः स्वदेशभाषया स्वल्पानि व्याख्या-नानि कतानि । तथैत्रार्यावर्त्त देशस्थैः कै श्वित्तदनुसारेण प्राकतभाषया व्या-रुयानानि कतानि वा क्रियन्ते च तानि सर्वाएयनर्थं यभाणि सन्तीति । स-ज्जनानां हृद्येषु यथावत् प्रकाशो भविष्यति टीकानामधिकदोषप्रसिद्ध्यात्या-गञ्च। परन्त्ववकाशासावात्तेषां दीषाणामत्र स्थालीपुलाकस्यायवत् प्रकाशः क्रियते । तद्यया - यत् सायणाचार्येण वेदानां परममर्थमिब साय सर्वे वेदाः क्रियाकारडतत्वराः सन्तीत्युक्तम् तद्न्यथास्ति । कुतः । तेषां सर्वविद्या-न्वितत्वात् । तच्च पूर्वे संतिपती लिखितमस्ति । एतावतैवास्य कथनं व्यर्थ-मस्तीत्यवगन्तव्यम् । ( इन्द्रं मित्रां ) अस्य मन्त्रास्याऽर्थोप्यन्यश्वेव वर्णितः तद्यया-तेनाऽजोन्द्रशब्दो विशेष्यतया गृहीती मिल्पादीनि च विशेषणतया । अत्र खलु विशेष्पोऽग्निशकः, इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्गेऽन्वितो भूत्वा पुनः स एव सद्गस्तु ब्रह्मित्रशेषणं भवत्येवमेत्र विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवनीति । न चैवं विशेषणम् । एवमेव यत्र शतं महस्तं वैकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेषुः। तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुचारणं भवति वि-शेषण वैकवारमेवेति तथैवात्र मन्त्रे परमेश्वरेणाऽग्निशब्दो द्विसच्चारितो बि-शेव्यविशेषणा अभित्रायात् । इदं सायणाचार्ये गा नैय बुद्ध मतस्तस्य भान्तिरेव जातेति वैद्यम् । निरुक्तकारेणाप्यग्निशब्दो विशेष्यविशेषणत्वेनैव वर्णितः । तद्यथा-इममेत्रानिः महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुण मेथाविनो वदन्ती-न्द्रं मित्रं वहणिन्यादि० निह० अ२ ७ खं० १८ । स चैकस्य सद्वस्तुनी ब्रह्म-णो नामास्ति । तस्माद्गन्यादीनीश्वतस्य नामानि सन्तीति बोध्यम् । तथा च-तस्मारसर्वेरिप परमेश्वर एव हूयते । यथा राजाः पुरोहितः सदभीष्टं सम्पाद-यति । यद्वा यक्तस्य सम्बन्धिनि पूर्वभागे आहवनीयरूपेणावस्थितमित्युक्त-मिदमपि पूर्वापरविषद्धमस्ति । तद्यथा-सर्वैर्नामभिः परमेश्वर एव हूयते चे-त्पुनस्तेन होममाधक आहवनीयरूपेगावस्थितो भौतिकोग्निः किमर्थो गृहीतः। तस्येदमवि व वनं श्वममूलमे बाकोऽवि ब्रूवात्मायणाचार्येण यद्यपीन्द्राद्यस्तत्र तत्रहूयन्तेतथाविपरमेशवरस्यैवेश्द्रादिस्रपेणाव<sup>र</sup>धानादविरोधः। इत्युक्तत्वाददीव इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः। यदीन्द्रादिभिर्नामभिः परमेश्वर एवोच्यते तर्हि परमेश्वर-स्येन्द्रादिक्षपावस्थितिरनुचिता। तद्यथा—अज एकपः त्रः स पर्धगाच्छुक्रमकाय-मित्यादिमन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जनगरूपवत्त्वशरीरधारणादिनिषेधात्तः कथनम-सद्स्ति। एवमेव सायणाचार्याक्तभाष्यदोषा बह्वः सन्ति। अग्रे यत्र यत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं करिष्यामस्तत्र तत्र तद्भाष्यदोषान् प्रकाशियष्याम इति ।।

# भाषार्थ

( पक्ष ) क्यों जी! जो तुम यह बेद्धों का भाष्य बनाते हो सो पूर्व आचार्यों के भाष्य के समान बनाते हो वा नवीन, जो पूर्वराचित भाष्यों के समान है तब तो बनाना व्यर्थ है क्योंकि व तो पहिले ही से बने बनाये हैं और जो नया बनाते हो नो उस की कोई भी न मानेगा क्योंकि जो विना प्रमाण के केवल अपनी ही कल्पना से बनाना है यह बात कब ठीक हो सकती है। (उत्तर ) यह भाष्य प्राचीन आवास्यों के भाष्यों के -अनुकूल बनाया जाता है (परन्तु जो रावण, उन्तर, सायण और महीधर आदि ने भाष्य बनाय हैं वे सब मूलमंत्र और ऋषिकृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं) मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता क्योंकि उन्हों ने वेदों की सत्यार्थता और ऋपूर्वता कुछ भी नहीं जानी। और जो यह मेरा भाष्यु बनता है सो ता वद, वदांग ऐतरेय शतपथबाह्मणादि मन्थों के अनु--सार होता है। क्योंकि जो २ वेदों के सनातन व्याख्यान हैं उन के प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है यही इस में अपूर्वता है क्यों के जो २ प्रामाएयापामाएयविषय में वेदों से भिन्न २ शास्त्र गिन त्र्याये हैं वे सब वदों के ही ब्याख्यान हैं वेसे ही ग्यारह सौ सत्ताईस ? १२७ वेदों की शाखा भी उन के व्याख्य न ही हैं उन सब अन्थों के प्रमाणपुक्त यह भाष्य बनाया जाता है अोर दूसरा इस के अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इस में कोई बात अप्रमाण वी अपनी रीति से नहीं लिखी जाती और जी २ भाष्य उन्बट, सायण, महीधरादि ने बनाये हैं वे सब मूलार्थ और सजातन वेदच्याख्यानों से विरुद्ध हैं तथा जो २ इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेज़ी, जर्मती, दित्ति ही और बंगाली अदि भाषाओं में वेदव्याख्यान बने हैं वेभी अशुद्ध हैं। जैसे देखों सायणाचार्य्य ने वेदों के श्रेष्ठ अर्थी को नहीं जान कर कहा है(कि सब बेद कियाकाग्रह का ही प्रतिपादन करते हैं)यह उन की बात मिथ्या है इस के उत्तर में जैसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों में संदोप से लिख चुके हैं सो देख लेना ऐसे ही ( इन्द्रं मित्रं ) सायणाचार्य्य ने इस मंत्र का श्रर्थ भी आन्ति से बिगाड़ा है क्यों के उसने इस मंत्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं समभा कर इन्द्र शब्द की तो विशेष्य करके वर्णन किया श्रीर मित्रादि

शब्द उस के विशेषण ठहराये हैं यह उन को बड़ा अम हो गया क्योंकि इस मंत्र में अगिन शबद विशेष्य अगेर इन्द्रादि शबद उस के ही विशेषण हैं इसलिये विशेषणों का विशेष्य के साथ अन्वय हो कर पुनः दूसरे विशेषण के साथ विशेष्य का अन्वय करना होता ऋौर विशेषण का एक वार विशेष्य के साथ अन्वय होता है इसी प्रकार जहां २ एक के सैकड़ों वा हज़ारों विशेषण होते हैं वहां २ भी विशेष्य का सैकड़ों वा हज़ारों वार उचारण होता है वैसे ही इस मंत्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने आगि राब्द का दो वार उच्चारण किया भीर अभिन भादि ब्रह्म के नाम कहे हैं यह बात सायणा-चार्घ्य ने नदीं जानी इस से उन की यह आंति सिद्ध है इसी प्रकार निरुक्तकार ने भी श्राग्नि शब्द को विशेष्य ही वर्णन किया है ( इममेवाग्निं ) यहां आगिन और इन्द्रादि नाम एक सद वस्तु बहा ही के हैं क्योंकि इन्द्रादि शब्द आनि के विशेषण और आनि आदि ब्रह्म के नाम हैं ऐसे ही सायणाचार्य ने और भी बहुत मंत्रों की व्याख्याओं में शब्दों के अर्थ उलटे किये हैं तथा उनने सब मंद्रों से परमेश्वर का महरा कर रक्सा है जैसे राजा का पुरोाहित राजा ही के हित का काम सिद्ध करता है अथवा जो आनि यज्ञ के संबंधी प्रथम भाग में हवन करने के लिये है उसी रूपसे ईश्वर स्थित है यह सायणाचार्य्य का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर आगे पीछे के संबंध तोडता है क्योंकि नव सब नामों मे परमेश्वर ही का महरा करते हैं तो फिर जिस आजि में हवन करते हैं उस की किम लिये प्रहण किया है और कदाचित कोई कहे कि जो सायणाचार्य ने बहां इन्द्रादि देवताओं का ही ब्रह्म किया हो तो उस से कुछ भी विरोध नहीं आ सकता। इस का उत्तर यह है कि जिब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का प्रहण है तो वह निराकार सर्वशाक्तिमान व्यापक और अखगढ़ होने से जन्म लेकर भिन्न २ त्याक्त वाला कभी नहीं हो सकता क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एकअन और अकाय अर्थात् शरीरमंबंध रहित आदि गुणों के साथ वर्णन किया है इस से सायणा-चार्य्य का कथन सत्य नहीं हो मकता इसी प्रकार सायगाचार्य्य ने जिस २ मंत्र का श्रन्यथा व्याख्यान किया है सा सब क्रमपूर्वक आगे उन मंत्री के व्याख्यान में लिख दिया जायगा ।।

एवमेव महीधरेण महानर्थरूपं वेदार्थटृषकं वेददीपारूणं विवरणं कृतं विद्यापीह दीवा दिग्दशनंबत्प्रदर्शन्ते ॥

इसी प्रकार महीघर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया है उस में से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उन के भी कुछ दोष यहां दिखलाते हैं ॥ गणानां त्वा गणपति ध इवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति छ ह-बामहे निधीनां त्वा निधिपति छ इवामहे वसो मम ॥ आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् ॥ १ ॥ यज्ज ० २३ मं ० १९ ॥

#### भाष्यम्

अस्य मन्त्रस्य व्याक्याने तेनोक्तमस्मिन्मंत्रे गणपतिशब्दाद्श्वो वाजी यहीतव्य इति । तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी यज्ञशालायां पश्यतां सर्वे-यामृत्विजामश्वसमीपेशेते शयाना सत्याह हेअश्व ! गर्भधं गर्भद्धातीतिगर्भधं गर्भपारकं रेतः अहं आ अजानि आकृष्य क्षिपामि त्वं च गर्भधं रेतः आ अजासि आकृष्य क्षिपसि ॥

## भाषार्थ

(गणानां त्वा) इस मंत्र में महीधर ने कहा है कि गणपित शब्द से घोड़े का महण है सो देखों महीधर का उलटा त्रार्थ कि (सब ऋतिकों के सामने यममान की स्त्री घोड़े के पास सोते) त्रीर सोती) हुई घोड़े से कहे कि हे त्राश्व! निस से गर्भधारण होता है ऐसा जो तेरा बीर्घ्य है उस को में खेंच के अपनी योनि में डालूं तथा तू उस बीर्घ्य को मुक्त में स्थापन करने वाला है।

# अथ सत्योऽर्थः

441

गणानां त्वा गणपति हवामह इति । ब्राह्मणस्पत्यं ब्रह्म वै बृह् र रिप्तिर्ब्रह्मणैवैनं तिद्धपज्यित प्रथश्च यस्य स प्रथश्च नामेति । ऐत॰ पं॰ १ कं॰ २१ ॥ प्रजापितवैं जमदिनः सोऽइवमेधः । क्षत्रं वाइवो विद्धितरे पदावः । क्षत्रस्यैतद्भूपं यिद्धरण्यं ज्योतिवैं हिरण्यम् । दा॰ कां॰ १३ अ० २ ब्रा॰ १२ कं० १४ । १५ ॥ १६ । १७ ॥ न वै मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाइवो वै स्वर्ग लोकमञ्जसा वेद । दा॰ कां॰ १३ अ० २ ब्रा॰ १२ कं॰ १ । राष्ट्रमद्वमेधो ज्योतिरेव तद्द्राष्ट्रे दः

धाति क्षत्रायेव तिहेशं कृतानुकरामनुवर्त्तमानं करोति । अथो क्षत्रं वा अठ्वः क्षत्रस्येतद्भूपं यिहरण्यं क्षत्रमेव तत्क्षत्रेण समर्धयिति वि-शमेव तिहिशा समर्धयिति । श० कां० १२ ग्र० २ ब्रा० ११ कं० १५ । १६ । १७ ॥ गणानां त्वा गणपित् छ हवामह इति । पत्न्यः परिय-न्त्यपहनुवत एवास्मा एतद्तोऽन्येवास्म नुवतेऽथो धुवत एवेनं त्रिः परियन्ति त्रयो वा इमे लोका एभिरंवेनं लोकेर्धृवते त्रिः पुनः परि-यन्ति षट सम्पद्यन्ते पट्टा ऋतव ऋतुभिरेवेनं धुवते अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे धुवनं तन्वते नवकृत्वः परियन्ति नव वे प्राणाः प्राणानेवातमं धत्ते । नैभ्यः प्राणा अपकामन्त्याहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधमिति प्रजा वे पश्चो गर्भः प्रजामेव प-शुनात्मं धत्ते ॥ श० कां० १३ अ० २ ब्रा० २ कं० ४ । ५ ॥

#### भाष्यम्

(गणानां त्वा०) वयं गणानां गणनीयानां पदार्षसमूहानां गणपतिं पालकं स्वामिनं (त्वा) त्वां परमेश्वरं (हवामहे) ग्रहणीमः । तथैव सर्वे- वां प्रियाणामिष्टिमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपतिं त्वेति पूर्वं वत् । एव- मेत्र निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निधिपतिं त्वेति पूर्वं वत् । यसत्यस्मिन् सर्वं जगद्वा यत्र वसति स वसुः परमेश्वरः । तत्सम्बुद्धौ हे वसो परमेश्वर!त्वं सर्वान् कार्त्यान् भूगोलान्स्वसामध्ये गर्भवद्धातीति स गर्भधस्तं त्वामहं भवत्कृपया आजानि सर्वथा जानीयःम् (आ त्वमजासि ) हे भगवन्!त्व- स्त्वासमन्ताज्जानासि । पुनर्गर्भधमित्युक्तधा वयं प्रकृतिपरमागवादीनां गर्भ- , धानामिष गर्भधं त्वा सन्यामहे । नैवातो भिन्नः कश्चिद् गर्भधारकोस्तीति । एवमेवैतरेयशतपथन्नास्त्रले गणपतिशब्दार्थो वर्षितः । ब्राह्मगरम्पर्यमस्मिन्मत्रे ब्रह्मणो वेदस्य पतेभांवो वर्षितः ब्रह्म वै बृहस्पतिरित्युक्तत्वात् तेन ब्रह्मो पदेशेनैवैतं जीवं यजमानं वा सत्योपदेष्टा विद्वान् भिषज्यित रोगरहितं

करोति। आत्मनो भिषजं वैद्यमिच्छतीति। यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सर्वत्रव्याप्ती-विस्तृतः सप्रथञ्च प्रकृत्याकाशादिना प्रथेन स्वमामध्यीन वा सह वर्त्तते स सप्र-यस्तदिदं नाम द्वयं तस्यैवास्तीति। प्रजापितः परमेश्वरो वै इति निश्चयेन जमदग्निसंज्ञोस्ति। अत्र प्रमाणम् -

जमद्ग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्विताग्नयो वा तैरभिहृतो भवति । निरु० अ० ७ खं० २४ ॥

इसे सूर्याद्यः प्रकाशकाः पदार्थास्तस्य सामर्थ्यादेव प्रज्विता भव-नित । तैः सूर्यादिभिः कार्ये स्तिन्नियमैश्च कारणास्य इश्वरोभिष्ठुनश्चाभिमुख्येन पूजितो भवतीति यः स जमद्ग्नः परमेश्वरः (सोऽश्वमेधः) स एव परमेश्वरो-ऽश्वमेधास्य इति प्रथमोर्थः । अथापरः । क्षत्रं वाश्वो विडितरे पशव इत्यादि। यथाऽश्वस्यापेक्षया इतरइमेऽजाद्यः पशवो न्यूनबलवेगा भवन्ति । तथा राज्ञः सभासमीपे विट् प्रजा निर्वलैव भवति । तस्य राज्यस्य यद्विरग्यां सुवर्णा-दिवस्तु ज्योतिः प्रकाशो वा न्यायकरणमेतत्स्वकृपं भवति । यथा राज्य-जालङ्कारेण राजप्रजाधमां वर्णितः । तथैव जीवेश्वरयोः स्वस्वामिसम्बन्धो-वर्णिते। नैव मनुष्यः केवलेन स्वमामध्येन सरलतया स्वर्णं परमेश्वरास्यां लोकं वेद किन्त्वीश्वरानुयहेणैव जानाति ॥

अठ्वो यत ईरवरो वा अठ्वः । ठा० कां० १३ अ० ३ ब्रा० ४ ८ कं० ८। ग्रश्चेत च्याप्नोति सर्व जगत्सोऽरव ईठ्वरः॥

इत्युक्तत्वादीश्वरस्यैवाजाश्वसंज्ञाहतीति । अन्यञ्च (राष्ट्रं वा०) राज्यमश्चमेधसंज्ञं भवति तद्राष्ट्रं राज्यकर्मणि ज्योतिर्द्धाति तत्कर्मफलं क्षत्राय
राजपुरुषाय भवति । तच्च स्वसुखायैव विशं प्रजां रुतानुकरां स्ववर्त्तमानामनुकूलां करोति । अथो इत्यनन्तरं क्षत्रमेवाश्वमेधसंज्ञकं भवति । तस्य यद्विरगयमेतदेवरूपं भवति । तेन हिर्ग्याद्यन्वितेन क्षत्रेण राज्यमेव सम्यगुवर्धते
नच प्रजाः । सा तु स्वतन्त्रस्वभावान्वितया विशा समर्थपति । अतो यज्ञौको
राजा भवति तत्र प्रजा पीडिता जायते । तस्मात्मजामत्त्रयैव राज्यप्रवन्धः
कार्या इति । (गणानां ) स्त्रियोप्येनं राज्यपालनाय विद्यामयं सन्तानशिकाक्यास्यं यत्तं परितः सर्वतः प्राप्नुयः प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्वये यद्पह्नवास्यं कर्माचरन्ति । अतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दूरीकुर्यन्ति ।
अथो इत्यनन्तरं य एन विचालयन्ति तानप्यन्ये च दूरीकुर्यः । एवमस्य

तिशारं रक्षणं सर्वण कुर्युः । एवं प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरबलानि सम्पाद्येयुः । ये नराः पूर्वोक्तं गर्भधं परमेश्वरं जानन्ति नैव तेभयः प्राणा बलपराक्रमाद्योऽपक्रामन्ति । तस्मान्मनुष्यस्तं गर्भधं परमेश्वरमहमाजानि समन्ताज्जानीपामितीच्छेत । (प्रजा वै पशवः ) इंश्वरसामपर्याग्भारसर्वे पदार्थां जाता इति योजनीयम् । यश्च पश्चनां प्रजानां मध्ये
विज्ञानवान् भवति स इमां सर्वा प्रजामात्मनि अतित सर्वात्र व्याप्नोति तसिमन् जगदीश्वरे वर्तत इति धारयति । इतिसंद्येपतो गक्षानां त्वेति मन्त्रस्यार्थो विश्वतः । अस्मान्महीधरस्यार्थोऽत्यन्तविक्तद्व एवास्तीति मन्तव्यम् ॥

## भाषार्थ

( गणानां त्वा ॰ ) ऐतरेय ब्राह्मण में गणापति शब्द की ऐसी ब्याख्या की है । कि यह मंत्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन करता है जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति ईश्वर तथा वेद का नाम भी ब्रह्म है जैसे अच्छा वैद्य रोगी को अभैषय देके दुःखों से अलग कर देता है वैसे ही परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य की विज्ञानरूप अशेषधि देके अविद्यारूप दुःखीं से कुड़ा देता है। जो कि प्रथ अर्थात् विस्तृत सब में व्याप्त अर्थेर सप्रथ अर्थात् आकाशादि विस्तृत पदार्थों के साथ भी त्यापक होरहा है। इसी प्रकार में यह मन्त्र ई-श्वर के नामों को यथावन प्रतिपादन कर रहा है ऐसे ही शतपथ बाह्मण में भी राज्य-पालन का नाम अधमेध, राजा का नाम अध और प्रजा का नाम बोडे से भिन्न पशु र-क्खा है। राज्य की शोभा धन है और ज्योति का नाम हिरगय है तथा अश्व नाम पर-मेश्वर का भी हैं। क्यों कि कोई भनुष्य स्वर्गलोक को अपने सहज सामर्थ्य से नहीं जान सकता किन्तु अश्व अर्थात् नो ईश्वर हं वही उन के लिये स्वर्गसुख को जनाता और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं उन को सब स्वर्गनुख देता है तथा ( राष्ट्रमध्यमेघः ) राज्य के प्रकाशका धारण करना सभा ही का काम और उसी सभा का नाम राजा है वही अ-पनी श्रोर से प्रजा पर कर लगाती है क्योंकि राजा ही से राज्य और प्रजा ही से प्रजा की वृद्धि होती हैं ((गणानां त्वा०) स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिद्धा सन्तानों को करती रहें जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पात्त आदि कर्म्म में मिष्याचरण करती हैं उन के इस कर्म को विद्वान लोग प्रसन्न नहीं करते और जो ' पुरुष सन्तर्नादि की शिद्धा में त्रालस्य करते हैं अन्य लोग उन को बांध कर ता-इना देते हैं इम प्रकार तीन छः वा नव वार इस की रत्ता से आत्मा शरीर और बल की सिद्ध करें। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं उन के बलादि गुरा कभी नष्ट

नहीं होते ( न्नाहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम गर्भ है उस के ममतुल्य वह सभा प्रजा और प्रजा के पशुत्रों की अपने अपना में धारण करे अर्थात् जिस प्रकार अपना मुख चाहे वैसे ही प्रजा और उस के पशुओं का भी मुख चाहे 🕽 गणानांत्वा० ) जो परमात्मा गगानीय पदार्थी का पति अर्थात पालन करने हारा है (त्वा०) उसको (हवामहे ) हम लोग पूज्यबुद्धि से महण करते हैं ( नियाणां ) जो कि हमारे इष्ट मित्र और मोत्तमुखादि का प्रियपित तथा हम को आनन्द में रख कर सद। पालन करने वाला है उसी को हम लेश अपना उपास्यदेव जान के महण करते हैं ( निर्धा-नां स्वा ०) नो कि विद्या श्रीर मुखादि का निधि अर्थात् हमोर कोशें का पति है उसी सर्वशाक्तिमान् परमेश्वर को हम अपना राजा और स्वामी मानते हैं तथा जोकि व्यापक होके सब नगत में ऋौर सब जगत उसमें बस रहा है इस कारण मे उस की वसु कही हैं है वसु परमेश्वर ! जो श्राप अपने सामर्थ्य से जगत् के अनादि कारण में गर्भधारण करते हैं श्रर्थात् सब मृतिमान् द्रव्यों को श्रापही रचते हैं इसी हेतु से श्राप का नाम गर्भव है ( आहमजानि ) मैं ऐसे गुणुसहित आपको जानं ( आख० ) जैसे आप सब प्रकार से सब को जानते हैं वैसेही मुक्त को भी सब प्रकार में ज्ञानयुक्त कीनिये (गर्भधम्) दूसरी वार गर्भध शब्द का पाठ इसलिय है कि जो २ प्रकृति और परमाणु ब्यादि कार्य द्रव्यों के गर्भक्षप हैं उन में भी सब जगत् के गर्भक्षप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर में भिन्न दूमरा कार्य्य जगत् की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है यही अर्थ ऐतरिय शतपथ ब्राह्मण में कहा है विचारना चाहिये कि (इस सत्य अर्थ के गुप्त होने ऋो मिथ्या नवीन अर्थी के प्रचार होने से मनुष्यों को आन्त करके वेदों का कितना अपमान कराया है जैसे यह दोष खंडित हुआ वैसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन मन मिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जायगी)।।

ना उभी चतुरं पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोणीवार्था वर्षा बाजी रेतोथा रेती द्धातु ॥ २ ॥ य० अ० २३ मं० २० ।

महीधरम्यार्थः ॥ अश्वशिष्ठममुपस्थे कुरुते वृद्या वाजीति। महिषी स्वय मेवाश्वशिष्ठनमाकृष्य स्वयोनी स्थापयति॥ २०/१/१५ १००० १००० ।

# भाषार्थ

महीधर का ऋर्थ

यजमान की भी बोड़े के लिए को पकड़ कर आपही अपनी योनि में बाल देने ॥

#### सत्योऽर्घः ॥

Ġ.

ता उभी चतुरः पदः सम्प्रसारयायेति मिथुनस्यावरुध्यै स्वर्गे लोके प्रोणुवाथामित्येष व स्वर्गां लोको यत्र पशु ७ संज्ञपयान्ति तस्मा-देवमाह तृषा वाजी रेतोधा रेतो द्धातिवाति भिथुनस्यवावरुध्यै। श॰ कां॰ १३ अ० २ आ० २। कं॰ ५।।

#### भारतम्

आवां राजप्रजे पर्याणंकासमीक्षान् चतुरः पदानि सदैव निलिते भूत्या सम्यक् विस्तारपेवहि । जर्मे प्रवीजनायत्यत्राह तस्वर्गे सुखविशेषे लोके द्रव्टक्ये भोक्कचे प्रियानन्द्रय स्थित्वराव्य येन मर्वान्प्राणिनः सुखैराच्छाद्ये-विह्ने यस्मन् राज्ये पर्यं पश्चरप्रशास्त्रम् विद्यापदेशद्यक्ती देशो हि स्वर्गी विद्यापदेशद्यक्तीन सम्यगवये प्रणिन्त सेव एव सुखयुक्ती देशो हि स्वर्गी भवति । वस्मात्कारणादु मयस्य सुख्यकी स्थि विद्यादिसद् पृणानामिष्वर्षकं वाजिनं विद्यादिसद् पृणानामिष्वर्षकं वाजिनं विद्यान्वरतं जनं प्रति विद्यावर्षे स्वर्गीन्वर्यक्ति विद्यादिसद् पृणानामिष्वर्षकं

#### Hand

(ता उभी ) राजा और प्रजा हम होती पिल के यम अर्थ काम और मीच की सिद्धि के प्रचार करने में नहां पहले हैं। किस पर्योक्त के लिये कि दोनों की अत्यंत मुखक्ष्य म्हर्गलोक में जिस अन्य हो जिल्ली के लिये जिस से हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों की मुख से परिवृशी कर्यदें। किस राज्य में मनुष्य लोग अन्द्धी प्रकार ईश्वर को जानते हैं वहीं देश मुखयुक्त होता है इस से राजा और प्रजा परस्पर मुख के लिये सद्गुणों के उपदेशक पुरुष की लदा नेवा करें और विद्या तथा बल को सदा बहार्वे इस अर्थ का कहने वाला (ता उमी ) यह मंत्र हे इस अर्थ से महीभर का अर्थ अत्यंत विरुद्ध है।

यकासको कं कुन्तिका इन्हिगिति वज्वति । ग्राहंन्ति ग्रभे पसो निगंलगलीति धारकां ॥ यः अ० २३ सं० २२ ।

#### महीधरी बद्दति 🗄

(अध्वरमृद्धः कुमारीपन्नीभिः नह संभवहासं संवदन्ते) अङ्गुल्या योगि प्रदे-

शयनाह खीणा शीघ्रणमंने पीनी हलहलाशहरी अवतीत्पर्धः । भगे योनी शकुनिसदृष्ट्यां यदा पनी लिहनाहित जाणन्छति । पृंद्यजननस्य माम हिन्तगंत्यर्थः । यदा भगे शिश्रनसाग्यकति तदा धारका घरति छिङ्गमिति धारका योनिर्निगरगर्लीति विलिति बीग्र्यं सहित बद्धा शब्दानुकरणं गरगले-शब्दं करोति ( यकासकी ) (कुमारी अध्वत्रं प्रत्याह ) अङ्गल्या छिङ्गं प्रदेशयत्याह । अग्रभागे साँच्छद्रं लिङ्गं तत्र सुद्धान्य भामते ॥

### महीधर का अर्थ

### सापार्ध

(यज्ञशाला में अय्वयुं बादि ऋत्विन लंग कुमारी और स्त्रियों के साथ उपहासप्वेक संवाद करते हैं) इस प्रकार से कि अंगुली में योगि की दिखलाके हंसते हैं ( आहल-गिति ) जब स्त्री लंग अलदी के चलनी है तब उन का योगि में हलहला शब्द और जब भग लिंग का संयोग है ता है तब भी हलहला शब्द हाता और योगि और लिंग से वीय्ये भारता है ( यहामकी ) (कुमाण अध्वर्यु का उपहास करती है) कि जो यह लिंद्रमहित तेरे लिंग का अवस्था है से देरे एत के समान दीख पड़ता है।

#### नाथ सत्यं घी: ॥

यकासकौ श्राहान्तर्शत विद्या श्राहान्त्रशा हलगित वञ्चतीति विद्यो व राष्ट्राय वञ्चत्याहान्त्र गर्भ पसी निगलगलौति धारकेति विद्ये गर्भो राष्ट्रं पसी राष्ट्रमव विद्याहान्ति तस्माद्राष्ट्री विद्या द्यान्ति तस्माद्राष्ट्री विद्या घान्तुकः। श्रा० कां० १३ अ० २ आ० ६। कंट ६॥ १

#### साध्यम

(विह्वै०) यथा प्रयेतस्य समीपे ज्यविक्षणी निर्मल भवित तथैव राज्ञ: सभीपे (विद्) प्रणा निर्मल भवित (आहलिंगित वञ्चतीति) रा-जानो विश: प्रजा: (वै) इति निष्ययेन राष्ट्राय राजसुखप्रधोजनाय मदैव वञ्चन्तीति (आहन्ति०) विशो यमसंज्ञा भवित प्रसाख्यं राष्ट्रं राज्यां प्रजया स्पर्शनीयं भवित यसमाद्राष्ट्रं तां प्रजां प्रविष्याहन्ति समन्ताद्वननं पीडां करोति । यसमाद्राष्ट्री एको राज्ञा सत्रभेतिहें विशं प्रजां घातुको भवति तस्मात्कारणादेको मनुष्यो गजा कदाचिन व मन्तव्यः किन्तु सभा-ध्यक्षः सभाधीनो यः सदाचारी शुभलक्षणान्वितो विद्वान्स प्रजाभी गजा म-न्तव्यः अस्माद्पि सत्याद्षान्महीधरस्यातीत्र दुष्टोऽर्थोस्तीति विचारणीयम् ॥

### भाषार्थ

(यकामकी०) प्रजा का नाम राकुन्तिका है कि नेंसे बान के सामने छोटी २ चि-डियों की दुर्दशा होती है वैसे ही राजा के सामने प्रजा की (प्राहलगिति०) नहां एक मनुष्य राजा होता है वहां प्रजा टगी जाती है (प्राहन्ति गमे पसो०) तथा प्रजा का नाम भग और राज्य का नाम पस है जहां एक मनुष्य राजा होता है वहां वह अ-पने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है इसलिये राजा को प्रजा का घातुक अर्थान् हनन करनेवाला भी कहते हैं इम कारण मे एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये किन्तु धार्मिक बिद्धानों की सभा के आर्थान ही राज्यप्रवंध होना चाहिये (यकासकी०) इत्यादि मन्त्रों के शतपथ मितपादित अर्थों से (महीधर आदि अर्थान लोगों के बनाये हुए अर्थों का अत्यन्त विरोध है)।।

माता चं ते पिता च तेऽग्रं वृक्षस्यं रोहतः । प्रतिलामीति ते पिता गुभे मुष्टिमतंथस्यत् ॥ य॰ अ० २३ मं० २४ ॥

#### महोषरस्यार्थः ॥

ब्रह्मा महिषीमाह महिषि हये हये महिषि ! ते तब माता च पुनस्ते तब पिता यदा वृक्षस्य वृक्षजस्य काष्टमयस्य मञ्चकस्यायमुपरिभागं रोहतः आरोहतः तदा ते पिता गभे मुष्ठितुल्यं लिङ्गमतंसयत्तंमयति प्रक्षिपति एवं तवोत्पत्तिरित्यण्लीलम्। लिङ्गमुल्थानेनालङ्करोति वा तब भोगेन स्नि-स्वामीति वदन्नेवं तवोत्पत्तिः ॥

#### महीघर का अर्थ

# भाषार्थ

अब बद्धा हाम करता हुआ यजमान की स्नी से कहता है कि जब तेरी माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिंग की तेरी माता के भग में डाला तब तेरी उत्पत्ति हुई उसने ब्रह्मा से कहा कि तरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है ॥

### अथसत्योर्थ:-

माता च ते पिता च त इति । इयं वे मातासौ पिताभ्यामेवैनं स्वर्ग लोकं गमयत्ययं वृक्षस्य रोहत इति । श्रीवेराष्ट्रस्याय्र श्रिय-मेवैन ए राष्ट्रस्यायं गमयित । प्रातिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतं स्विदिति । विद्वे गभो राष्ट्रं मुष्टी राष्ट्रमेवाविद्याहान्ति तस्माद्राष्ट्री विद्रां घातुकः । द्रा० कां० १६ अ० २ ब्रा० ३ कं० १ ॥

#### भाष्यम्

(माता च ते०) हे मनुष्य इयं पृथिवी विद्या च ते तव मातृवद्दित। ओषध्याद्यनेकपदार्थदानेन विज्ञानोत्पत्या च मान्यहेतु त्वात । असी द्यौः प्रकाशो विद्वानी श्वरञ्च तव षितृवद्दित। सर्वपुम् षाथां नुष्ठानस्य मर्वष्ठ खप्रदानस्य च हेतु त्वेन पालकत्वात विद्वान् ताभ्यामेवैनं जीवं स्वर्गं सुखरूपं लोकं गमयति (अयं वृक्षस्य०) या श्रीविद्या शुभगुणरत्नादिशोभान्विता च लक्ष्मीः मा राष्ट्रस्यायमुक्तमाङ्क गंभवति सैवैनं जीवं श्रियं शोभां गमयति यद्राष्ट्रस्यायम्ययं मुख्यं सुखंच (प्रतिलामीतिः) विद्या प्रजा गभाष्याऽ याद्रेश्वर्यं प्रदा (राष्ट्रं मुष्टीः०) राजकमं मुष्टियं या मुष्टिना मनुष्यो धनं गृह्खाति तथैवैको राजा चेक्ति पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सर्वा श्रेष्टां श्रियं हरत्येव। यम्माद्राष्ट्रं विश्वर प्रजायां प्रविश्य आह्रन्ति तस्माद्राष्ट्रं विश्वर प्रजायां प्रविश्य आह्रन्ति तस्माद्राष्ट्रं विश्वर श्रं सात्रको भवति। अस्माद्र्यांन्महोधरस्यार्थाऽत्यन्तविस्द्वोऽस्ति तस्मात्स नैव केमापि मन्तव्यः॥

# भाषार्थ ॥

#### सत्य श्रर्थ-

( माता च ते॰ ) सब प्राणियों की पृथिवी और विद्या माता के समान सब प्रकार के मान्य कराने बाली भीर सूर्य्य लोक विद्वान् तथा परमेश्वर पिता के समान हैं क्यों कि सूर्यलोक प्रथिवी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान से पणिडत तथा परमात्मा सब का पालन करने वाला है ! इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा देंते हैं ( अब वृद्धस्य० ) श्री जो लच्मी है सो ही राज्य का अप्रमा-ग अर्थात् शिर के समान है क्योंकि विद्या और धन ये दोनों मिल के ही जीव की शो-मा और राज्य के जुल को प्राप्त कर देने हैं। ( प्रतिलामीनि० ) फिर प्रजा का नाम गम अर्थात् एश्वध्ये की देने वाली और वाय का नाम मुष्टि हे क्योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थी की मुष्टि से एमें हर लेता है कि जम कोई बल करके किसी दूमरे के पदार्थकों अपना बना लेवे। देने ही जहां अंकला मनुष्य राजा होता है वहां वह पद्मपात से अपने मुख के लिये प्रजा की श्रेष्ठ मुख देने वाली लच्मी को ले लेता है अर्थात् वह राजा अपने राज कर्म में प्रवृक्ष होके प्रजा की पीड़ा देने वाला होता है इस लिये एक को राजा कभी मानना न चाहिये किन्तु सब लोगों की उचित है कि अध्यद्मसहित सभा की अपजा ही में रहना चाहिये किन्तु सब लोगों की उचित है कि अध्यद्मसहित सभा की अपजा ही में रहना चाहिये किन्तु सब लोगों की अध्य अस्थनत विरुद्ध है )।

<u>कर्ध्वमेतामुच्हापय हिंदी सारश्र हरीबच । अथास्य मर्ध्यमधतां</u> श्रीते वाते पुनिर्विच ॥ यट अट २२ मं ० २२ ॥

# महीधरम्यार्थः

यथा अस्यै अस्या वा वाताका सध्यमधातां योनिप्रदेशो वृद्धिं यायात् यथा योनिविशाला भवति तथा मध्ये ग्रहीत्वीच्छ्रापयेत्यर्थः । दृष्टान्तान्तर माह। यथा शीतले वायी वाति पुनन्धान्ययवनं कुवांणः रूपीवली धान्य . पात्रं जर्ध्व करोति तथेत्यर्थः ॥

ि यदंस्या अर्थहु भेचाः क्षित्रु स्थूलमुपातमत्। सृष्काविदंस्या एजतो । गोशुफे शंकुलाविव ॥ २८ ॥ य० अ०२३ मे०२८ ॥

यत् यदा अस्याः परिवृक्तामाः कृषु हस्वं स्थूलज्नशिश्रमुपातसत् उपगक्ष्यात्त्र योनिं प्रतिगच्छेत् तं स उपक्षये तदा मुच्की वृषणी इत् एव अस्याः योनेसपरि एजतः कम्पेते लिङ्गस्य स्थूलत्वाद्योनेरत्यत्वाद्धृषणी बहिस्तिष्ठत इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः गोशफे जलपूर्णे गोसुरे शकुली मत्स्याविव यथा उद्ध्यप्ति गोः पदे मत्स्यी कम्पेते ॥

### भाषार्थ

#### महीवर का अर्थ

पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ में विच के बहा लेवें (यदस्या अर्थ, हु०) पारिवृक्ता अर्थात् जिस स्त्री का वीर्ध्य निकल नाता है जब छोटा या बड़ा लिझ उस की योनि में डाला नाता है तब योनि के उपर दोनों अंडकोश नाचा करते हैं क्योंकि योनि छोटी और लिझ बड़ा होता है। इस में महीधर हष्टान्त देता है कि जैसे गाय के खुर के बने हुए गड़े के जल में दो मच्छी नार्चे तथा जैसे खेती करने वाला मनुष्य अन्न और भुस अलग र करने के लिये चलते वापु में एक पात्र में भर के उपर को उठा के कम्पाया करता है वैसे ही बोनि के उपर अंडकोश नाचा करते हैं।।

# त्रथ सत्योऽर्थः-

कर्ध्वमनामुच्छापयेति। श्रीवं राष्ट्रमङ्बंधवः श्रियमेवास्मे राष्ट्रम्य प्रदेश स्थाने स्थाने स्थाने राष्ट्रस्य भारः श्रियमेवास्मे राष्ट्रश्च सब्द्राययो श्रियमेवास्मिन राष्ट्रमधिनिद्धाति। अथास्य मध्यमेधनामिति। श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यश्च श्रियमेव राष्ट्रं मध्यतां श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यश्च श्रियमेव राष्ट्रं मध्यतां श्वाचे द्धाति शातं वातं पुनक्षिवति क्षेमा वे राष्ट्रस्य श्वीतं क्षेममेवास्मै करोति। श्रष्ट कां १३ अ०२ आ०३ कं०१।२।३।४॥

### HUUL

(जध्वंमेना०) हे नर नियं श्रीत राष्ट्र मश्रमेण यज्ञश्चास्मै राष्ट्राय श्रि,यमुच्छ्रापय मेटयामुत्रुष्टां कुर्त । एवं समया राज्ञणपालने रुते राष्ट्रराज्यमूष्ट्वं
,मर्वोत्बृष्टगुणमुच्छ्रयितं शक्यम् । (गिरी भागध्यहरू०) किस्मिन्किमित्र गिरिशिखरे प्राप्त्यर्थं भारबद्धस्तूपस्थाप्रयानितः । कीरित राष्ट्रस्थ भार इत्यश्चाहः
श्रीवें राष्ट्रस्य भार इति । सभाव्ययस्थ्यास्मै राष्ट्राय श्रियं समझ सम्बध्य
गाष्ट्रमनुत्तमं कुर्यात् । अथी इत्यनस्यासेवं कुर्वन् जनीशिस्मन्संसारे राष्ट्रं
श्रीयुक्तमिश्रमिद्धाति सर्वोषिति निष्टगं धारयतीत्यर्थः (अधास्यै०) किमस्य

राष्ट्रम्य मध्यमित्याकाङ्क्षायामुच्यते । श्रीवै राष्ट्रस्य मध्यं तस्मादिमां पू-वीक्तां श्रियमत्नाद्यं भोक्तव्यं वस्तु च राष्ट्रराज्ये महतो राज्यस्याग्रभ्यन्तरे द्धाति समभया मर्वा प्रजां सभोगयुक्तां करोति । किस्मन् किं कुर्वनिव श्र शीते वाते पुनन्निवेति राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मै राष्ट्राय क्षेमं समभया रक्षणं कुर्यात् । अस्माद्वि सत्याद्धांन्महीधरस्य व्याख्यानमत्य-न्तम् विरुद्धमस्तीति ॥

भाषार्थ

श्री नाम विद्या और धन का तथा राष्ट्रपालन का नाम अधमेष है येही श्री आरे राज्य की उन्नित कराते हैं (गिरी भारछे हरिन्निव) राज्य का भार श्री है क्यों के इसी से राज्य की वृद्धि होती है। इपलिये राज्य में विद्या और धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के अर्थ उन का भार अर्थात् प्रवन्ध प्रेष्टपृरुषों की सभा के उपर घरना नाहिये कि (अथास्ये०) श्री राज्य का आधार और नहीं राज्य में शोभा की धारण करके उत्तम पदार्थों की प्राप्त कर देती है इस में हप्टान्त यह है कि (शीतेवाते०) अर्थात् राज्य की राज्य करा नाम शीत है। क्योंकि जब सभा से राज्य की राज्य होती है। (अ०) राज्य का भार कीन है। (उ०) (श्रीव राष्ट्रस्य भारः) श्री, क्योंकि वहीं धन के भार से युक्त कर के राज्य की उत्तमता को पहुंचाती है। (अयो) इस के अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अथवा संमार में श्रीयुक्त राज्य के प्रवन्ध की सक्ष में स्थापन कर देते हैं। (अन्धास्ये०) प्र०—उस राज्य का मध्य क्या है? (उ०) प्रजा की ठीक २ राज्य अर्थत् उस का नियमपूर्वक पालन करना यही उस की राज्य में मध्यस्य है। (गिरी भार धिहरनिय) जैसे कोई मनुष्य बोक्त उटा के पर्वत पर ले जाता है वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम मुख को प्राप्त कर देती है।।

यहेवासों लुलामंगुं प्रविष्टीमिनमाविषुः । सक्थ्ना देंदिइयते नारी सुत्यस्योक्षिभुवी यथा ॥ य० ऋ० २३ म० २९ ॥

#### महीधरस्यार्थः -

यत् यदा देवासः देवाः दीव्यन्ति कीडन्ति देवाः होत्रादयः ऋत्विकी ललामगुं लिङ्गं प्रभाविशः योनी प्रवेशयन्ति ललामेतिस्वनाम ललामस्वं गण्डितिप्राप्नोति लमामगुःशिक्षः।यद्वा ललाम पुरद्गंगण्डिति ललामगुः लिङ्गम् ٤.,

मगुः लिक्कम् योनि प्रविशदुन्धितंपुरुद्राकारंभवतीत्यर्धः । कीद्र्यं ललाम् विष्टीमिन शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेद्नां भवतीत्यर्थः यदा देवाः शिश्नकी-दिनो भवन्ति ललामगुं योनी प्रवेशयन्ति । तदा नारीसक्ष्ना जरुणा जरु-भ्यां देदिश्यते निर्दिश्यते अत्यन्तं लक्ष्यते । भोगसमये सर्वस्य नार्यकृत्य नरेण व्याप्तत्वादूरुमात्रं लक्ष्यते । इयं नारीतीत्यर्थः ॥

### भाषार्थ

#### महीधर का अर्थः

( यदेवासो०) जब तक यज्ञशाला में ऋितवज् लोग ऐसा हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं तब तक घोड़े का लिंग महिषी की योनि में काम करता है और उन ऋितवजों के भी लिंग खियों की योजियों में प्रवेश करते हैं और जब लिंग खड़ा होता है तब कमल के समान हो जाता है जब खी पुरुष का समागम होता है तब पुरुष ऊपर और खी पुरुष के नीचे होने से थक जाती है।।

#### अथ सत्वीर्थः -

(यद्देवासी०) यथा देवा विद्वांसः प्रत्यक्षोद्भवस्य सत्यक्कानस्य प्राप्ति कित्वेमं (विष्टीमिनं) विविधतया आर्द्रीभावगुणवन्तं (ललामगुं) सुस्रप्रापकं विद्यानन्दं प्राविशुः प्ररुष्टतया समन्ताद्व्याप्नुवन्ति तथैव तैस्तेम
सह वर्त्तमानेगं प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्त्रैराष्ठ्याद्यमानेन सक्शना
वर्त्तते तथैव विद्वद्भिः सुस्रैरिगं प्रजा सम्यगाष्ठ्यादनीयेति ॥

### भाषार्थ

जेसे बिद्वान् लोग प्रत्यत्त ज्ञान को प्राप्त हो के जिस शुभगुग्युक्त सुखदायक विद्या के प्रानन्द में प्रवेश करते हैं वैसे ही उसी आनन्द से प्रजा को भी युक्त करते हैं वि, द्वान् लोगों को चाहिये कि जैसे स्त्री प्रपने जंघा आदि श्रंगों को वस्त्रों से सदा डांप
, रखती है इसी प्रकार अपने सत्योपदेश विद्या धर्म और सुखों से प्रजा को सदा श्राच्छा दित करें।

यर्डिणो यवमत्ति न पुष्टं पुशु मन्यति। शूद्रा यद्यीजारा न पो-षांय धनायति ॥ य॰ अ॰ २३। मं० ३०॥

### भाष्यम्

### महीधरस्यार्थ:---

क्षता पालागलीमाह । शूद्रा शूद्रजातिः स्त्री यदा अर्घाजारा मविति वैश्यो यदा शूद्रां गच्छित तदा शूद्रः पोषाय न धनायते पुष्टिं न इच्छिति मद्भार्घा वैश्येम भुक्ता सती पुष्टा जातिति न मन्यते किन्तु व्यभिषारिणी जातिति दुःखितो भवतीत्यर्थः (यद्वरिणो०) पालागली क्षत्तारमाह । यत् यदा शूद्रः अर्घाये अर्घाया वैश्याया जारो भवति तदा वैश्यः पोषं पुष्टिं नानुमन्यते मम स्त्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते किन्तु शूद्रेण नीचेन भुक्तेति क्लिश्यतीत्यर्थः ॥

# भाषार्थ

#### महीधर का अर्थ

(यद्धिरिणो०) दाचा सेवक पुरुष शृद्ध दामी से कहता है कि जब शूद्ध की स्त्री के साथ वैश्य व्यभिचार कर लेता है तब वह इस बात को तो नहीं विचारता कि मेरी स्त्री वैश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई किन्तु वह इस बात को विचार के दुःख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई (यद्धरिणो०) अब वह दासी दाचा को उत्तर देती है कि जब शूद्ध वैश्य को स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है तब वैश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पुष्ट होगई किन्तु नीच ने समागम कर लिया इस बात को विचार के लेक्स मानता है।

### अथसत्योऽर्थः-

यद्धरिणो यवमत्तीति । विद्यं यवा राष्ट्र हिरणां विद्यमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विद्यामत्ति । न पृष्टं पद्य मन्यत इति तस्माद्राजा पद्यूच पृष्यति । द्यूद्रा यद्र्यंजारा न पोषाय धनायती-ति । तस्माद्वेद्यीपुवं नाभिषिञ्चति । द्युः कां० १६ अ० २ ब्रा॰ ३ कं॰ ८॥

#### भाष्यम्

(यद्भारिणो०) विट्रमजेव यवोस्ति । राज्यसम्बन्ध्येको राजा इरिण इव

उत्तमपदार्थहत्तां भवति । यथा मृगः त्रेत्रस्थं शस्यं मुक्ता प्रमत्नो भवति त-थैवैको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुलिम्ब्छिति । अतः स राष्ट्राय स्वसुख्रय-योजनाय विश्वम् प्रजामाद्यां भह्यामिव करोति । यथा मासाहारी पुष्टम् पणुम् दृष्ट्रा तन्मांसभक्षणेच्छाङ् करोति नैव स पुष्टम् पशुम् वर्धयितुम् जी-वितुम् वा मन्यते । तथैव स्वसुलसम्पादनाय प्रजायां कश्चिन्मत्तोऽधिको न भवेदितीच्छां सदैव रक्षति तस्मादेको राजा प्रजां न पोषयिति नैव रक्ष-यितुम् समर्थो भवतीति । यथा च यदा अर्थजारा श्रुद्रा भवति तदा न स श्रूद्रः पोषाय धनायति पुष्टो न भवति तथैको राजापि प्रजां यदा न पोष्यिति तदा सा नैव पोषाय धनायति पुष्टा न भवति । तस्मात्कारणाद्धे-शोपुत्रं भोतं श्रूद्रीपुत्रं मूखं च नाभिषिञ्चति नैवैतं राज्याधिकारे स्थापयती । त्यर्थः । अस्माच्छतप्रवास्त्राणोक्ताद्धांन्महोधरकतोर्थोऽतीव विसद्दोस्ति ॥

### भाषार्थ

(यद्धरिगो०) यहां प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हारिगा है क्योंकि जैसे मृग पशु पराये खेत में यवों को खाकर आनान्दित होते हैं वैसे ही स्वन्तत्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थों को प्रहण कर लेता है। अथवा (न पुष्टं पशु मन्यत०) जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उस का मांस खा जाता है वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करने हारा होता है। क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्त्रित चाहता रहता है और शृद्ध तथा वैश्य का अभिषेक करने से व्यभिचार और प्रजा का धन हरगा अधिक होता है इसलिये किसी एक मूर्व वा लोभी को भी सभाध्यद्मादि उत्तम अधिकार न देना चाहिये इस सत्य अर्थ से महीधर उलटा ही चला है।

उत्संक्थ्या अवंगुदं धेहि सम्बिजं चौरया वृषन् । यस्त्रीणां जीवभोजनः॥ य॰ अ० २३ मं० २१॥

#### महीधरस्यार्थः-

यजमानोऽइवमिमन्त्रयते । हे वृषन् ! सेक्त अइव उत् ऊर्धे सिक्थिनी ऊरू यस्यास्तस्या महिष्या गुद्मव गुदोपरि रेतो धेहि बीर्थ्य धारय। कथं तदाह अञ्जिम् लिङ्गम् सञ्चारय योनी प्रवेश-य । योऽञ्जिः स्त्रीयां जीवभोजनः यस्मिन् लिङ्गे योनी प्रविष्टे खियो जीवन्ति भोगांश्च लभन्ते तं प्रवेशय।

### भाषार्थ

(उत्सवध्या०) इस मन्त्रपर महींघर ने टीका की है कि यजणान घोड़े से कहता है। हे नीर्य के सेचन करने वाले अश्व! तू मेरी स्त्रीक जंबा ऊपर को करके उस की गुदा के ऊपर नीर्य डालदे अर्थात् उस की योनि में लिक्क चलादे। वह लिक्क किस प्रकार का है कि जिस समय योनि में जाता है उस समय उसी लिक्क से स्त्रियोंका जीवन होता है और उसी से वे भोग की प्राप्त होती हैं इस से तू उस लिक्क को मेरी स्त्रीकी योनि में डालदे॥

# अथ मत्योऽर्थः-

(उत्सवध्याः) हे वृषन ! सर्वकामानां वर्षयितः प्रापक सस-भाष्यक्ष विद्वन् ! त्वमस्यां प्रजायामित्रजं ज्ञानसुखन्यायप्रकादां स-श्वारय सम्यक् प्रकादाय। (यः स्त्रीणां जीवभोजनः) कामुकः सन् नादामाचरति तं त्वमवगुद्मधःदिश्सं कृत्वा ताडियत्वा काण्गृहे धेहि। यथा स्त्रीणा मध्ये या काचित् उत्सक्थी व्यभिचारिणी स्त्री भवति तस्यै सम्यग्दण्डं द्दाति तथेव त्वं तं जीवभोजनं परप्राण नादाकं दृष्टं दस्युं दण्डेन समुचारय॥

### भाषार्थ

(उत्सक्थ्या०) परमेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करने वाले और उस को प्राप्त कराने वाले सभाध्यक्तसहित विद्वान लोगों! तुम सब एकसम्मित होकर इस प्रजा में ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूर्वक सब को मुख दिया करो तथा जो कोई दुष्ट (जीवभोजनः) स्त्रियों में व्यभिचार करने वाला चोरों में चोर ठगों में ठग डाकु श्रों में उाकू प्रसिद्ध दूसरों को चुरे काम सिखाने वाला इत्यादि देशप्युक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि देशप्युक्त खी को जनर पर श्रीर नीचे शिर करके उस को टांग देना इत्यादि

श्रत्यंत दुर्दशा करके मारडालना चाहिये नयों कि इस से अत्यंत मुख का लाभ प्रजामें होगा ॥

एतावतैव खगडनेन महीधरकतस्य वेद्दीपारुपस्य खगडनं सर्वेजनिर्बीहु
ठयमिति। यदा मंत्रभाष्टां मया विधास्यते तत्रास्य महीधरकृतस्य भाष्यस्यान्येपि दोषाः प्रकाशियष्यन्ते। यदि द्यार्घ्येशनिवासिनां सारणमहीधरप्रभृतीनां ठ्याख्यास्वेतादृशी निष्यागितिरस्ति तिहं यूरोपखगडिनिवासिनासेत्तुनारेण स्वदेशभाषया वेदार्थ्व्याख्यानानामनर्थगतेस्तु का कथा। एवं
जाते सित ये द्योतदात्रयेण देशभाषया यूरोपटेशभाषया कृतस्य ट्याख्यानस्याशुद्धेस्तु खलु का गणनास्ति। इति मज्जनैक्षित्रारणीयम्। नैवैतेषां व्याख्यानामामात्रयं कर्तु मार्घ्याणां लेशमात्रापि योग्यता दृश्यते । तदात्रयेण
वेदानां सन्यार्थस्य हानिरनर्थप्रकाशश्च। तस्मानद्व्याख्यानेषु सन्या बुद्धिः केतापिनैव कर्न्तव्या। किन्तु वेदाः सर्वविद्याभिः पूर्णाः सन्ति नैव किञ्चित्तेषु
मिथ्यात्वमस्ति। तदेतम् सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति। यदा मतुर्णां वेदानां
निर्मितां भाष्यं यन्त्रितां च भूत्या सर्वबुद्धिमतां ज्ञानगोनरं भविष्यति एवं
जाते खलु नैव परमेश्वरकृत्या वेद्विद्यया तुल्या द्वितीया निद्याश्वरीति
सर्वे विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्।

यागे कहांतक लिखें इतनेही से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थ की परीद्या करलेंवें परन्तु मंत्रभाष्य में महीधर आदिके और भी दीष प्रकाश किये जायगें और जब इन्हीं ली-गोंके व्याख्यान अशुद्ध हैं तब यूरोपखंडवासी लोगोंने जो उन्हीं की सहायना लेकर अपनी देशभाषा में वेदोंके व्याख्यान किये हैं उनके अनर्धका तो क्या ही कहना है तथा जिन्होंने उन्हींके अनुसार व्याख्यान किये हैं इन विरुद्ध व्याख्यानोंसे कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता किंतु वेदोंके सत्य अर्थ की हानि प्रत्यच्च ही होती है परन्तु। जिस समय चारों वेदोंका भाष्य बन और क्रपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर होगा तब सब किसी को उत्तमविद्यापुस्तक वेद का परमश्वररिवत होना भूगोल भरमें विदित हो जावेगा और यह भी प्रकट होजावेगा कि ईश्वरकृत सत्यपुरतक वेदही है वा कोई दूसरा भी हो सकता के ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्योंकी वेदों में परमर्पति होगी इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने में जान लेना।

इतिभोप्यकर्गाशक्कासमाधानाविषयः समाधः

# (अञ्च बेदभाष्यं कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थतः करिष्यते मे

श्रय प्रतिज्ञाविषयः संदेवतः ॥

परन्त्वेतैर्वेदमन्त्रे: कर्मकागड विनियोजितैर्यात्र यत्राविनहोत्राद्यश्वमेषा-न्ते यद्यत् कर्त्तव्यं ततद्र विस्तरतो न वर्णियव्यते । कुतः (कर्मक। यडानुष्ठा-नस्यैतरेवशतपथत्राह्मणपूर्वनीमांसाश्रीतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात् । पुनस्तत्कथनेनान् विकतग्रन्थवत् पुनस्कविष्टपेषणदोषापत्तेश्चे ति)। तस्माद्य-कि हिही वेदादिप्रभाणानुकूली मन्त्रार्थानुसतस्तदुक्तीरिप विमियोगी प्रहीतुं योग्योस्ति । तथैत्रोपासनाकाग्डस्यापि प्रकरणशब्दानुभारती हि प्रकाशः करि-६१ते कुतोऽस्यैक्तत्रविशेषस्तु (पातञ्जलयोगशास्त्रादिभिविंक्केयोस्तीत्यतः)। एवसेव ज्ञानकागडस्यापि । कुतः । (अस्य विशेषस्तु साङ्ख्यवेदान्तोपनिषः दादिशास्त्रानुगती द्रष्टवयः) एवं कागडत्रीण बोधानिष्यतत्युपकारी गृच्चेते तञ्ज विज्ञानकः गडम्। परन्त्वेतत्काग्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्व्या-रुवानेषु ग्रन्थेष्वस्ति । स एत सम्यक् परीक्ष्याविहद्वीर्थी ग्रहीतव्यः । कुतः । मृलाभावे शाखादीनामप्रवृत्तेः । एवमेव व्याकरणादिभिवेदाङ्गे वैदिकशब्दाना-मुदात्तादिस्वरविज्ञानं थथार्थं कर्त्तव्यमुद्धारकं च । तत्र यथार्थमुक्तत्वादत्र न तगरांते । एवं पिङ्गलमूत्रछन्दोग्रन्थे यथालिखितां छन्दोलक्षणं विद्वातव्यम् । स्वराः गड्जऋषभगान्धारमध्यमध्यसपञ्चमधैवतनिषादाः ॥ ९ ॥ णिङ्गलशास्त्रे अ० ३ सू० ९४ ।। इति पिङ्गलाचार्यकतसूत्रानुमारेण प्रतिच्छन्दःस्वरा लेखिष्य-न्ते । कुतः इहानीं यच्छन्दोन्वितो यो मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेगीव वादित्रवादन पूर्वकगानव्यवहाराप्रसिद्धेः । एवमेव वेदानामुपवेदैरायुर्वेदादिभिर्वेद्यकिष्ट्या-द्यीविशेषा विक्रेयाः । तथैते सर्वे विशेषार्था अपि वेद्मन्त्रार्थभाष्ये बहुधा प्रकाशियव्यन्ते । एवं वैदार्थपकाशेन विज्ञानेन संयुक्तिदृढेन जातेनैव सर्व मनुष्याणां अकलयन्देहनियत्तिभैविष्यति । अत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतभा-याभ्यां मप्रमाणः पदशोऽर्थो लेखिष्यते यत्र यत्र व्याकरणादिप्रमाणावश्यकः स्वमस्ति तत्तद्पि तत्र तत्र लेखिएयते येनेदानीन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां मनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिकूलानामनर्घकानां वेद्व्याख्यानानां सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्यार्थद्रश्नीन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभविष्यतीति बी-ध्यम्। संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यार्थप्रकाशेन यत्साय-णाचार्यादिभिः स्विच्छानुचारतो लोकप्रवृत्त्यनुकूलतश्च लोके प्रतिष्ठार्थं

भाषां लिखित्वा प्रसिद्धीकृतमनेनात्रानर्थों महान् जातः । तद्द्वारा यूरीपखगडवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यदास्मिन्नीश्वरानुग्रहेणि मुनिमहिष महामुनिभिराय्यें वेदार्थगिनिनेवेतरेयब्राह्मणपिषृक्तप्रमाणान्यते
मया कृते भाष्ये प्रसिद्धे जाते सित सर्वमनुष्याणां महान् मुखलाभो भिष्यतीति विद्यायते । अथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य परमार्थि कव्यावहारिकयोद्धे योर्थयोः रलेषालकारादिना सप्रमाणः सम्भवोस्ति तस्य तस्य द्वी द्वावर्थी
विधास्यते । परन्तु नैवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मन्त्रार्थे त्रयन्तं त्यागी भवति ।
कृतः । निमित्तकारणस्येश्वरस्यास्मिन् कार्य्ये जगित अवाङ्गव्यासिमत्वात्।
काय्य स्येश्वरेण महान्वयाच । यत्र खलु व्यावहारिकोर्थो भवति तत्रापीश्वररचनानुकृलतयैव सर्वेषां एषिव्यादिद्वयाणां सद्भावाच । एवसेव पारमार्थिकेऽरचनानुकृलतयैव सर्वेषां एषिव्यादिद्वयाणां सद्भावाच । एवसेव पारमार्थिकेऽर्थे कृते तस्मिन्कार्याश्ये मम्बन्धात्मोप्यर्थ आगच्छतीति ॥

### भाषार्थ ॥

∉इस वेदभाष्य मे शब्द ऋौर उनके अर्थद्वारा कर्मकांड का वर्णन करेंगे परन्तु लो-गों के कर्मकांडमें लगाये हुए वेदमंत्रों में से जहां र जो र कर्म अभिनहोत्र से लेक अ-श्वमेधके अन्तपर्यन्त करने चाहियं उन का वर्गान यहां नहीं किया नायगार क्योंकि उन के अनुष्ठान का ययाथे विनियाग एतरेय शतपथादि बाह्मण पूर्वमीमांसा श्रीत और गृह्म मुत्रादिकों में कहा हुआ है उसी की फिर कहन से विसेकी पीसनेके समत्रत्य अल्पन पुरुषों के लख के समान दोष इस भाष्यमें भी आजा सकता है इनलिय जा जो कर्म-कागड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणिसद्ध है उसी को मानना योग्य है अयुक्त की नहीं / एसे है। उपासनाकागडविषयक मंत्रों के विषय में भी पातजल सांख्य वेदान्तरा स्त्र और उप-निषदोंकी शीति से ईश्वर की उपासना जान लेना परन्तु कृतल मूल मंत्रोंही के अर्थानु भ कूलका अनुष्टान और प्रतिकूलका परित्याग करना चाहिये क्योकि जो जो मंत्रार्थ वे-दोक्त हैं सो सब खत:प्रमाणकर और ईश्वर के कहे हुए हैं और जो औ अब नदीं स भिन्न हैं वे केवल वेदार्थ के अनुकुल होने से ही प्रामागिक हैं ऐसे व हैं। तो नहीं ॥ ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात अनुरात स्वरित एकश्रुति आदि स्वरोंका ज्ञान और उचारण तथा पिंगलमूत्रसे छन्दों और षड़जादि स्वरों का जान अवश्य करना चाहिये जैसे अग्निमीडे यहां अकारके नीचे अनुदात्त का चिहन ( ग्नि ) उदात्त हैं इसलिये उसपर चिन्ह नहीं लगाया गया है । मी के उपर स्वरितका चिन्न है । (डे) में प्रचय भौर एकश्रुति स्वर है यह बात ध्यान में रखना ॥ इसी प्रकार जो जो ब्या-करगादिके विषय लिखनेके योग्य होंगे वे सब संचेपसे आगे निखेजांयगे क्योंकि मनुष्यों

को उनके समभ्यने में कठिनता होती है इस लिये उनके साथ में अन्य प्रामाणिक अंधों के भी विषय लिखे जांयेंग कि जिनके सहाय से वटोंका अर्थ अच्छी प्रकार विदित हो सके। इस भाष्य में पद्पद का अर्थ एथक क्रममें लिखा जायगा कि जिससे नवीन टी-काकारों के लेख से नो वेदों में अनेक दोषोंकी कल्पना की गई हैं उन सबकी निवृत्ति होकर उनके सत्य अर्थी का प्रकाश हो जायगा। तथा जो नो सायण माधव महीधर अर्थेर अंधेजी वा अन्यभाषा में उल्थे वा भाष्य किये जाते वा गये हैं तथा नो नो दे-शान्तरभ पाओं में टीका हैं उन अनर्थत्याख्यानोंका निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य अर्थी के देखने से अत्यन्तमुखनाभ पहुंचेगा क्योंकि विना सत्यार्थमकाश के देखें मनुष्यों की अमिवृत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे प्रामाण्याप्रामाण्य विषयमें सत्य और असत्य कथाओं के देखनेसे अमकी निवृत्ति हो सकती है ऐसही यहां भी समभ लेना चाहिय इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनान का आरंभ किया है।

॥ इति प्रतिज्ञाविषयः संज्ञेपतः ॥

॥ अथ प्रश्नोत्तराविषयः संचेपतः॥

(प्रश्नः) अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति । ( उत्तरम् ) भिन्नभिन्नविद्याञ्चापनाय । (प्र०) कास्ताः । (उ०) त्रिधा गानविद्या भ-वित्रानोच्चारणविद्याया द्वतमध्यमविलम्बितभेद्युक्तत्वातः यावताकालेनहः म्बस्वरोच्चारणं क्रियते ततो दीर्घोचारणे द्विगुणः एलतोचारणे त्रिगुणञ्च कालो गच्छतीति । अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतस्य संहितासु पाठः कृतोस्ति । तद्यथा--(ऋग्भिस्स्तुवन्ति)यजुभिषं जन्ति/मामभिगायन्ति। ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाणः कतोस्ति । तथा (यजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाशात् किययाऽनेकविद्योपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति। तथा साम-वेदे ज्ञानिकयाविद्ययोदीं पविचारेण फलावधिपर्यन्तं बिद्याविचारः। (एक्सथर्च बेदेऽपि त्रवाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोहित तस्य पूर्तिकरणेन अक्षणोन्नती विहिते स्तः)। एतदाद्यर्थ वेदानां चत्यारो विभागाः सन्ति । ( प्रश्नः) वेदानां चतुःमं हिताकरणे कि प्रयोजनमस्तीति । ( उत्तरम् ) यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूर्वापरसन्धानेन सुगमतया तत्रस्था विद्या विदिता भवेयुरेतदर्थं संहिताकरणम् ॥ ( प्र० ) वेदेषबष्टकमग्रहाध्यायसूक्तषट्ककाग्रहवर्गदशतित्रिकप्रपाठकानुवाकविधानं किमर्थं कतमस्तीत्यना ब्रूमः। उ०) अत्राष्ठकादीनां विधानमेतदर्थं मस्ति यथा शुगमतया पठमपाठनमञ्जापरिगणनं प्रतिविद्यं विद्याप्रकरणकोषञ्च भवेदेतद्रथें

कतमस्तीति । (प्र०) किमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथमद्भितीयतृतीयचतुर्थ-सङ्ख्या क्रमेण परिगणिताः सन्तीत्यत्रोच्यते । (उ०) न यावद्गुगगुणिनोः साक्षाज्ञानं भवति नैव तावत्संस्कारः प्रीतिश्च । न चाभ्यां विनाप्रवृत्तिर्भ-वित तया विना सुखाभावश्चेति । एतद्विद्याविधायकत्वाद्वृत्वेदः प्रथमं परि-गणितुं योग्धोस्ति । एवं च यथा पदार्थगुणञ्चानानन्तरं क्रिययोपकारेण सर्व-जगद्वितमंपादनं कार्यां भवति । (यजुर्वेद एतद्विद्याप्रतिपादकत्वाद्वद्वितीयः परिगणितोस्तीति बोध्यम् । तथा ज्ञानकर्मकाग्डयोक्तपासनायाञ्च कियत्युक्त-तिर्भवितुमहंति किञ्चेतेषां फलं भवति सामवेद एतद्विधायकत्वाचृत्वीयो गण्य-त इति । (एवमेवाथवंवेदस्वय्यन्तर्गतिवद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाचृत्वांः ) परिगण्यत इति । अतो गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोक्षतिशेषविद्यारक्षणानां पूर्वा-परमहभावे संयुक्तत्वात्क्रमेणर्थाजुस्मामाथवांण इति चतस्तः संहिताः परि-गणिताः संज्ञाश्च कृताः सन्ति । (ऋच स्तुत्ते)। यज देवपूजासङ्गतिकरणदा-नेषु । साम सान्त्वने । पोऽन्तकर्मणि । थर्वतिश्चरतिकर्मा तन्प्रतिषेधः । निक्तः अ० ११ खं० १८ । चर संशये । अनेनाथवंशव्दः संशयनिवारणार्थो ग्रह्माः ते । एवं भात्वर्थोक्तप्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः परिगण्यन्ते चेतिवेदितव्यम् ॥

#### भाषार्थ

(प्र०) वेदोंके चार विभाग वयों किये हैं १ (उ०) भिन्न २ विद्या जानने के लिये त्रर्थात् जो तीन प्रकारकी गानविद्या है एकतो यह कि उदात्त और षड्जादि स्वरों का उचारण ऐसी शीघता से करना जैसा कि ऋग्वेद के स्वरों का उच्चारण द्वृत अर्थात् शीघवात्त में होता है, दूसरी मध्यमवृत्ति जैसे कि यनुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मंत्रों से दृने काल में होता है, तीसरी विलंबित वृत्ति है जिस में प्रथमवृत्तिसे तिगुना काल लगता है जैसा कि सामवेदके स्वरों के उच्चारण वा गानमें, फिर इन्हीं तीनों वृत्ति-योंके मिलानेसे अर्ध्यवेद का भी उच्चारण होता है परन्तु इसका द्वतवृत्तिमें उच्चारण अधिक होता है इस लिये वेदोंके चार विभाग हुए है तथा कहीं कहीं एक मंत्रका चार वेदोंमें पाठ करनेका यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त चारों प्रकारकी गानविद्यामें गाया जावे तथा प्रकरणभेद से कुछ कुछ अर्थभेद भी होताहें इसलिये कितनेही मंत्रोंका पाठ चारोंवेदोंमें किया जाता है। ऐसेही (ऋगिसस्तु०) ऋग्वेदमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है जिससे उनमें धीति बढ़कर उपकार लेनेका ज्ञान पास होसके क्योंकि विना प्रत्यक्तज्ञानके संस्कार और प्रवृत्तिका आरंभ नहीं हो सकता और आरम्भके विना प्रत्यक्तज्ञानके संस्कार और प्रवृत्तिका आरंभ नहीं हो सकता और आरम्भके विना यह मनुष्यजन्म व्यर्थही चला जाता है इसलिये ऋग्वेदकी गणना प्रथमही की है। तथा

यजुर्वेदमें कियाकाएड का विवान लिखा है सो ज्ञान के पश्चात् ही कर्चा की प्रवृत्ति य-थावत हो सकती है क्यों कि जैसा ऋग्वेद में गुणोंका कथन किया है वैसाही यजुर्वेद में श्रनेक विद्यार्श्वोंके ठीक ठीक विचार करनेसे संसारमें व्यवहारी पदार्थी से उपयोग सिद्ध करना होता है जिनसे लोगोंको नानाप्रकारका मुख मिले । क्योंकि जबतक कोई किया विधिपूर्वक न की जाय तबतक उसका अच्छे प्रकार भेद नहीं खुलसकता इसलिये जैसा कुछ जानना वा कहना वैसादी करनाभी चाहिये तभी ज्ञानका फल और ज्ञानी की शो-भा होती है तथा यह भी जानना अवश्य है कि जगत्का उपकार मुख्यकरके दोही प्र-कार का होता है एक आत्मा और दूसरा शरीर का अर्थात् विद्यादानमे आत्मा और श्रष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीरका उपकार होता है इसलिये ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि जिनसे मनुष्य लोग ज्ञान और कियाकागड को पूर्ण रीतिसे जान लेवें तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्दकी उन्नति और अथर्ववेदसे सर्व संशयों की निवृत्ति होती हैं इसलिये इनके चार दिभाग किये हैं। ( प्र. ) प्रथम ऋगु, दमरा यनुः, तीसरा साम और चौथा अथर्ववेद इस कम से चार वेद वयों गिने हैं? ( उ० ) जबतक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्योंके। नहीं होता तब पर्यन्त उनेंम शी-तिसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती और इसके विना शुद्ध कियादिक अभावसे मनुष्यों को सुख भी नहीं हो सकता था इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिस से प्रवृत्ति होसके क्योंकि जैसे इस गुणज्ञानविद्याका जानने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है बैसेही पदार्थों के गुगाज्ञान के अनन्तर क्रियाख्य उपकार करके सब नगत का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध है। सके इस विद्याके जनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार की है। ऐसेही ज्ञान कर्म और उपासनाकागड की वृद्धि वा फल कितना और कहांतक होना चाहिये इस का विधान मामवेद में लिखा है इस लिये उस को तीसरा भिना है । ऐसे ही तीन वेदों में जो जो विद्या हैं उन सबके रोष भाग की पूर्ति विधान सब विद्या-क्रों की रचा और संशयानिवृत्तिके लिय अथर्ववेद की चौथा गिना है। सो गुणज्ञान क्रिया विज्ञान इनकी उन्नित तथा रचा की पूर्वापर क्रमसे जानलेना अर्थात ज्ञानकागडके लिये ऋग्वेद कियाकागडके लिये यजुर्वेद इनकी उन्नति के लिये सामवेद और शेष अन्य रह्या-त्रोंके प्रकाश करने के लिये अधर्ववेद की प्रधम दूसरी तीसरी और नौधी करके संख्या बांधी है क्योंकि ( ऋच स्तुतौ ) ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) ( घोऽन्तकर्मीण ) और ( साम सान्त्वप्रयोगे ) ( थर्वतिश्वरतिकर्मा ) इन अर्थों के विद्यमान होने से चार बेदों अर्थात ऋग यतुः साम और अथर्वकी ये चार संज्ञी रक्खी हैं तथा। अर्थवंबेदका

प्रकाश ईश्वर ने इसलिये किया है कि जिस से तीनों वेदों की अनेक विद्याओं के सब विद्नों का निवारण और उन की गणना अच्छी प्रकार से हो सके। (प्र०) वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है। (उ०) विद्या के जानने वाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है उस से वेदों में कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जांय। इत्यादि प्रयोजन संहिताओं के करने में है। (प्र०) अच्छा अब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मंडल, मृक्त, षटक, कांड, वर्ग, दशति, त्रिक, और अनुवाक रक्ते हैं ये किस लिये हैं। उ० इनका विधान इसलिये हैं कि जिससे पटन पाठन और मन्त्रों की गिनती विना कितनता के जानली नाय तथा सब विद्याओं के प्रयक्त र प्रकरण निर्ममना के साथ विदित्त होकर सब विद्याद्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और पूर्वापर म्मरण होने से अनुवृत्तिपूर्वक अपकांद्वा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य सब को विदित्त होसके इत्यादि प्रयोजन के लिये अष्टकादि किये हैं।

#### भाष्यम्

(प्रश्नः) प्रत्येकमन्त्रस्योपि ऋषिदेवताछन्दः स्वराः कुतौ लिरूयन्ते। ( उत्तरम् ) (यतो वेदानामी प्रवरोक्तवनन्तरं येन येनिविणा यस्य यस्य मन्त्र-स्यार्थो यथावद्विदितस्तस्मात्तस्य तस्योपरि तत्तद्वेनांमोल्छेखनं कृतमस्ति । कुतः । यैरीश्वरध्यानान् ग्रहाभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्रार्थस्य प्रकाशितत्वा-त्। तत्कतमहोपकारस्मरणार्थं तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्थीपरि कर्त्ं योग्य-मस्त्यतः ॥ अत्र प्रमाणम् । यो वाचं श्रुतवान् भवत्यफलामपुष्पामित्यफला स्मा अपुष्पा वाग्भवतीति वा किञ्चित्पुष्पफलेति वार्थे वाचः पुष्पफल-माह याच्चदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मेवासाक्षात्कतधर्माण ऋषयो बभूवस्तेऽ-वरेभ्यो साक्षात्कतधर्मभयउपदेशेन मन्त्राग्सम्प्राद्रपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमंग्रन्थंसमाम्नासिषुर्वेदं चवेदाङ्गानिचबिल्मं भिल्मं भासनमिति वैतावन्तः समानकर्माणो धातवी धातुर्दधातेरेतावन्त्यस्य सत्वस्य नामधे-यान्येतावतामर्थानामिदमभिधानं नैघग्टुकमिदं देवतानामप्राधान्येनेदमिति-तद्यद्न्यदैवते मन्त्रे निपतित नैचगटुकं तत्।। निरुष् अ० १ खं० २० ॥ (यो वाचं) यो मनुष्योऽर्थविज्ञानेन विना श्रवणाध्ययने करोति तदफलं भवति । ( प्रश्नः ) वाची वाग्याः किं फलं भवतीत्यत्राह । ( उत्तरम् ) वि-ज्ञानं तथा तज्ज्ञानान् सारेण कर्मान् ष्ठानम् । य एवं ज्ञात्वा कुर्वन्ति त ऋषयो भवन्ति कीदृशास्ते साक्षात्कतधर्माणः ॥ यैः सर्वा विद्या यथावद्वि-

दितास्त ऋषयो बभूष्ट्रते।वरेभ्योऽसाक्षात्कतवेदेभ्यो मन् च्येभ्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्सम्प्रादुः मन्त्रार्थाञ्च प्रकाशितवनतः । कस्मै प्रयोजनाय? उत्तरोत्तरं वेदार्थ प्रचाराय । ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान् वेदार्थ-विज्ञापनायेमं ने घरट्कं निरुक्तारुयं ग्रन्थं त ऋषयः समाम्नासिषुः सम्य-गभ्यासं कारितवन्तः।येन वेदं वेदाङ्गानिचयथार्थं विज्ञानतया सर्वे मन्ष्या जानीयुः। ये समानार्थाः समानकर्माणी धातवी भवन्ति तदर्ध प्रकाशी यत्र क्रियते। अस्यार्थं स्यैतावन्ति नामधेयान्येतावतामर्थानामिदमभियानार्थं मेकं नाम । अर्थादेकस्यार्थस्यानेकानि नामान्यनेकेषामेकंनामेति तन्ने घगट्कं व्या-रुयानं विज्ञेयम्। यत्रार्थानां छोत्यानां पदार्थानां प्राधान्येत्र स्तुतिः क्रियते नत्रसेवेयं मन्त्रमधीदेवता विज्ञेदा। यञ्च मनत्राद्भित्नार्थं स्वीवसङ्केत: प्रकाश्यते तद्पिने घण्ट्कंव्याख्यानमिति।अतोने वकश्चिन्मन् द्योमन्त्रनिर्मातेतिविद्ययम् एवं येन येनिर्षिणा यस्य यस्य मन्त्रास्यार्थः प्रकाशितोस्तितस्य तस्य ऋषेरे-कैकमन्त्रास्य सम्बन्धे नामोल्लेखः कतोस्ति । तथा यस्य यस्य सन्त्रास्य यो योऽर्थोस्ति स सोर्थस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायार्थ विज्ञावनार्थं प्रकाषय ते। एतद्यं देवताशब्दलेखनं कृतम्। एवंच यस्य यस्य मन्त्रस्य गायत्याः दिछन्दोस्ति तत्तिद्विज्ञानार्थं छन्दोल्लेखनम्,तथा यस्य यस्य सन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादिनावादनपूर्वकं गानं कर्तुं योग्यमस्ति तत्तदर्थं बहुजादिस्वरो म्रो खनं कतमस्नीति सर्वमेतद्विक्षेयम्॥

### भाषार्थ

(प०) प्रातिमंत्र के साथ ऋषि देवता छन्द और खर किसलिय लिखते हैं ? (उ०) ईरवर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका तभी से प्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्रों के अर्था का विचार करने लगे फिर उन में मे जिस २ मन्त्र का अर्थ जिस२ ऋषिने प्रकाशित किया उसउसका नाम उसी उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिये लिखा गया है इसी कारणा मे उन का ऋषि नाम भी हुआ है और जो उन्होंने ईरवर के ध्यान और अनुमह से बहेर प्रयन्न के साथ वेदमन्त्रों के अर्थों को यथावत् जानकर सब मनुष्यों के लिये पूर्ण उपकार किया इमलिये विद्वान लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका समरण रखते हैं इस विषयें अर्थसहित प्रमाण लिखते हैं (योवाचं०) जो मनुष्य अर्थको समभे विना अध्ययन वा अवण करने हैं उनका सब परिश्रम निष्फल होता है। (प०) वाणी का फल क्या है? (उ०) अर्थ को ठीक र जान के उसीके अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फल है। और जो लोग इसनियम पर च तते हैं वे साद्यात् धर्मारा अर्थत् ऋषि कहलाते

हैं इसलिये जिन्हों ने सब विद्याओं को यधावत् जाना था व ही ऋषि हुए छे जिन्हों ने अपने उपदेश से अवर अर्थात् अल्य बुन्ह मनुष्यों को वेद मंत्रों के अर्थी का प्रकाश कर दिया है। ( प॰ ) किस प्रयोगन के लिये ?। ( उ॰ ) वेदार्थ प्रचार की परंपरा स्थिर रहने के लिये तथा ने। लोग वंद शास्त्राहि पटन की इस समर्थ है वे जिस से सुगमता से वदार्थ जान लेर्ने इस लिये निवं इस्रोग निरुक्त यादि अंय भी बना दिये हैं कि/निन के सहाय से सब मन्ष्य वेद और वदांगां का ज्ञान पूर्वक पर्कर उन के सत्य अर्थों का प्रकाश करें ॥ निवं इ उस की कहने हैं कि जिस में नुस्य अर्थ और तुल्य कर्म वाले धातुओं की त्याख्या एक पदार्थ को अनेकार्थ तथा अनेक अर्था क एक नाम है प्रकाश और मन्त्रों से मिल अधी का मंकेत है और निरुक्त उसका नाम है कि जिस में वेदमंत्रों की व्याख्या है और/जिन जिन मन्त्रों में जिन पदार्थे की प्र-धानता से स्तृति की है उन के मंत्रमय देवता जानवे चाहिये अर्थात जिस जिस मन्त्र 🖂 का जो जो अर्थ होता है वही उस का देवता कहाता है से यह इमिलिये है कि जिस-से मन्त्रों को देखके उनके अभिप्रायार्थका यथार्थज्ञान है। जाय इत्याद्धिपयाजन के लि-ये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है। एमें ही जिस जिस मंत्रका जो जो हा-नद है सो भी उस के साथ इसलिये लिख दिया गया है कि उन से मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत होता रहे तथा छीन कीनमा छन्द किम किम स्वर् में गाना चा हिये इसबात की जानने के लिये उनके साथमें पड़जादि स्वर लिखे जाते हैं जैसे गाय त्री छन्दवाले मन्त्री की पड़ज स्वर में गाना चाहिये ऐसे ही और और भी बना दिये हैं कि जिस से मनुष्य लोग गानविद्या में भी प्रवीण हों इसीलिये वेद में प्रत्येक मंत्रों के साथ उन के पड़ज झादि स्वर लिख जाते हैं ।।

#### भाष्यम

(प्र०) वेदेव्यानवाध्वन्द्राश्चित्यस्वत्यादिशवानां क्रमेश पाठः किम् थं: कृतोस्ति । (उ०) पूर्वापरविद्याविज्ञापनार्थं विद्यास्कान्यमुण्डागप्रति-विद्यानुषङ्गिबोधार्थं चेति । तद्यथा-अग्नि प्राव्देनेश्वरमीतिकार्थकोग्रहणं भवति । यथाप्रनेनेश्वरस्य ज्ञानव्यापकत्वाद्यो गुणा विज्ञातव्या भवन्ति । यथ्यश्वरचितस्य मौतिकस्याग्नेः शिल्यविद्याया मुख्यहेतुत्वात्प्रथमं यद्यते । तथ्यश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तवलवत्त्वाविगुणा वायुशव्येन प्रकाश्यवते । यथ्यश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तवलवत्त्वाविगुणा वायुशव्येन प्रकाश्यवते । यथ्याशिलपविद्यायां मौतिकाग्नेः सहायकाणित्यान्यसंद्रव्याधारकत्वात्तः नुष्यं क्रात्वाच भौतिकस्य वायोग्रंहणं कृतमस्ति तथ्येव वाय्यादीनामाधारकत्वादीस्वरस्यापीति । यथेश्वरस्येन्द्रशब्देन परमेश्वय्येवस्वर्शक्ति । एतद्र्यंसिन्द्र- शब्दस्य ग्रहणं कतमस्ति । अश्विशब्देन शिल्पिवद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे जलाग्निएथिवी। काशाद्यो हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्त्येतद्रथमग्निवायुग्रहणानन्तरमश्विशब्दप्रयोगो वेदेषु कतोस्ति । एवं च सरस्वतीशब्देनेश्वरस्थानन्तविद्यावत्त्वशब्दार्थसम्बन्धरूपवेदोपदेष्टृवत्त्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाग्व्यवहाराश्च । इत्यादिप्रयाजनायाग्निवाय्विग्दाशिवसरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं कतमस्ति । एवमेव सर्वत्रैव वैदिकशब्दार्थव्यवहारज्ञानं सर्वेर्मनुष्यैबोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते ॥

#### भाषार्थ

(प्र०) वेदों में अनेकवार अगिन बागु इन्द्र सरस्वती आदि शब्दोंका प्रयोग किस लिये किया है ? ( उ० ) पूर्वापर विद्याओं के जनाने लिये अर्थात् जिस जिस विद्या में जो नो मुख्य और गौए। हेतु हैं उन के प्रकाश के लिये ईश्वर ने अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर संबन्ध में किया है क्यों कि अभिन शब्द से ईश्वर और भौतिक आ-दि कितने ही अर्थों का प्रहण होता है इस प्रयानन से कि उसका अनंतज्ञान अर्थात् उम की व्यापकता आदि गुणोंका वोध मनुष्यों को यथावन् हो सके फिर इसी अग्निशष्द से प्रथिव्यादि मुता के बीच में जो प्रत्यक्त अगिन तत्त्व है वह शिलंगंविया का मुख्यहेतु होने के कारण उसका प्रहण प्रथमही किया है तथा ईश्वर के मब को घारण करने और उसके अनंतवल आदि गुर्गों का प्रकाश जनानेक लिये वायशब्द का महगा किया गया है तथा शिल्पविद्या में अपित का सहायकारी और मूर्तद्रव्य का धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है इसलिये प्रथम मुक्त में अग्निका और दूमरे में वायुका महण किया है तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने और भौतिक वायुमे योगाभ्याम करके विज्ञान तथा शिल्पविद्या में उत्तम एश्वय्ये की प्राप्ति करने के लिये इन्द्रशब्दक। प्रहण तीमरे स्थान में किया है क्योंकि अपिन और वायुकी विद्या में मनुष्यों की अङ्गत अङ्गत कलाकौश-लादि बनाने की युक्ति टीक टीक जान पड़ती है तथा अश्विशव्द का अहगा तीसरे मुक्त और चौथे स्थान में इसलिय किया है कि उस से ईश्वर की अनन्त किया शक्ति विदित हो क्योंकि शिल्पविद्या में विमान आदि यान चलाने के लिये जल अगिन पृथिवी और प्रकाश आदि पदार्थ हो मुख्य होते हैं अर्थात् जितने कलायन्त्र विमान नौका और रथ आदि यान होते हैं वे मब पूर्वीक्त प्रकार से प्रश्चिव्यादि पदार्थों से ही वनते हैं इसलिय अश्विशब्द का पाठ तीसरे मुक्त और चौथे स्थानमें किया है तथा सरस्वती नाम परमेश्वरकी अनन्त वाणी का है कि जिससे उसकी अनन्तविद्या जानी जाती है तथा िस करके उसने सब मनुष्यों के ित के लिय अपनी श्रनन्ताविद्यायुक्त वदों का उपदेश

भी किया है इसलिये तीसरे मूक्त श्रोर पांचेंने स्थान में मरम्बती शब्द का पाठ वेदों में किया है इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना ॥

#### भाष्यम्

(प्र०) वेदानामारम्भेऽग्निवाय्वादिशब्दप्रयोगैः प्रसिद्धिकांयते वेदेषु भौ-तिकपदार्थानामेव तत्तच्छब्दैर्यहणं भवति । यत आरम्भे खल्वीश्वरशब्दप्रयोगो नैव कृतोस्ति। ( उ० ) व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादस्रक्षणमिति महाभाष्यकारेण पतञ्जलिमहामुनिना (लण् ) इति मूत्रव्याख्यानोक्तन्यायेन सर्वसन्देहनिवृत्तिर्भवतीति कुतः । वेद्वेदाङ्गोपाङ्गब्रास्मणग्रन्थेष्वग्निशब्देने-श्वरभौतिकार्थयोवर्यारूयानस्य विद्यमानस्वात् । तथेश्वरशब्दप्रयोगेणाजि वया-रुपानेन विना मर्वेषा सन्देहनिवृत्तिन भवति ईश्वरशब्देन परमातमा गृह्यते तथा सामर्थवतो राज्ञः कस्यचिनमनुष्यस्यापीश्वरहति नामास्ति तयोर्मध्या-त्कस्य ग्रहणं कर्त्तव्यमिति शङ्कायाम् व्याख्यानत एव मन्देहनिवृत्तिर्भवत्यत्रे-श्वरनाम्ना परमात्मनी ग्रहणमत्र राजादिमनुष्यस्येति । एवमबाष्यग्निना-म्नोभयार्थग्रहणे नैव कश्चिद्दोषो भवतीति । अन्यथा कोटिशः स्रोकैः सहस्री-र्यन्थैरपि विद्यालेखपूर्त्तिरन्यःतामम्भवास्ति । अतः कारणादग्न्यादिशब्दै-व्यांबहारिकपारमाधिकयोविंद्ययोग्रीहणं स्वल्पालरैः स्वल्पग्रन्थेश्व भवतीति मत्बैश्वरेणाग्न्यादिशब्दप्रयोगाः कृताः । यतोऽल्पकालेन चठनपाठनव्यवहारे णाल्पपरिश्रमेणैव मनुष्याणाम् सर्वा विद्या विदिना भवेष्रिति । परमकारु-णिकः परमेश्वरः सुगमशब्दैस्सर्वविद्योद्देशानुपदिष्टवानिति विज्ञेयम् । तथा च येऽग्न्याद्यः शब्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः मन्त्येतैः सर्वेरीश्वरप्रकाशः क्रियते । कुतः । ईश्वरोस्तीति मर्वे द्रुष्टान्ता ज्ञापयन्तीति बोध्यम् । एवं चतुर्वेदस्य-विद्यानां मध्यातकाञ्चिद्विद्या अत्र भूमिकायाम् संतेषनी लिखिता इती अ मन्त्रभाष्यं विधास्यते । तत्र यस्मिन् यस्मिन् मन्त्रे या या विद्योपदिष्टाऽस्ति सा सा तस्य तस्य मनत्रस्य व्याख्यानावसरे यथावत् प्रकाशियध्यते ॥

#### भाषार्थ

(प्र०) वेदके आरम्भ में अगिन वायु आदि शब्दों के प्रयोग में यह सिद्ध होता है कि जगत् में जिन पदार्थों का नाम अगिन चादि प्रमिद्ध है उन्हीं का अहण करना चाहिये और इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के अगिन आदि पदार्थों की मान भी लिया है नहीं तो उचित था कि जो २ शब्द जहां २ होना चाहिये था बहां १

उसी का प्रहण करते कि निस से कभी किसी की अम न होता अधवा आरम्भ में उन शब्दों की जगद ईश्वर वरमश्वरादि शब्दों ही का महण करना था। (उ०) यूं तो ऐसा करने से भी अम हो सकता है परन्तु जब कि व्याख्यानों के द्वारा भंत्रों के पद पद का अर्थ खंल दियागया है तब उन के देखने से सब सन्देह आप से आप ही निवृत्त हो जाते हैं क्यों के शिद्धा अपदि अङ्ग बेद मन्त्रों के पद पद का अर्थ ऐसी सीतिसे खोलते हैं कि जिस से वैदिक शब्दार्था में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह सकता और जो कदाचित् ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम मामर्थ्य वाले राजादि मनुष्यों का भी हो सकता है और कि भी २ की इंश्वरसंज्ञाही होती है तहां जो सब ठिकान एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते तो भी अनेक कोटि स्ठीक और हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जान का म्भव या परन्तु विद्या का पासवार फिर भी नहीं आता और न उन को मनुष्य लोग कभी पर परा सकते इस प्रयोजन अर्थात् सुगमता के लिये ईश्वर ने अम्बादिशब्दों का मयोग करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनी बार्नी की सिद्ध करने वाली विद्यार्श्नी का पकाश किया है कि जिन से मन्ध्य लोग घोड़े ही काल में मुल विद्याओं को जान लें इसी मुख्य हेतु से सब के सुख्यं परम करुणामय परमध्यर ने अस्त्यादि सुगम शब्दी के द्वारा वेदों का उपदेश किया है इसलिये अग्न्यादि शब्दों के अर्थ जो संसार में प्रसिद्ध हैं उन से भी ईबर का ग्रहगा होता है क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने और जनाने के लिये हैं इस अकार चार वेदों में जो २ विद्या हैं उन में से कोई २ विद्या तो इस वेदभाष्य की सुभिक्ष में संदेशने लिख दी है शेप सब इस के आगे जब सन्त्रभाष्य में जिस २ मन्त्र में जिस २ विद्या का उपदेश है सो सो उसी २ मन्त्र के व्याख्यान में यथावत प्रकाशित करदेंगे ॥

### माध्यम्

अथ निरुक्तकारः संक्षेपतो वैदिकदाब्दानां विदेशप नियमानाह ॥

तास्त्रिविधा ऋचः परीक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च तत्र परीक्ष-कृताः सर्वाभिनामविभक्तिभिणुं ज्यन्ते प्रथम पुरुषैश्चाकृषातस्य। अथ प्रत्यक्षकृताः मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनामा । अथापि प्रत्यक्षकृताः स्नोतारी भवन्ति परीक्षकृतानि स्तोत्वयानि । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अ-इमिति चैतेन सर्वनामा ॥ नि० अ० ७ सं० ९ । २ ॥ अथा नियमः वेदेषुसर्वत्र सङ्गारकते। तद्यया — सर्वे मंत्रास्त्रिविधानामणांनां वासका भवन्ति। के चित्परोक्षा णां के चित्पत्यक्षाणां के चित्प्यातमं वक्तुमहाः । तत्राद्येषु प्रथमपुरुषस्यप्रयोगाः भवन्ति । अपरेषु मध्यमस्य तृतीयेषू समपुरुषस्य च । तत्र मध्यमपुरुषपयोगार्थी ही मेदी स्तः । यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र मध्यमपुरुषयोगा भवन्ति । यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारस्य खलु प्रत्यक्षास्तत्रापि मध्यमपुरुषप्रयोगो भवतीति । अस्यायमिप्रायः व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमे ण भवन्ति तत्र जड्पदार्थेषु प्रथमपुरुष एवः चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । अर्थः क्रीकिकवैदिकश्वद्योः सार्वत्रिको नियमः । परन्तु वैदिकव्यवहारे जडेपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोध्यं जङ्गां पदार्थानामुपकाराणं प्रत्यक्षकरणमात्रमेव प्रयोजनिति । इसं नियममबुद्ध्या वेद्माष्यकारः सायणाचार्यादिभिस्तदनुसारत्या स्वदेशभाषयाऽनुवादकारकैर्यरोपास्यदेश-निवास्यादिभिर्मनुष्यैवैदेषु जङ्ग्यदार्थानां पूजास्तीति वेदार्थीऽन्ययैव विणितः ॥

### भाषार्थ

मब इसके आगे वेदस्थ प्रयोगोंके विशेष नियम संत्रेपमे कहते हैं। जो जो नियम निरुक्त कारादिने कहे हैं वे बराबर बेदोंके सब प्रयोगोंमें लगते हैं (तास्त्रिविधा ऋषः) बेदोंके सब मंत्र तीन प्रकारके आर्थोंको कहते हैं कोई परोत्त आर्थात् अदृश्य अर्थों को, कोई मत्यत्त आर्थात् हर्य अर्थों को और कोई आध्यात्म आर्थात् आर्यान् आर्था परमारमाको। उनमेंसे परोत्त अर्थके कहनेवाले मंत्रोंमें प्रथम पुरुष आर्थात् आपने और दूसरे के कहनेवाले जो सो और वह आदि शब्द हैं तथा इनकी कियाओं आसी, भवति, करोति, पवतीत्यादि प्रयोग हैं। एवं प्रत्यत्त अर्थके कहने वालों में मध्यम पुरुष आर्थात् तृतुम आदि शब्द और उनकी कियाके आसी, भवासि, करोषि, पवसीत्यादि प्रयोग हैं तथा अध्यात्म अर्थके कहने वालों में हम आदि राब्द और उनकी आसी, भवासि, करोषि, पवसीत्यादि प्रयोग हैं तथा अध्यात्म अर्थके कहने वाले मंत्रों में उत्तमपुरुष अर्थात् में हम आदि राब्द और उनकी आसी, भवासि, करोपि, पवासीत्यादि किया आती हैं। तथा जहां स्तुति करने के योग्य परोत्त और स्तुति करनेवाले प्रत्यत्त हों वहां भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है यहां यह आसिपाय समभाना चाहिये कि व्याकरणकी रीतिसे प्रथम मध्यम और उत्तम अपनी अपनी नगह होते हैं अर्थात् जड़ पदार्थों में प्रथम चेतनमें मध्यम वा उत्तम होते हैं सो यह तो लोक और वेदके शब्दों में साधारण नियम है परन्तु वेदके प्रयोगोंमें इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यत्त हों तो वहां निरुक्तकार के प्रयोगोंमें इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यत्त्त हों तो वहां निरुक्तकार के

उक्त नियमंत्र मध्यम पुरुषका प्रयोग होता है और इससे यह भी जानना अवश्य है कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थी की प्रत्यक्त कराके केवल उनसे अनेक उपकार लेना जना या है। दूसरा प्रयोजन नहीं है परन्तु इस नियमको नहीं जानकर सायगाचार्थ अपित वेदोंके भाष्यकारों तथा उन्हींके बनाये हुए भाष्योंक अवलंबसे यूरोपदेशवासी विद्वानोंने भी जो वेदों के अर्थों की अन्यण कर दिया है सो यह उनकी भूल है और इसीसे वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है जिसका कि कहीं चिन्ह भी नहीं है।

### भाष्यम्

अथ वेदार्थीपयीगितया संतेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । ते स्वरा द्विधा । उदात्तपड्याद्भिदात्सप्त सप्तेव सन्ति । तत्रोदात्तादीनां लक्षणानि व्याकरणमहाभाष्यकारयतक्जिलिपद्भितानि लिख्यन्ते । स्वयं राजन्ते इति स्वराः। आयामी दासगयमगुता खस्येत्य्र कराणि शब्दस्य। आयामी गांत्रा-णां निग्रहः । दाक्षणां स्वरस्य दामणता रूक्षता। अगुता कग्ठस्य कग्ठम्यं सं-वृतता। उच्चै:कराणि \* शब्दस्य। अन्ववसूर्गो मर्द्वमुक्ता खस्ये ति नीचै:×ू कराणि शब्दस्य। अन्ववसर्गी गात्राणां शिथिलता। मार्द्वंस्वरस्य मृद्ता स्नि-ग्धता । उन्नता खस्य महत्ता कग्ठस्येति नीचै:कराणि शब्दस्य । ब्रेस्बर्य्यूः णाधीमहे विप्रकारै रिजनरधीमहे कै शिचदुदात्तगुरी: कैश्चिदनुदात्त गुणै: कैश्चि-दुभयगुर्गैः । तद्यथा- शुक्लगुणः शुक्रः क्रच्णगुणः क्रष्णः । य इदानीमुभयगुणः सं तृतीगमाख्यां लभते कल्माप इति वा सारङ्ग इति वा। एवमिहापि उदास उदात्तगणः । अनुदात्तोऽनुदात्तगुणः । य इदानीमुभयगुणः स तृतीयामास्यां लभते स्वरित इति ॥ त 💲 एते तन्त्रतरनिर्देशे सम स्वराभवन्ति । उद्गवः उदात्ततरः । अनुदात्तः। अनुदात्ततरः। स्वरितः । स्वरिते य उदात्तः मोऽन्येन विशिष्टएक प्रतिः सप्तमः। अ०१। घा०२। उच्च सदात्त इत्याद्यपरि ॥ तथा षड्जादयः सप्त षड्जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः ॥ १॥ पिङ्ग लसूत्रे । अ०३ सू० ६४ । एषां लक्षणव्यवस्था गान्धर्ववेदप्रसिद्धा ग्रास्था। अत्र तु ग्रन्थभूयस्त्वभिया लेखितुमशक्या ॥

### भाषार्थ

अपन नेदार्थ के उपयोग हेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं जो कि उदाच

अनुदात्ताविधायकानीति यावत् । × अनुदात्ताविधायकानीति यावत्
 अतिशयार्थयोतकतरप्रत्ययस्यनिर्देशे ।।

श्रीर पड़ज श्रादि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं श्रायांत् सात उदात्तादि श्रीर सात षड़जादि उनमेंसे उदाचादिकोंके लक्षण जाकि महाभाष्यकार पतंजलि महामुनि जीने दि-खलाए हैं उनको कहते हैं ( स्वयं राजन्त० ) आपही अर्थात् जोकि विना सहाय दूमरे े के प्रकाशमान हैं वे स्वर कहाते हैं ( श्रायाम: ० ) श्रंगींका रोकना ( दारुग्यं ) वागी को रूखा करना अर्थात् ऊंचे स्वर से बोलना और (अगुता०) कगठ को भी कुछ रोक देना ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान करने वाले होते अर्थात उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकृत बोला जाता है। तथा ( अन्वव ) गात्रों का दीलापन ( मार्द्रव ) स्वरकी कोमलता (उरुता०) कएठको फैलादेना ये सब यत्न शब्द के अनुदात करने वाले हैं (त्रैस्वर्थेगा) हम सब लोग तीन प्रकार्क स्वरों से बोलते हैं अर्थात् कहीं उदात और कहीं अनुदात्त औरकहीं उदातानुदात्त अर्थात् स्वरित गुण्वाले स्वरीते यथायोग्य नियमानु-सार अन्तराँका उचारण करते हैं ॥ जैसे श्वेत और काला रंग अलग अलग हैं परन्तु इन दोनों को मिला कर जो रंग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता है अर्थात् खाखी वा श्राममानी इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात गुगा अलग अलग हैं परन्तु इन दे। के मिलाने से जो उत्पन्न हो उसके। स्वरित कहते हैं विशेष अर्थ के दिखाने वाले (तरप ) प्रत्यय के संयोगसे वे उदात्त अदि सात म्बर होते हैं अर्यात् उदात्त उदात-सर् अनुदात अनुदात्ततर स्वरित स्वरितादात्त और एकश्रुति । उक्त रीति से इन साता स्वरोंको ठीक ठीक समभ्य लेना लाहिये अब पड़जादि स्वरोंको लिखते हैं बोकि गान-विद्याके भेद हैं। ( स्वरा: षड्जऋपभ० ) अर्थात् पड्ज. ऋपभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद । इनके लक्ष्मण व्यवस्थासिहत जोकि गान्धर्व बेद अर्थात् गान-विद्याके अंघों में प्रसिद्ध हैं उनको देख लेना चाहिये यहां अंघ वर जाने के कारण नहीं लिखते ॥

#### भाष्यम्

अणात्र चतुर्षु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमाः सन्ति त इ-दानीं प्रदर्श्यन्ते तद्यथा—॥ १॥ वृद्धिरादेच् । अ० १ । १ । १ । उमयमंत्रान्यिष बन्दांसि दूष्यन्ते । तद्यथाः सुसुष्टुभामऋकता गणेन । पदस्वारकृत्वं भत्वा-रणप्रत्वं न भवति । इति भाष्यवचनम् । अनेनैकस्मिन् शब्दे भपदमं ज्ञाका-र्णद्वयं वेदेष्वेव भवति । नान्यत्र ॥ २ ॥ स्थानिवदादेशोऽनलविधः । अ० १ । १ । ५६ । प्रातिपदिकनिर्देशाष्ट्रवार्थं तन्त्रा भवन्ति । न काञ्चित्पाधान्येन विभक्तिमात्रयन्ति । यां यां विभक्तिमात्रयितुं बुद्धिमपजायते सा सा आग्र- यितन्या | इति भाष्यम् । अनेनार्थ प्राधान्यं भवति न विभक्तेरिति वाष्यम् । ॥ ३ ॥ म वेति विभाषा । अ० १ | १ । ४४ । अर्थगत्यर्थः शब्द्रप्रयोगः । इति भाष्यसूत्रम् । लौकिकवैदिकेषु शब्देषु सार्वत्रिकः समानीऽयं नियमः ॥ ४ ॥ अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् । अ० १ | २ | ४५ । बह्वो हि शब्दाः एकार्था भवन्ति । तद्यथा— इन्द्रः । शकः । पुरुहूतः । पुरुद्दः । कन्दुः । को छः । कुमूल इति । एकश्च शब्दो बह्वर्थः । तद्यथा— अकाः । वादाः । मान्यः । सार्व त्रिकोयमपि नियमः । यथाग्न्यादयः शब्दा वेदेषु बहुर्थवाच-कास्त एव बह्व एकार्थाश्च ॥ ५ ॥ ते प्राग्धातोः ॥ अ० १ । ४ । ८० कन्दिस परव्यविद्यवचनं च । आयातमुपनिष्कतम् । उपप्रयोभिरागतम् । अनेन वाक्तिकेन गत्युपसर्ग संज्ञकाः शब्दाः कियायाः परे पूर्व दूरे व्यवहितार्थ भवन्ति ॥

भाषार्थ

श्रव चारों वेदोंमें व्याकरण के जो जो साम नय नियम हैं उनको यहां लिखते हैं ( उभ० ) वेदों में एक शब्दके बीचमें ( भ ) तथा ( पद ) ये दोनों संज्ञा होती हैं जैसे ( ऋकता ) इस शब्दमें पदमंज्ञाके होनेसे चकारके स्थानमें ककार हुआ है और भ संज्ञाके होनेसे ककारके स्थान में गकार नहीं हुआ। ( प्रातिपदिक ) वेदादि रास्त्रों में जो जो शब्द परे जाते हैं उन सबके बीन में यह नियम है कि जिस विभक्तिके साथ दे शब्द पढ़े हों उसी विभक्तिसे अर्थ कर लेना यह बात नहीं है किन्तु जिस विभक्तिसे शास्त्र मूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो उस विभक्तिका आश्रय करके श्चर्य करना चाहिये क्योंकि ( अर्थग० ) वेदादि शास्त्रों में शब्दें। के प्रयोग इसिंखिये होते ह कि उनके श्रथोंको ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावें जब उनसे भी श्रमर्थ प्रसिद्ध हो तो वे शास्त्र किस लिये माने जावें इसलिये यह नियम लोकवेदमें सर्वत्र घटता है। ( बहवो हि॰ ) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक मर्च के बाची होते और एक शब्द भी बहुत अर्थी का वाबी होता है जैसे अगि बायु इन्द्र आदि बहुत शब्द एक परमेश्वर अर्थ के वाची और इसी प्रकार वेही राज्द संसारी प-दार्थी के नाम होनेसे अनेकार्थ हैं अर्थात् इस मकार के एक एक शब्द कई कई सर्थों के 🍃 बाची हैं ( छन्दमि॰ ) व्याकरण में जो जो गति भौर उपसर्गसंज्ञक शब्द हैं वे वेद में क्रिया के आगे पीछे दूर अर्थात् व्यवधान में भी होते हैं जैसे ( उपप्रयोभिरागतम् ) यहां "आगतम्" किया के साथ "उप" लगता तथा (आयातमूप०) यहां उप "आयातम्" किया के पूर्व लगता है इत्यादि । इसमें विशेष यह हैं कि लोक में पूर्वोक्त शब्द किया के पूर्व ही सर्वत्र लगाये जाते हैं।।

॥ ६॥ चतुर्थर्ये बहुलं छन्द्सि । अ० २ । ३ । ६२ । पष्ठार्ये चतुर्थी वक्तव्या। या सर्वेण पिबति तस्ये सर्वी जायते तिस्रो रात्रीरिति । तस्या इति प्राप्ते । ए-वमन्यत्रापि । अनेन चतुर्थर्ये पष्ठी षष्ठपर्थे चतुर्थी द्वे एव भवतः । महाभा-ध्यक्तरेणछन्दोवन्मस्वा ब्राह्मणानामुद्गहरणानि प्रयुक्तानि अन्यथा ब्राह्मण पन्थस्य प्रकृतत्वाच्छदोग्रहणमनर्थकं स्थात् ॥ १ ॥ बहुलं छन्द्सि । अ० २ । ४ । ३९ । अनेन अद्धातोः स्थाने घस्त आदेशो बहुलं भवति । घस्तान्तून-म् सिण्य मे । अन्तामद्य मध्यतो मेद् उद्भृतम् । इत्याद्यदाहरणं क्षेयम् । ॥ ६ ॥ बहुलं छन्द्सि । अ० २ । ४ ॥ १३ ॥ वेदविषये शपो बहुलं लुग्भवति । वृत्रं हनति । अहिः शयते । अन्येभ्यत्र भवति । त्राध्वं नो देवाः ॥ ९॥ बहुलं छन्द्सि । अ० २ । ४ ॥ १३ ॥ वेदविषये शपो बहुलं भवति । दाति प्रियाणि धाति प्रियाणि । अन्येभ्यत्र भवति । पूर्णां विवष्टि । जनिमा वि-विक्ति । इत्यादीन्युदाहरणानि सन्तीति बोध्यम् ॥

### भाषार्थ

(या खर्वेगा ०) इत्यादि पाठ से यहा प्रयोजन है कि वेदों में पष्ठीविभक्ति के स्थान में चतुर्थों हो जाती है लौकिक प्रन्थों में नहीं इस में बाह्मणों के उदाहरण इस-लिये दिये हैं कि महाभाष्यकार ने बाह्मणों को वेदों के तुल्य मान के अर्थात इन में जो व्याकरण के कार्य होते हैं वे बाह्मणों में भी हो जाते हैं और जो ऐसा न माने तो (द्वितीया बाह्मणे ) इसमृत्र में से बाह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो। जाती फिर (चनु-ध्यंबैं० ) इस सूत्र में (छन्दः) शब्द का महरा व्यर्थ हो जाय । (बहुलं०) इस सूत्र से ( श्रद ) धातु के स्थान में चस्तृ श्रादेश बहुल श्रर्थात् बहुवा होता है । ( बहुलं ० ) वेदों में राप्प्रत्यय का लुक् बहुल करके होता है अभेर कहीं नहीं भी होता जैसे ( वृत्रं हनति ) यहां राप का लुक् प्राप्त थ। ते। भी न हुआ। तथा ( त्राप्तं ० ) यहां त्रेक् धा-तु से प्राप्त नहीं था परन्तु हो गया महाभाष्यकार के नियम से राष्ट्र के लुक करने में रयनादि का आदेश किया जाता है। शपु सामान्य होने से सब घातुओं से होता है जब शप् का लुक् हो गया तो शयनादि पाप्त ही नहीं होते । ऐसे ही शलु के विषय में भी समभ लेना । (बहुलं०) वेदोंमें शप प्रत्यय के स्थान में शलु आदेश बहुल करके होता है अर्थात् उक्त से भी नहीं होता और अनुक्त से भी हो जाता है जैसे (दाति) यहां शपु के स्थान में शलु प्राप्त था परंतु न हुआ और (विविधि) यहां प्राप्त नहीं फिर है। गया ॥

भाष्यम्

। १० ।। सिब् बहुलं लेटि। अ०३ । १ । ३४ । सिब्बहुलं छन्द्सि णिद्धक्त-व्यः । सविना धर्मसाविषत् । प्राण आयूषि तारिषत् । अयं लेटि विशिष्टो नियम: ॥ ११॥ छन्दसि शायजिष । अ० ३ । १ । ८४ ॥ शायच्छन्दसि सर्वत्रेति वक्तव्यम्। क्य सर्वत्र १ हो चाही च। किं प्रयोजनम् १ मही: । अस्कभायत् । यो अस्कभायत् । उद्गभायत्। उन्मधायते त्येव मर्थम् । अयं लोटि मध्यमपुरुषस्यै कवचने परस्मैपदे विशिष्टो नियमः ॥ १२ ॥ वश्त्ययो बहुलम् । अ० ३ । १ । ८५ ॥ स्रिङ्वग्रहत्तिङ्गनरायां कालहलच्स्वरकर्तृयङां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रक्रदेषां सोपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ व्यत्यधो भवति स्यादी-नामिति । अनेन विकरणव्यत्ययः । सुपांव्यत्ययः। तिङांव्यत्ययः। वर्णव्य त्ययः । लिङ्गव्यत्ययः । पुरुषव्यत्ययः। कालव्यत्ययः । आत्मनेपद्व्यत्ययः। धरस्मैपद्वयत्ययः । स्वरवयत्ययः । कर्नवयत्ययः। यङ्वयत्ययञ्च । एषां क्रमेणो-दाहरणानि । युक्ता मातामीदुधुरि दक्षिणायाः।दक्षिणायामिति प्राप्ते। चपालंगे अश्वयूपाय तक्षति । तक्षन्तीति प्राप्ते । त्रिष्टुभीजःश्वभितमुग्रवीरम् । शुधितः मिति प्राप्ते। मधोस्तृप्ता इवासते। मधुन इति प्राप्ते। अघासवीरैर्शभिविंयूयाः। वियूवादिति प्राप्ते। श्वोऽग्नीनाधास्यमानेन श्वः सोमेन यहयमाणेन। आधाता यब्टेति प्राप्ते। त्र स्मवारिण मिच्छते। इच्छर्ताति प्राप्ते। प्रतीपमन्य कर्मियुध्यति। युध्यत इति आधाता यण्टेति लुट् प्रथम पुरुषस्यैकवचने प्रयोगी । व्यत्ययो भवति स्यादीनामित्यस्योदाहरणं । तामि प्राप्ते स्यो विहितः ॥ १३ ॥ बहुलं ळन्दिमा अ०३। २। ८८। अनेन किप्प्रत्यो वेदेपु बहुलं विधीयते । मातृहा। मातृघातः । इत्यादीनि ॥ १४ ॥ उन्दिसि छिट् । अ०३ । २ । १०५ । वेदेषु मामान्यभूते लिड् विधीयते अहं द्यावापृथिवी आततान ॥ १५ ॥ लिट्: कानज्वा। अ०३ । २ । १०६ । वेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भ-वति । अग्निं विक्यानः । अहं मृष्णंमुभयतो दद्शं प्रकृतेपि लिटि पुनर्गह-णात्परोक्षार्थस्यापि ग्रहणं भवति ॥ १६ ॥ क्रमुश्च । अ० ३ । २ । १०९ । वेदै लिट: स्थाने क्रमुरादेशो वा भवति । पवित्रान् । जिनवान् । नच भवति । अहं सूर्य्यमुभयती ददर्श ॥ १९ ॥ क्याच्छन्द्सि । अ० ३ । २ । १९० । वयप्र-त्ययानताद्वातोण्छनद्मि विषये तष्छीलादिषु कर्तृषु उकारप्रत्ययो भवति । मित्रयुः । संस्वेदयुः । सुम्नयुः । निरनुबन्धकग्रहगो मानुबन्धकस्यापि ग्रहणं भवतात्यनया परिभाषया क्यच्वयङ्क्ययां सामान्येन ग्रह्णां भवति ॥

### भाषार्थ

(सिव्बहुलं ०) लेट् लकार में जो सिष्पत्यय होता है वह वेदों में बहुल कर के िणत् संज्ञंक होता है कि जिस से वृद्धि आदि कार्य हो सकें जैसे (साविषत्) यहां मिष् को शित् मान के वृद्धि हुई है यह लेट् में वेदविषयक विशेष नियम है (छन्दिसशायजिष) वेद में (हि) प्रत्ययं के परे क्षा प्रत्ययं के स्थान में जो शायन् त्रादेश विधान कियाहै वह (हि) से अन्यत्र भी होता है ( व्यत्ययो ० ) वेदों में जो व्यत्यय अर्थात् विपरीत भाव बहुधा होता है वह भाष्यकार पतज्जलिजी ने नवप्रकारमे माना है व मुप्र छादि हैं मुप , तिङ , उपमह आत्मनेपद और परमीपद ( लिङ ) पुल्लिङ, स्त्रीलिङ, स्रीर नपुंसकलिङ ( पुरुष ) प्रथम मध्यम अगेर उत्तम (काल ) भृत, भविष्यत और वर्त्तमान, (वर्ग) वेदों में अची के स्थान में हल् और हलों के स्थान में अन के आदेश हो जाते हैं स्वर । उदात्तादिका व्यत्यय । कत्ती का व्यत्यय । त्रीर यङ का व्यत्यय होते हैं । इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं वहां देख लेना । ( बहुलम्० ) इस से किए प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ( छन्दिस॰ ) इस मुत्र से लिट लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी होता है। ( लिट: का० ) इस मृत्र से वेदों में लिट लकार के स्थान में कानच आदेश विकल्प करके होता है इस के (आततान:) इत्यादि उदा-हरण बबते हैं ( छुन्दासि० ) इस सूत्र में से लिट् की अनुवृत्ति हो जाती फिर लिट् अ-ह्या इसिल्ये है कि (परोद्धे लिट्) इस लिट् के स्थान में भी कानल आदेश होजावे। (कमुख) इस मूत्र से वेदों में लिए के स्थान में कानू आदेश है। (क्या०) इस अन्त्र से वेदों में क्यप्रत्ययान्त धातु में ( उ ) प्रत्यय हो जाता है ॥

#### भाष्यम्

॥१८॥कृत्यल्युटो बहुलम् अ० ३ । ३ । १९३ ॥ कल्ल्युट इति वक्तव्यम् । कतो बहुलिमिति वा । पाद्हारकाद्यर्थम् । पादाभयां द्वियते पाद्हारकः । अनेन धातीर्विहिताः कत्सक्तकाः प्रत्ययाः कारकमात्रे वेदादिषु द्रष्टस्याः । अथं लीकिकवैदिकशब्दानां सार्वितिको नियमोऽस्तीति वेद्यम् ॥१८ ॥ उन्दंसिगरंयर्थभ्यः । अ० ३ । ३ । १२८ । ईषदादिषु कच्छाकच्छार्थेषूपपदेषु सत्त्व गत्यर्थभ्यो धातुभ्यश्चन्द्सि विषये युच् प्रत्ययो भवति । उ० — सूपसदनोऽग्निः ॥ २० ॥ अन्येभ्यो पिदृश्यते । अ० ३ । ३ । १३० । अन्येभ्यश्च धातुभ्यो सुच् प्रत्ययो दृश्यते । उ० — सुदोहनमाक्षणोद्श्रस्त्रणे गाम् ॥ २१० ॥ छन्दिस

लुङ्लङ् लिटः । अ० ३ । ४ । ६ ॥ वेदविषये धातुमम्बन्धे सर्वेषु कालेषु लुड्-लङ्खिटः प्रत्यया विकल्पेन भवनित । उ० - लुङ् । अहं तेभ्यो ऽकरं नमः लङ् । अग्निमद्य होतारमवृणीतायां यजमानः । लिट् । अद्य मनार ॥ ॥ २२ ॥ लिङ्गें लेट्। अ० ३ । ४ । ७ । यत्रा विष्यादिषु हेतुहेतुमतीः शकी-च्छार्थे पूर्व मौहू ति केष्त्रर्थे षु लिङ् विधीयते। तत्रा वेदेष्वेय लेट्लकारी वा भवति । उ० - जीवाति शरदः शतमित्यादीनि ॥ २३ ॥ उपसंवादाशङ्कयोश्व। अ०३ । ४ । ८ । उपसंवादे आशङ्कायां च गम्यमानायां वेदेषु छेट्पत्ययो भवति । उ०-( उपसंवादे ) अहमेव पशूनामीशै। आशङ्कायां । नेजिन्माय न्तो नरकं पताम । मिण्याचरणेन नरकपात आशङ्कपते ॥॥२४॥ लेटोऽडाटी। अ०३ । ४ । ९४ । लेटः पर्यायेण अट्आट्आगमी भवतः ॥ २५ ॥। भात ए । अ०३।४। ९५। छन्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विषमस्य-स्याकारस्य स्थाने ऐकारादेशो भवति । त० मन्त्रायैते । मन्त्रायैथे ॥ २६ ॥ वैतो ४ = यत्र । अ० ३ । ४ । ८६ ॥ आत ऐ इत्येतस्य विषयं वर्जयित्वा सेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा भवति । उ०-अइमेव पशूनामीशै देशे वा ॥ २७॥ इतम्च लोपः परस्मै पदेषु । अ०३ । ४ । ८७ छेटः स्थान आदि-ष्टस्य तिकादिस्यस्य परस्मैपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन छोपो प्रविति । उ०-तरित, तराति, तरत्, तरात्, तरिषति, तरिषाति, तरिषत्, तरिषात्, तारिषति, तारिषाति, तारिषत्, तारिषात्, तरिष, तरासि तरः तराः, तरिषसि, तरिषासि, तरिषः, तरिषाः, तारिषसि, तारिषासि, तारिषः, तारिषाः, तरामि, तराम्, तरिषामि, तरिषाम्, तारिषामि, तारिषामि, एवमेव सर्वेषां धातूनां प्रयोगेषु लेड्विषये बोध्यम्,॥२८॥ स उत्तमस्य। अ० । ४ । ८२। लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य छोषो वा भवति। प्रस्वाव, क-वावः, करवाम, करवामः ॥

# भाषार्थ

( क्रन्दिसि॰) इस सूत्र से ईपत्, दुर, मु, ये पूर्व पद लगे हैं। तो गत्यर्थक बातुकों से बेदों में युन् प्रत्यय होता है ( अन्येभ्यो॰) अौर घातुकों से भी बेदों में युन् प्रत्यय देखने में आता है नैसे (मुदोहनं ) यहां मु पूर्वक दुह् घातु से युन् प्रत्यय हुआ है। ( क्रन्दिसि॰) जो तीन लकार लोक में भिन्न भिन्न कालों में होते हैं। वे बेदोंमें

लुड़् लड़ श्रांर लिट् लकार ये सब कालां में विकल्प करके होते हैं ( लिड़ेंबं ) अब लेट् लकार के विषय के जा सामान्य सूत्र हैं उन का यहां निखते हैं, यह लेट् लकार वेदों में ही होता है सो वह लिड़ लकार के जितने अर्थ हैं उन में तथा उपसंवाद और आराका इन अर्था में लेट लकार होता है ( लेटों ) लेट को कम से अट् और आट् आगम होते हैं अर्थात् जहां अट होता है वहां आट नहीं होता जहां आट होता है वहां अट नहीं होता ( आत ऐ ) लेट् लकार में प्रथम और मध्यम पुरुप के ( आताम्) के आकार को ऐकार आदेश हो जाता है जैमें ( सन्त्रेयते ) यहां आ के स्थान में ऐ हो गया है ( वेतोन्यत्र ) यहां लिट् लकार के स्थान में जो एकार होता है उस के स्थान में ऐकार आदेश हो जाता है ( इतरच ) यहां लट् के तिप सिष् और मिप् के इकार का लोप विकल्प से हो जाता है ( स उत्तर ) इस सूत्र में लेट् लकार के उत्तम पुरुष के वस्मम् के सकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है। यह लेट का विषय थोड़ासा लिखा आगे किसी को सब जानना होतो वह अप्ट ध्यायी पड़ के अन सकता है अन्यथा नहीं।।

#### भारयम

| २०| तुमर्थे सेथेन से असेन्क भेक सेन ध्ये अध्येन्क ध्ये क्घ ध्ये न्याध्ये स्वतंत्र वे द्वतंत्रेन: अ०३ | ४ | ८ | धातुमात्र (तृमुन्य त्यय स्यार्थे से. सेन्, असे, असेन्, कमे, कमेन् अध्ये, अध्येन्, कध्ये, कध्येन्, शध्ये, शध्येन्, तत्रे, तत्रेड्, तत्रेन्, इत्येते पज्यद्य प्रत्यया वेदेष्वेत्र भवन्ति. इन्मेजन्त इति सर्वेष्वाम्ययद्यम्, मर्वेषु नकारोऽनुबन्धः स्वरार्थः, ककारो गुणवृद्धिनिषेधार्थः, इकारोपि, शकारः शिद्धः (से) वल्लेरायः, (मेन्) लावामेषे रधानाम् (असे, अमेन्) क्रत्वे दक्षाय जीवसे (कमे) (कसेन्) श्रियसे (अध्ये, अध्येन्) कर्मगयुपाचरध्ये (कध्ये) इन्द्राग्री आहुवध्ये (कध्येन्) श्रियध्ये (शध्ये शध्येन्) पिबध्ये | मह माद्यध्ये | अत्र शित्वात् पिबादेशः। (तत्रे) सोमिमिन्द्राय पात्रवे (तवेङ्) दश्मे मामि मूलवे (तवेन्) स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ ३०॥ शक्षि ग्रमुल्कमुली अ०३ । ४ । १२ । शक्नोती धातावुपपदे धातुमा- त्रासुमर्थे वेदेषु णमुल्कमुली प्रत्ययी भवतः। णकारो वृद्ध्यर्थः ककारो गुण- वृद्धिपतिषेधार्थः। लकारः स्वरार्थः । अग्निः वै देवा विभाजं नाशक्र वन्। विभक्तिष्यर्थः ॥ ३१॥ ईश्वरं तोसुन्कसुनी अ०३ । ४ । १३ । ईश्वरशब्द

उपपदे वेदे तुमर्थे वर्तमानाद्वातिस्तोग्रन्कगुनी पत्पयी भवतः । देश्वरीभिन्नि रितोः। कमुन्। ईश्वरी विलिखः ॥ ३२ ॥ कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः अ० ३ । ४ । १४ । कृत्यानां मुख्यतया भावकम्मणी द्वावर्थी स्तोऽहाद्यण्च । तत्र वे-दिवषये तत्रै. केन्, केन्य, त्वन्, इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तत्रै । परिधा-तत्रै (केन्) नावगाहे । केन्य । दिदृक्षेण्यः। शुश्रूषेण्यः (त्वन्) कर्त्वं हविः ॥

### भाषार्थ

(तुमर्थं०) इस सृत्र से वदों में ( से ) इत्यादि १५ पंद्रह प्रत्यय सब धातुत्रों से हो जाते हैं ( शाकि० ) शक धातु का प्रयोग उपपद हो तो धातुमात्र से ( गामुल् ) ( कमुल् ) ये दोनों प्रत्यय वेदों में हो जाते हैं इस के होने से (विभानं ) इत्यादि जदा-हरण सिद्ध होते हैं ( ईश्वरे० ) वेदों में ईश्वर शब्दपूर्वक धातु से ( तोमुन् ) (कमुन्) ये प्रत्यय होते हैं ( कृत्यायें० ) इस सृत्र से वेदों में भाव कर्मवाचक ( तर्वे ) ( केन् ) (केन्य) (त्वन् ) ये प्रत्यय होते हैं इस से (परिधातवें) इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥

#### भाष्यम्

श्री अत्र ।। जित्यं संज्ञाखन्दसोः अव्यश्री १ । २०॥ अल्लन्ताह्नहुन्नीहेमण्यालोपिनः प्रातिपदिकारसंज्ञायां विषयं छन्द्वि च जित्यां स्त्रियां ङीप्प्रत्ययो
भवति । गौः पञ्चदाम्तीः एकत्मनी ॥ ३४ ॥ जित्यां छन्द्वि अव्यश्री १। ४६ ॥ बहु्गदिभयो विदेषु स्त्रियां ङीष् प्रत्ययो भवतिः बहुतीषु हित्वा प्रपि
वन् ॥ ३४ ॥ भवे छन्द्वि अव्यश्री अत्र । ११० । सप्तमोममयांत्र्मातिपदिकाद्भव इत्येतस्मिल्लये छन्द्वि विषये यत्प्रत्ययो भवति, अथमणादीनां घादीनां
चापवादः, सित द्र्यंते तेषि भवन्तिः सेय्याय च विद्युत्यय च नमः इतः
भूत्रादारभ्य यानि प्रकृतिप्रत्ययार्थः विशेषविधायकानि याद्प्ययंन्तानि वेदविषयकाणि मृत्राणि मन्तिः तात्यत्र न लिख्यत्ते कृतस्तेषामुदाहरणानि
यत्र यत्र मन्त्रेष्ट्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः ॥ ३६ ॥ बहुलं ।
छन्द्वि अ० ५ । २ । १२२ । वेदेषु ममर्थानां प्रथमात्प्रातिपदिकमात्राद्धमादिष्पर्येषु विनिः गत्ययो बहुलं विधीयते, तद्यथा-भूमादयः ॥३९॥
तद्स्यास्त्यस्मिलिति मतुष् अ० ५ । २ । ९४ । भूमिन्द्राप्रशंमासु
जित्ययोगेऽतिशायने । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबाद्यः ॥
॥ १। १॥ अस्य मूत्रभ्योण्यि महाभाष्यवचनादितेषु सप्तस्वर्थेषु ते प्रत्यया

वेदे लोके चैते मतुबादयो भवन्तीति बोध्यम् , (बहुलं) अस्मिन्मूत्रे प्रकृति-प्रत्ययसूपविशेषविधायकानि बहूनि वार्तिकानि मन्त्रि, तानि तत्तद्विषयेषु प्रकाशियव्यामः ॥ ३८ ॥ अनमन्तात्रपुं मकाच्छन्द्मि अ०५ । ४ । १०३॥ अनमन्तान्नपुं सकाच्छन्द्सि वेति वक्तव्यम् ,ब्रह्मसामं, ब्रह्मसाम। देवच्छन्दसं, देवच्छन्दः ॥३९॥ सन्यङोः अ०६।१।६। बहुर्था अपि धातवो भवन्ति तद्यथा-व्यपिः प्रकर्गोद्रष्टश्केद्ने चापिवर्त्तते. केशान्वपति । इंडि: , स्तुतिचीदनायां चापिददट ईरणे चापि वर्त्तते, अग्निर्वाहतो वृष्टिमीट्टेमस्तोम्तप्रच्यावय-नित, करोतिरयमभूतप्रादुर्भावे दृष्टः निर्मृ लीकरणे चापि वर्तते, पृष्ठं कुरूपादी कुरु उन्मृद्द्वित गम्यते. निज्ञेपणेषि वर्तते. कटे कुन घटे कुन, अप्रमानिस्तः कर, स्थापयेति गम्यने, एतन्महाभाष्यश्चनेनैतिहिश्चातश्यम् , धातुपाठे ये-Sui निर्दिष्टास्तेमयो अन्येषि बहुकी अर्था भव<sup>र</sup>न्त, त्रयाणामुपलक्षणमात्रस्यदः र्जितत्वात् ॥ ४० ॥ शेष्ठन्दमि बहुलम् ॥ अ०६ । १ । ७० ॥ वेदेषु नपुंसके वर्गमानस्य शेलाँको बहुनां भवति, यथा विष्वानि स्वनानीति प्राप्तेविषया-भुवनानीति सवति ॥ ४१ ॥ बहुलं छन्द्रि अ०६ । १ । ३४ । अस्मिन्सूत्री े वेदेषु एषां चातृनामप्राप्तमपि सम्प्रमारगां बहुलं विवीयते. यथा हुमहे इत्या-दिए।। ४२ । इको असतर्गे शाकत्यम्य हम्बर्च अ० ६ । १ । १२७ । ईवा अक्षादिणु च छन्द्रि प्रकृतिभावमात्रं द्रष्टव्यम् ॥ ईषा अक्षा ईमिरे, इत्या द्यप्राप्तः प्रकृतिभावो विहितः ॥४२॥ देवताहुन्द्रे च॥ अ० ६ ३।२६। देवतयोह्न-न्द्रममामे पूर्वपद्स्य आनङ् इत्यादेशो शिधीयते जित्वादन्त्यास्य स्थाने भव-ति, उ० मूरणीचन्द्रममी धाता यथापूर्वमकल्पयत्, इन्द्राबहस्पती इत्यादीनि, अस्य मृत्रास्योपरि द्वे वानिंके स्तः . तद्यथा देवताद्वन्द्वे उभयत्र वायोः प्र तिषेधः, अग्निवायू, वाय्वग्नी ॥ ब्रह्मभनापत्यादीनां च । ब्रह्म प्रजापती शिववैषवणी स्कन्द्विशाखी, मृत्रेण विहित आनङादेशी वार्शिकद्वयेन प्रति-षिध्यते , सार्वात्रिकोनियमः ॥ ४४ ॥ बहुलं छन्द्सि ॥अ००। १।८। अनेनात्म-नेपदसंश्वस्य भकारप्रत्ययस्य सङागमी विधीयते, उट देवा अदुहु ॥४५॥ बहुलं , सन्दिम । अ०१ । १। १०। अनेन वेदेषु भिमः स्थाने ऐस् बहुलं विधी-यते , यथा देवेभिर्मान् चे जने, सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाञ्छेयाहाङ्यायाजालः अ० १ । १। ३९ सुपां च सुपो अवन्तीति वक्तव्यम्, तिङां च तिङो भवन्तीति वक्तव्यम्, इयाडियोजीकाराणामुपसंख्यानम् , इया, दार्विया प रिज्मन्, डियाच् - सुमित्रिया न आप०, सुक्षेत्रिया, सुगाति।या, ईकार -दृतिं न शुष्कं सरसीशयानम् , आङ्गाजयारां चौपमङ्ख्यानम् आङ्-

प्रवाहवा, अयाच् स्वप्नयावावसेचनम्। अयार्-सनः सिन्धुनिवनावया, सुप्-लक् पूर्वसवर्णः, आत्. शे, या, डा, ड्या, याच्, आल्, इया, डियाच्, ई, आङ्, अयाच्, अयार् वैदिकेषु शब्देषु ह्यां व सुप्रांस्थाने सुवाद्ययारान्ताः षो-हशादेशा विधीयन्ते, तिङां च तिङ्गित एथङ् नियमः, (सुप्) ऋजवः स-न्तु पन्था, पन्थान इति प्राप्ते, (लुक्) परमे व्योमन्, व्योम्नीति प्राप्ते (पू-वंसवर्णः) धीती. मती. धीत्या, मत्या इति प्राप्ते, (आत्) सभा पन्तारा, उभी यन्तारी इति प्राप्ते (श्रे) न युप्ते वाजबन्धवः, यूयमिति प्राप्ते, (धाः) उरुणा, उरुणा इति प्राप्ते (दाः) नाभा पृथिव्याः नाभी इति प्राप्ते (ड्याः) अनुष्ट्याः अनुष्टुभा इति प्राप्ते (याच्) साध्या, साधु इति प्राप्ते (आल्) वसन्ता यजेत, वमन्ते इति प्राप्ते (याच्) साध्या, साधु इति प्राप्ते (आल्) वसन्ता यजेत, वमन्ते इति प्राप्ते (अनुक् इत्ययमागमो विहितः, उ० श्रिश्वेदेवाम-प्राप्ता, विश्वेदेवा इति प्राप्ते, ववं देव्यातः, त्रण्येवोन्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥

# मावार्य

( नित्यं संज्ञात ) इस पूष में वेदां में अन्नन्त प्रातिपदिक से छीप् प्रत्यय होता है ( नित्यं ० ) इस सूत्र में वहादि प्रातिपादिकों से बेदों में डीप प्रस्थय नित्य होता है। ( भवे ० ) इस सत्र में भव अर्थ में पार्तिपादक मात्र से वदों में यत् प्रत्यय होता है इस मुत्र से आगे पादपर्यन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं सो यहां इसलिय नहीं लिखे कि वे एकरवात के विगेष है सो जिस रमन्त्र में विषय आविंगे वहां रिलिखे जायेंगे (बहुलं०) इस सूत्र से प्रातिपादिकमात्र में वित प्रत्यय वेदों में मतृष् के अर्थ में बहुल करके होता है इस सूत्र के उपर वेदिक शब्दों के लिये गातिक बहुत हैं परन्तु विशेष हैं इसलिये नहीं लिखे ( अनमन्ता॰ ) इस सूत्र से बेदों में समासान्त टन् प्रत्यय विकल्प करके होता है (बहुर्था अपि ) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समभाना चाहिये कि धातु-पाठ में घातुओं के जितन अर्थ लिख हैं उन से अविक और भी बहुत अर्थ होते हैं जैसे ( ईड ) धातु का म्तुति करना तो धानुपाट में अर्थ पदा है और चोदना आदि भी ममभे जाते हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ( बहुलं ) इस से धातुत्रों को अप्राप्त संपसारण होता है (शेश्क ० इससे प्रथमा विभक्ति में जो जस के स्थान में न-पुंसकितिंग में (शि) आदेश होता है इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ( ईषा ० ) इस नियम से अप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदाँ में होता है ( देवताद्व ० ) इस सूत्र से दो देवताच्यों के हुन्ह्रममास में पूर्वपद को दीवे हो जाता है

जैसे ( सूर्याचन्द्रमसी०) यहां सूर्या शब्द दीर्घ हो गया है और इस सूत्र से जिस कार्य का विधान है उस का प्रतिपेध महाभाष्यकार दो वार्तिकों से विशेषशब्दों में दिखाते हैं जैसे ( इन्द्रवायू ) यहां इन्द्र शब्द को दीर्घ नहीं हुआ यह नियम लोक और वेदमें सर्वत्र घटता है ( बहुलं० ) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनपद में उ प्रत्यय को रह का आगम होता है ( बहुलं० ) इस से भिस के स्थान में ऐसभाव बहुल करके होता है ( मुपां सु० ) इस मे मब विभक्तियों के सब वचनों के स्थान में ( मुप् ) आदि १६ आदेश होते हैं ( आउनसे० ) इस सूत्र से वेदों में प्रथमाविभक्ति का बहुवचन जो जस है उस को असुक का आगम होता है जैसे ( देव्याः ) ऐसा होना चाहिये वहां (देव्यासः) ऐसा हो जाता है इत्यादि जान लेना चाहिये।।

#### भाष्यम्

॥ ४८ ॥ बहुलं उन्द्सि अ० ७ । ३ | ८९ । वेदेषु यत्र क्वचिदीहागमे। दृश्यते तत्रानेनैव अवतीति वेद्यम् ॥ ४८ ॥ बहुलं उन्द्सि अ० ९ । ४ । ९८ । अनेनाभ्यामस्य इत् इत्ययमादेश: श्ली वेदेषु बहुलं विधीयते ॥ ५० ॥ उन्द्रमीर: अ० ८ । २ । ९५ । अनेन मतुषे मकारस्याप्राप्तं वस्त्रं विधीयते । उठ रेवान् इत्यादि ॥ ५१ ॥ कृपोरोल: अ० ८ । २ । ९८ । संज्ञाउन्द्रमोर्वाकः पिलकादीनामिति वक्तव्यम् । कपिलका । कपिरका । इत्यादीनि ॥ ५२ ॥ धिष अ० ८ । २ । २५ । घिमममोर्न सिध्येत्तु तस्मात् सिज्यहणं न तत् ॥ उगन्द्रसो वर्णलोपो वा यथे कर्तारमध्वरे निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते । अनेन वेदेषु वर्णलोपो विकल्प्यते प्राप्तिविभाषेयम् ॥ ५३ ॥ दादेर्घातोर्घः अ० ८ । २ । ३२ । इत्यहोष्ठ ज्ञद्सि इस्य भत्वम् वक्तव्यम् । उ०—गर्दभेन संभरति । मसदस्य ग्रम्णाति ॥ ५५ ॥ मतुवमो सः सम्बुद्धौ उन्द्सि अ० ८ । ३ । १ । वेद्विषये मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च संबुद्धौ उन्द्सि अ० ८ । ३ । १ । वेद्विषये मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च संबुद्धौ गम्यमानायां स्मवति । गोमः । इत्यः । मीद्वः ॥ ५६ ॥ वा शर्ष अ० ८ । ३ । ३६ । वा शर्षकर्षो खर्परे लोपो वक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः । अनेन वायवस्य इत्यादीनि वेदेष्विष दृश्यन्ते। अतः सामान्येनायं सार्वत्रिको नियमः ॥

# भाषार्थ

(बहुलं०) इस सूत्र से वेदों में ईट् का श्रागम होता है (बहुलं०) इस सूत्र से वेदों में धातु के श्रम्याम को इकारादेश हो जाता है (छन्दमीरः) इस से वेदों में म-

### ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥

तुप् प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है ( संज्ञा० ) इस से वेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता है ( घिस० ) इस से वेदों में किसी किसी अन्तर का कहीं कहीं लोप हो जाता है ( हमहो० ) इस से वेदों में ह और मह धातु के हकार को भ-कार हो जाता है (मतु०) इस से वेदों में मतुष् और वमु के नकार को रु होता है ।।

#### भाष्यम्

उणादयो बहुलम् । अ०३।३।१। बहुलवचनं किमर्थम् बाहुलकं प्रक्रनेस्तनु-दूष्टे:। तन्वीभय:प्रकृतिभय उणाद्यो दूष्यन्ते न सर्वाभ्यो दूष्यन्ते । प्रायसमुख्य यनाद्वि तेषाम् । प्रायेण खल्ववि ते समुचिता न सर्वे समुचिताः । कार्ये-सशेषविधेश्व तद्क्तम् । कार्याणि खल्वपि सशेषाणि कतानि न सर्वाणि लक्ष-गोन परिसमाप्तानि । किंपुनः कारणं तन्वीभयः प्रकृतिभय उणाद्यो दूरयन्ते न सर्वाभ्यः। किञ्च कारणं प्रायेण ममुच्चितान सर्वे समुच्चिताः। किञ्च कारणं कार्याणि मशेषाणि कतानि न पुनः मर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि । नैगम-क्रिविभवं हि सुसाधु । नैगमाश्च क्रविशब्दाञ्चावैदिकास्ते सुष्ठु साधवः कथंस्यः। नाम च धातुजमाह निरुक्ते । नाम खल्विप धातुजमाहुर्नेहक्ताः । (ट्याकरणे शकटस्य च तोकम् । वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं ना-मेति। अथ यस्य विशेषपदार्थी न ममुत्थितः कथं तत्र भवितव्यम् । यन विशेषपद। र्थममुत्थं प्रत्ययतः एकतेय तदृत्त्यम् । प्रकृति द्रपृवा प्र-त्यय जहितथ्यः प्रत्ययं दूष्ट्वा प्रकृतिकृ हित्यया । संज्ञासु धातुकृषाणि प्र-त्ययाश्च ततः परे । कः व्याद्विद्यादनुष्ठन्थमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ ३॥ ( बा-हुलकं ०) उणादिपाठे अल्पाभ्यः प्रकृतिभय उणाद्यः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुलवचनादविहिताभ्योपि भवन्ति। एवं प्रत्यया अपि न मर्व एकीकताः किन्तु प्रायेण मृध्मतया प्रत्ययविधानं कृतं तन्नापि बहुसवचनादेत्राविहिता अपि प्रत्यया भवन्ति यथा फिडफिड्डी भवतः। तथा मूत्रैविहितानि का च्यांणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति। यथा-दग्ड इत्यत्र डप्रययस्य इ-कारस्येतसंज्ञा न भवति । एतद्वि बाहुलकादेव । ( किंपुन:० ) अनेनै-तच्छ इंक्यते उणादी यावत्यः प्रकृतयो यावन्तः प्रत्यया यावन्ति च सूत्रे कार्या-णि विहितानि तावन्त्येव कथं न स्युः। अत्रोच्यते (नैगम०) नैगमा वैदिका: श-बदा रूढयो छीकिकाश्च सुष्ठु साधवो यथा स्युः। एवं कृतेन विना नैत्र ते सुष्ठु

सेर्स्यन्ति (नाम०) संज्ञाशब्दान् निरुक्तकारा धानुजानाहुः (व्याकरणे०) शकटस्य तोकमपत्यां शाकटायनः, तोकमित्यस्यापत्यनामस् पठितत्वात् । (यक्ष०) यत् विशेषात्पदार्थान्न सम्यगुत्थितमर्थात्प्रकृतिप्रत्ययविधानेन न व्युत्पन्नं तत्रा प्रकृतिम् दृष्ट्रा प्रत्यय जन्धः प्रत्ययञ्च दृष्ट्रा प्रकृतिः । एतद्रहनं क कथं च कर्तव्यमित्यनाह् । सज्ञाशब्देषु । धानुकृपाणि पूर्वमृत्यानि परे च प्रत्ययाः (कार्याद्भि०) कार्यामात्रित्य धानुप्रत्ययानुबन्धान् जानीयात् एतत्सर्वं कार्यामुणादिषु बोध्यम् ॥

### भाषार्थ

( उगादयो० ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतन्जितिमुनि उगादिपाठ की च्यवस्था बांधते हैं कि (बाहुलकं०) उगादिपाठ में थोड़े में धातुश्रों से प्रत्ययाविधान किया है सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य घातुओं से भी होते हैं। इसी प्रकार प्र-त्यय भी उस अन्थ में थोड़े से नमुने के लिये पट हैं । इन से अन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समभा लेना चाहिये जैमे। ( ऋफिड: ) इम शब्द में "ऋ" धातु से फिड प्रत्यय समभा जाता है इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये तथा जितने शब्द उगादिगग से मिद्र होते हैं उन में जितने कार्य्य मूत्रों करके होने चाहियें वे सब नहीं होते हैं सो भी बहुल ही का प्रताप है कि पुन: । इस में जो कोई एसी शंका करे कि उगादिपाठ में जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किये और जितने कार्य शब्दों की सिद्धि में मुत्रों से हो सकते हैं उन से अधिक क्यों होते हैं! तो इसका उत्तर यह है कि ( नेगम > ) वेदों में जितने शब्द हैं तथा संसार में असंख्य मंज्ञा शब्द हैं। ये सब अच्छी प्रकार लिख नहीं हो सकते इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य्य बहुलवचन से उणादि में होते हैं। जिस के होने से अनेक प्रकार के हजारह शब्द सिद्ध होते हैं। ( नाम ६ ) अब इस विषय में निरुक्त कारों का ऐसा मत है कि मंजाराब्द जितन हैं वे सब घातु और प्रत्ययों से बराबर भिद्ध होने चाहियें तथा वैयाकरण जितने ऋषि हैं उन में से शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान है। अपीर इन से भिन्न ऋ-ाषियों का मत यह है कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे रूटि हैं। श्रव इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दों में घातु प्रत्यय मालूम कुछ भी नहीं होता वहां क्या करना चाहिये ? उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याकरणशास्त्र में जितने धातु और प्रत्यय हैं। उन में से जो धातु मालूम पड़ जाय ते। नवीन प्रत्यय की कल्पना कर लेनी भीर जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन धातु की करूपना कर लेनी इस प्रकार उन शब्दों का प्रार्थ विचार लेना चाहिये श्रीर दूसरी कल्पना यह भी है कि उन शब्दों म

जिस अनुबन्ध का कार्य्य दांखे वैसाही धातु वा प्रत्यय अनुबन्य के साहित कल्पना करनी जैसे कोई आधुदात्त शब्द हो। उस में (ज) अयवा (न्) अनुबन्ध के सहित प्रत्यय समभाना यह कल्पना सर्वत्र नहीं करने लगना किन्तु जो संज्ञा शब्द लोक वेद से प्रसिद्ध हों उन के अर्थ जानने के लिये (शब्द के आदि अद्यारों में धात्वर्ध की और अन्त में प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चाहिये)ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्द सागर अथाह है इस की थाह व्याकरण में नहीं मिलसक्ती जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिस से शब्दसागर के पार पहुंच जाते तो यह समभाना कि किनते ही पेखा बनाते और जनम जनमान्तरों भर पहने तो भी पार होना दुर्लभ हो जाता इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रवन्ध ऋषियों ने किया है जिस में शब्दों की व्यवस्था मान्तूम हो जाय ॥

### भाष्यम्

अथोलङ्कारभेदाः मंज्ञेपतो लिख्यन्ते । तत्र तावदुपमालङ्कारी व्या-ख्यायते । पूर्णीपमा चतुर्भिरूपमेयोपमानवाचकसाधारणधर्मैर्भवाते ॥ अस्यो-दाहरणम् । स नः पितेव मूनवेऽग्ने मूपायनी भव ॥ १ ॥ उक्तानामेकैकशोऽ-नुपादानेऽष्टधा मुप्तोपमा । तत्र वाचकलुप्तोदाहरणम् । भीमदव बली भीम-बली । धर्मलुप्तोदाहरणम् । कमलनेत्रः। २ । धर्मवाचकलुप्तोदाहरणम् । व्याघ्र इव पुरुषः पुरुषव्याघः । ३ । बाचकोषमेयलुप्तोदाहरणम् । विद्यया परिहता-यन्ते । ४ । उपमानलुष्टा । ५ । वाचकोषमानलुष्टा । ६ । धर्मोषमानलुष्टा । ९ । धर्मोपमानवाचकलुष्टा । ८ । आसामुदाहरणम् । काकतालीयो गुरुशिष्यमः मागमः । एवमब्टविधा । १ । अतोऽग्रे हापकालङ्कारः । म चौपमानस्याभेः दताद्र्रपाभ्यामधिकन्यूनोभयगुणैमपमेयस्य प्रकाशनं सपकालङ्कारः । स च षड्धा तत्राधिकाभेदकः पकोदाहरणम् । अयं हि सविता साक्षाद्येन ध्वान्तं विनाप्रयते । पूर्णविद्य इति शेषः । १ । न्यूनाभेदस्यकोदाहरणम् । अयं पत ज्जलिः साक्षाद्भाष्यस्य कृतिना विना ।२ । अनुभयाभेदरूपकोदाहरणम् । देश: प्रजामवत्यद्य स्वीकृत्य समनीतिताम् ।३। अधिकताद्रुप्यस्पकोदाहरणम् । विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन किं तदा । ४। न्यूनताद्रूप्यसपकोदा-हरणम् । साध्वीयां सुखदा नीतिरसूर्य्याप्रभवा मता । ५ । अनुभयताद्रूप्यकः पकोदाहरणम् । अयं घनावतात्मूय्योद्विद्यामूय्यो विभन्न्यते ॥ ६॥ अने-

कार्यशब्दित्यामः संगः म च चित्रियः। प्रकृतानैकविषयः। अप्रकृतानेक-विषयः। प्रकृताप्रकृतानेकविषयः । तथा प्रकृतविषयस्योदाहरणम् ॥ यथा-मवकम्भलोऽयं समुद्यः। अग नव कम्बला यस्य नवी नृतनो वा कम्भला यस्येति द्वावर्थों भवतः। गथा च खेतो धावति। अलंबुमानां यातेति। त-येव अग्निमीडे इत्यादि। अप्रकृतविषयस्थोदाहरणम् । हग्णा त्वद्वलं तुल्यं कृतिना हितशक्तिना। अथ प्रकृताप्रकृतविषयोदाहरणम् । उञ्चरनभूरियाना-द्यः शुशुमे वाहिनीयतिः। एवंविधा अन्येषि बह्वोऽलङ्काराः सन्ति ते सर्वे नाव लिख्यन्ते। यत्रयम् त आग्निष्यन्ति तथा तत्र द्याम्यायिष्यन्ते॥

#### भाषाथ

अब कुछ अलकारों का विषय संचाप में लिखत है उन में से पाहिले उपमालकार के 🗇 ग्राप्ट मेर है। याचकलुमा १ धर्मलुमा 🤏 धर्मवाचकलुमा ६ वाचकोपमेय लुमा ४ उपमानलुप्ता 🤊 वाचकोषमानलुप्ता ६ धर्मोपमानलुप्ता 🥃 ऋौर धर्मोपमानवाचकनुप्ता ⊏ । इन आहीं से पुर्गोपमालंकार प्रधक है जिस में ये सब बने रहते हैं उस का लच्चण यह है कि वह चार पटाओं से बनता है एक तो उपमान दूसरा उपमेय तीसरा उपमावाचक अमेर चौथा सामागमानमं इन में में उपमान उम की कहते हैं कि जिस पदार्श की उ-पमा दी जाली है। उपमेय बह कहाना है कि जिस को उपमान के तुल्य वर्णन करते हैं। उपमाबानक उस की कहते हैं कि जो तृत्य, ममान सदश, इब, वत् इत्यादि शब्दी के बील में याने से किसा उसके पदार्थ के समान बोध करावे। साधारणा धर्म वह होता हैं कि जो एस अपमान और उपमेय इन देशों में बराबर वर्तमान रहता है। इनचारों के वर्त्तमान होने से पुर्गीपमा और इन में में एक एक के लीप ही नाने में पूर्वीक्त आठ भेर हो। जात है। पूर्णापमा का उदाहरणायह है कि सन पितेब ो जैसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार संरद्धा करता है वैसे ही परमेश्वर भी सब का पिता अर्थात् पालन करता है। इस के आगे हुसरे रापकालंकार के लुः भेद हैं । अविकाभेदरूपक १ न्यूनाभेदरूपक२ अनुभ-याभेदरापक ३ अधिकतादृष्यरापक ४ न्यूनतादृष्यरूपक ५ और अनुभवतादृष्यरूपक ६॥ इसका लक्ष्मा यह है कि उपसय की उपमान बना देना और उस में सेद नहीं रखना नैसे यह मनुष्य साद्मात् मूर्य्य है क्योंकि अपन विद्यारूप प्रकाश से अविद्यारूप श्रंध-कार का नाश नित्य क्रम्ता है इत्यादि ॥ तीसरा श्लेपालंकार कहाता है उस के तीन भेद हैं पत्रत १ अपकृत २ और पकृताप्रकृतिषय जिस का लद्दाण यह है कि किसी एक वाक्य वा शब्द में अनेक अर्थ निकलें वह श्लोष कहात। है जैसे नवकम्बल इस श-ब्द से दो अर्थ निकलते हैं एक नव हैं कंबल जिस के, इसरा नवीन है कंबल जिस का। इसी प्रकार वेदों में अगिन आदि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं सो श्लेपालंकार का ही विषय है इस प्रकार के और भी बहुत अलंकार हैं सो जहां जहां वेदभाष्य में आवेंगे वहां वहां लिखे जायंगे।

### भाष्यम्

अदितियौरिदितिर्न्तिस्मिदितिर्माता स पिता स पुत्रः ॥ विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना ग्रदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम् ॥१॥ भा॰ मं॰ १ सू० ८९ मं० १०। ग्रस्मिन्मन्त्रे अदितिशब्दार्था यौरि-त्यादयः सन्ति तेऽपि वैद्भाष्येऽदितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते। नैवास्य मन्त्रस्य लेखनं सर्वत्र भविष्यतीति मत्वाऽत्र लिखितम् ॥

# भाषार्थ

( अदिति ) इस मंत्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ है परन्तु इस मंत्र में जितने वहुँ । वे सब वेदभाष्य में अवश्य लिय जायंग इस मंत्र के वारंबार न लिखेंगे किन्तु ते सब अर्थ तो लिख दिये जायंगे । व अर्थ ये हैं — यो: अंतिरद्ध, माता, पिता, पुत्र, विश्वदेवा, पंचनना, जात और जितित्व ॥

#### भाष्यम

अथ वेद्भाष्ये ये सङ्केताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदेश्यांन्ते । ऋग्वेदादीनां वेद्चतुष्ट्यानां पट्शास्त्राणां पड्डगानां चतुणां ब्रास्तणानां तेसिरीया
रगयकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तहा तहीते सङ्केता विश्वेयाः ।
ऋग्वेदस्य ऋ० मण्डलस्य प्रथमाङ्को द्वितीयः मृक्तस्य तृतीयो मन्त्रस्य
विश्वेयः—तद्यथा—ऋ० १ | १ | १ | यजुर्वेदस्य य० प्रथमाङ्को उध्यायस्य
द्वितीयो मन्त्रस्य । तद्यथा—य० १ | १ | सामवेदस्य साम० पूर्वाचिकस्य
पू० प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयो दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा—साम०
पू० १ | १ | पूर्वाचिकस्यायां नियमः । उत्तराचिकिस्य खलुमाम० उ० ।
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयो मन्त्रस्य । अत्रायां विशेषोस्ति उत्तराचिके
दशतयो प्र सन्ति परंत्वहुं प्रपाठके मन्त्रमंक्या पूर्णा भवति तेन प्रथमः पूर्वाद्वेः प्रयाठको द्वितीय उत्तरार्धप्रपाठकश्चे त्ययमिष्य मङ्केत उत्तराचिके ज्ञेयः।

तद्यथा—सा० उ० १ पू० १। साम० उ० १ उ० १। अत्र ही सङ्केती भविष्यतः । उकारेणोत्तरार्चिकं द्वी ग्रंथमाङ्केम प्रथमः प्र-पाठकः पू० इत्यनेन पूर्वादुः प्रथमः प्रपाठकः । द्वितीयाङ्केन मन्त्रसंख्या द्वीया पुनर्द्वितीये सङ्केते द्वितीय उकारेण उत्तरादुः प्रथमः प्रपाठकः । द्वि-तीयाङ्केन तदेव अथवंवेदे । अथर्नाः प्रथमाङ्कः काण्डस्य द्वितीयो वर्गस्य तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा—अथवं० १ । १ । १ ॥

### भाषार्थ

अब बेदमाप्य में चारों बेदों के जहां जहां प्रमाण लिखे जावेंगे उन के संकेत दिखलाते हैं देखा ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वह ऋग्वेद का ऋ० और मंडल १ मृक्त १ मंत्र १ इन का पहिला हुमरा तिसरा क्रम से मंकेत जानना चाहिये जसे ऋ० १ । १ । इसी प्रकार यजुर्वेद का य० पहिला अंक अध्याय का दूसरा मंत्र का लान लेना जसे य० १ । १ । सामवेद का नियम यह है कि साम० पूर्वाचिक का पूर्व पहिला प्रपाटक का दूसरा दशित का और तीसरा मंत्र का जानना चाहिये जसे साम० पूर्व विक का पूर्व पहिला प्रपाटक का दूसरा दशित का और तीसरा मंत्र का जानना चाहिये जसे साम० पूर्व होते हैं अद्धंपपाटक पर्यक्त मंत्रसंख्या चलती है इसलिये प्रपाटक के अंक के अपने पूर्व होते हैं अद्धंपपाटक पर्यक्त मंत्रसंख्या चलती है इसलिये प्रपाटक के अंक के अपने पूर्व लेना होगा इस प्रकार उत्तरार्चिक में दो संकेत होंगे साम० उ० १ पूर्व १ । साम० उ० १ । उ० १ ॥ इसी प्रकार अध्यववेद में अध्यवेठ पहिला अंक का यह का दूसरा वर्ग का तीसरा मन्त्र का जान लेना जैसे अध्यवेठ । १ । १ । १ ॥

#### भाष्यम्

एवं ब्रास्मणस्याद्यस्यैतरेयस्य एं० प्रथमाङ्कः पिष्ठचकाया द्वितीयः कगिडकायाः। तद्यथा । ए० १ । १ । शतपथत्रास्मणे श०प्रथमाङ्कः काग्रहस्य
द्वितीयः प्रपाठकस्य तृतीयो ब्रास्मणस्य चतुर्थः किगिडक।याः । तद्यथा—श०
१ । १ । १ । एवमेव सामब्रास्मणानि बहूनि सन्ति तेषां मध्याद्यस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिब्यते तस्य तस्य सङ्केतस्तत्रैव करिष्यते तेष्वेवैकं छाग्दोग्यास्यं तस्य छां० प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयः खग्रहस्य तृतीयो मन्त्रस्य
तद्यथा—छां० १ । १ । एवं गोपथब्रास्मणस्य गो० प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य
द्वितीयो ब्रास्मणस्य यथा—गो० १ । एवं षट्शास्त्रेषु प्रथमं मीमांसा शास्त्रम्

तस्य मी० प्रथमाङ्कोध्यायस्य द्वितीयः पादस्य तृतीयः सूत्रस्य । तद्य-था-मी० १ । १ । १ ।। द्वितीयां वैशेषिकशास्त्रम् तस्य वै० प्रथमाङ्को अध्याय-स्य द्वितीय आहिकस्य तृतीयः सूत्रस्य । तद्यथा-वै०१ । १ । तृतीयं न्या-यशास्त्रं तस्य न्याः अन्यद्वेशेषिकवत् । चतुर्थं योगशास्त्रं तस्य यो० प्रथमाङ्-कः पादस्य द्वितीयः सूत्रस्य । यो० १ । १ : पञ्चमं मांक्यशास्त्रं तस्य मां० प्रथम। इको ऽध्यायस्य द्वितीयः सूत्रस्य । सां० १ । १ । षण्ठं विदान्तशास्त्रमुत्तः रमीमांसारूयं तस्यवे ॰ प्रथमाङ्कोध्यायस्य हितीयः पादस्य तृतीयः सूत्रस्य। वे० १ । १ । १॥ तथाङ्गेषु प्रथमं व्याकरणं तत्राष्ट्राध्यायी तस्या अ० प्रथमा ङ्कोऽच्यायस्य द्वितीयः पादस्य तृतीयः सूत्रस्य । तद्यथा---अ० १ । १ । १ । एतेनैव कतेन सूत्रसङ्केतेन व्याकरणमहाभाष्यस्य मङ्केती विक्रेयः। यस्य मूत्रस्योपरि यद्भाष्यमस्ति तद्वयाच्यानां लिखितवा तत्मृत्रमांकेतो धरिष्यते । तथा निचगटुनिसक्तयोः प्रथमाङ्कोऽध्यायम्य दितीयः सगदस्य निचगटौ १ | १ | निरुक्ते १ | १ | खगडाध्यायी हों। समामी | तथा तेसिरीयारमध-के तै॰ प्रथमाङ्क: प्रणाठकस्य दितीयोजनुवाकस्य । ते॰ । १ / १ । इत्यं सर्वे षां प्रमाणानां तेषु तेषु प्रत्येषु दर्शनार्थं सङ्केताः कतास्तेन येषां सन्द्रवाणां द्रष्टु मिच्छा भवेदेतैरङ्कैस्तेषु यन्थेषु लिखितसङ्केतन द्रष्टव्यम् । यत्रोक्ते भयो यन्थेभ्यो भिन्नानां प्रन्थानां प्रमाणं लेखिप्यते तन्नैकवारं मन्यं दर्शयित्वा पुनरेवमेव सङ्केतेन लेखिज्यत इति ज्ञातव्यम् ।।

# भाषार्थ

इसी प्रकार बाह्मण प्रत्थों में प्रथम एतरेय ब्राह्मण का एवं पहिला अंक पान का का दूसरा कंडिका का एवं १।१। शतपथ ब्राह्मण का शव पहिला अंक कांड का दूसरा प्रपाटक का तीसरा ब्राह्मण का नींथा कंडिका का । शव १।१। १। १। सामब्राह्मण बहुते हैं उन में से निस निस का प्रमाण नहां २ लिकेंगे उन उस का ठिकाना नड़ां घर देंगे तैसे एक छान्दांग्य कड़ाता है उस का छांव पहिला अंक प्रपाटक का दूसरा खंड का तीवरा मंत्र का जैसे खांव १।१।१। पींच का प्रमाण कहाता है उस का गीव पहिला अंक प्रपाटक का दूसरा खंड का तीवरा मंत्र का जैसे खांव १।१।१। वसण में जानना होगा। ऐसे ही छ: शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शास्त्र उस का मीव अध्याय पाद और सूत्र के तीन अ का का नी केस मी जानों मेंसे मीव १।१।१। इसरा बेगेपिक का बैठ पहिला संक अध्याय

का दूसरा आहिनिक का तींसरा मूत्र का जैसे वै०१ | १ | १ | तींसरे न्यायशास्त्र का न्या० और तीन श्रंक वैशेषिक के समान जाना | चोंधे योगशास्त्र का यो० प्रथम श्रंक पाद का दूसरा मूत्र का यो० १ | १ | पांचवें सांख्यशास्त्र का सां० अध्याय और यूत्र के दो श्रंक कम से जाना जैसे सां० १ | १ |। छठ वेदांत का वे० अध्याय पाद श्रोंर मूत्र के तीन श्रंक कम से वे० १ | १ | तथा श्रंगों में अष्टाध्यायी व्याकरण का अंक अध्याय पाद सूत्र के तीन श्रंक कम से जाना जैसे अ० १ | १ | १ | इसी प्रकार जिस मूत्र के जपर महाभाष्य हुत्रा करेगा उस मूत्र का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करेंगे उमी से उस का पता जान लेना चाहिये तथा निवंद्र और निरुक्त में दो दो श्रंक अध्याय श्रोर खंड के लिखेंगे तथा तिर्शय आरगयक में तै० लिख के प्रपाठक और अनुवाक के दो श्रंक लिखेंगे वथा तिर्शय आरगयक में तै० लिख के प्रपाठक और अनुवाक के दो श्रंक लिखेंगे ये संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार ठिकाना न लिखन पड़ें थोड़े से ही काम चल जाय जिस किसी को देखना पड़े वह उन प्रन्थों में देख ले और जिन प्रन्थों के संकेत यहां नहीं लिखे उन के प्रमाणी का जहां कहीं काम पड़ेगा तो लिख दिया जायगा परन्तु इन सब प्रन्थों के सं- केतों को याद रखना मब को योग्य है कि जिस में देखने में परिश्रम न पड़े।।

वेदार्थाभिप्रकाशप्रणयसुगिमका कामदा मान्यहेतुः, रांद्दोषाद्भूमिकेयां विमलविधिनिधिः सत्यशास्त्रार्थयुक्ता । सम्पूर्णाकार्य्यये भवति सुक्षचि यम्मन्त्रभाव्यां मयाऽतः । पञ्चादीशानभक्त्या सुमतिसिह्दितया तन्यते सुप्रमाणम् ॥१॥ मन्त्रार्थभूमिका स्त्रत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च ॥ षदार्थान्वयभावार्थाः ऋमाद्वोध्या विषक्षणैः ॥ २॥

यह भूमिका नो देदों के प्रयोजन अर्थात् वेद किस लिये और किस ने बनाये उन में क्या र विषय हैं इत्यादि बातों को अब्बे प्रकार प्राप्ति कराने वाली है इस को जो लोग टीकर परिश्रम से पढ़ें और विचारेंगे उन का ज्यवहार और परमार्थ का प्रकाश संसार में मान्य और कामनासिद्धि अवश्य होगी इस प्रकार नो निर्मल विषयों के विधान का कोश अर्थात् ख़ज़ाना और सत्यशास्त्रों के भगाणों से युक्त नो भूमिका है इस को मेंने संदोप से पूर्ण किया अब इस के आगे नो उत्तम बुद्धि देने वाली परमात्मा की भक्ति में अपनी बुद्धि को हट करके प्रीति के बढ़ानेवाले मंत्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक विस्तार करता हूं ॥ १ ॥

### ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥

इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का कम रहेगा कि प्रथम तो मंत्र में परमेश्वर ने जिस बात का प्रकाश किया है फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, कम से प्रमाण सिहत मन्त्र के पर्दों का अर्थ, अन्वय अर्थात् पदों का सम्बन्धपूर्वक योजना और छठा भावार्थ अर्थात् मंत्र का जो मुख्य प्रयोजन है इस कम से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ॥ २॥

> विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। पद्भवं तक्ष आसुव॥१॥य०३०॥३॥

इति भीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुतद्यामन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिता संस्कृतभाषार्य्यभाषाभ्यां सुभूषिता सुप्रमाणयुक्त-ग्वेदादिचतुर्बेदभाष्यभूमिका समाहि मगमत्॥











